

## भा० दि० जैनसंषग्रन्थमालायाः प्रथमपुष्पस्य द्वादशो दलः

## श्रीयतिवृषमाचार्यरचितचूणिसूत्रसमन्वितम् श्री भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतम्

## कसायपाहुङं

#### वयोध श्रीवीरसेनाचार्य विरचिता जयधवला टीका

[ सप्तमोऽधिकारः उपयोगानुयोगद्वारम्, अष्टमोऽधिकारः चतुःस्थानानुयोगद्वारम्, नवमोऽधिकारः व्यञ्जनानुयोगद्वारम्, दश्चमोऽधिकारः दर्शनमोहोपशामनानुयोगद्वारम् ]

#### सम्पादको

पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, सिद्धान्ताचार्य सम्पादक महाबन्ध, सह सम्पादक धवला आदि पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्ताचार्य, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ प्रधानाचार्य स्यादाद महाविद्यालय

5032

प्रकाशक मंत्री, साहित्य विभाग भा० दि० जैन संघ, चौरासी, मथुरा

> वीरनिर्वाणाब्द २४९७ मूल्यं रुप्यकवोडशकम्

## भा० दि० जैनसंघ यंथमाला

## इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य

संस्कृत प्राकृत आदिमें निवद्ध दि० जैनागम, दर्शन, साहित्य, पुराण आदिका यथासम्मव हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन

सचालक

भा० दि० जैन संघ

ग्रन्थाङ्क १-१२

प्राप्तिस्थान व्यवस्थापक

मा॰ दि॰ जैन संघ चौरासी, मथुरा

# XII UPAYOG ETG.

BY GUNADHARACHARYA

WITH

Churni Sutra of Yativrashabhacharya

AND

THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF VIRASENACHARYA THREE-UPON

EDITED BY

Pandit Phoolchandra Siddhantashastry

EDITOR MAHABANDHA
JOINT EDITOR DHAVALA

#### Pandit Kailashachandra Siddhantashastri

Nyayatırtha, Sıddhantaratna Pradhanadhyapah, Syadvada Dıgambara Jain Mahavidyalaya, Varanası

PUBLISHED BY
THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT
THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAUKASI, MATHURA

#### Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year 1

[ Vira Niravan Samvat 2468

Aim Of the Series -

Publication of Digambara Jain Siddhanta,
Darshana, Purana, Sahitya and other
works in Prakrit etc., possibly with
Hindi Commentary and
Translation

DIRECTOR

SHRI BHARATAVARSIYA DIGAMBARA JAIN SANGHA NO 1 VOL XII

To be had from-

THE MANAGER **SRI DIG. JAIN SANGHA** CHAURASI, MATHURA

#### प्रकाशकीय

श्रो कमागराहड मिद्धान अन्यक्षा जयववला टोकाके साथ वारहवां भाग स्वाध्याय प्रेमी पाठकोके हायोमे जॉपिन करते हुए हमे प्रसन्नना है । अब दो भाग लेय है । आघा है कि दोनो भाग जन्द ही प्रकाशित हो जायेगे और हम इस महान कार्यक उत्तरपायित्वमं मुक्त हो आयेगे ।

इनके प्रकाशनमें एक मुख्य कठिनाई आधिक रही है । दिनपर दिन में हुगाई बढ़ती जाती है । कलत कागन, छुगाई आदिका मान भी बढ़ता जाता है और इन तरह ब्यय भार भी अधिक होता जाता है। दूसरी और ऐसे महान प्रन्योकी विक्री बहुत कम होनी है। छपते ही कुछ प्रतियो विक्र जाती है किर भीरे-भीरे विक्ती है। इस तरह एक भागमें जितना रुपया छपता है तत्काल उसका चतुर्याता भी प्रप्त नहीं होता। जनता-में तो इस प्रकारक जैने साहित्यको खरीदनेकी भावना कम हो है, मिन्दरीमें भी उनका सपह करतेकी भावना नहीं है। ऐसी तिक्री सिक्ती विक्रीकी समस्या बनी रहती है। किर मी जिनशासनके महान् प्रभावक प्रन्योका उद्धार तो जिनसन्तिर निर्माण जैसा ही आवश्यक है क्यों कि जिन बाणीस ही जिन मन्दिरोको प्रतिष्ठा है जत उनकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

गत वर्ष भा० दि० जैन संघका अधिवेशन आचार्य भी समत्तभद्रजी महाराजकी छत्रछायामे कुम्मोज बाहुवजीम हुजा था। उस समय महाराजके कुमासीवीद तचा सेठ बाजवन्द देववन्द शाह तथा त्र० प० माणिकचन्द्र जी ववर आदिके मद्यायत्त्रे दम कार्यके जिये अच्छी सहायता प्राप्त हो गई थी। तथा श्रीवदरे जीने आस्वामन दिया है कि यह कार्य पुरा हो जायगा। इसके जिये हम महाराज्योंक करणोग विनत होनेके ताथ श्रीवदरंजीके विशेषन्यमं छुजत है जिन्होंन डच कार्यमे चिरश्यमुक्क हार्यिक सहयोग दिया है। सिद्धा-लावार्य प० फूजवन्द्रजीके सम्पादकत्वमे यह कार्य शोध पूर्ण होगा ऐसी हम आशा करते है।

जयधवला कार्यालय भदैनी, वाराणसी वी० नि० स० २४९७ कैलाशचन्द्र शास्त्री मत्री, साहित्य विभाग भा० दि० जैन स्थ

### भा • वि • नैन संघके साहित्य विभागके सदस्यों की नामावली

#### संरक्षक सदस्य

१३०००) दानवीर सेठ भागचन्दजी डोगरगढ

८१२५) दानवीर आवक शिरोमणि साह शान्तिप्रसादजी दिल्ली

५०००) स्व० श्रीमन्त सर सेठ हुकुमचन्दजी इन्दौर

५०००) सेठ छदामीलालजी फिरोजाबाद

३००१) सेठ नानचन्द्रजी हीराचन्द्रजी गाँधी उस्मानाबाद

२५००) लाला इन्द्रसेनजी जगाधरी

२५००) बाबू जुगमन्दिरदासजी कलकत्ता

२००१) सिंधई श्रीनन्दनलालजी बीना

#### महायक सदस्य

१२५०) सेठ भगवानदासजी मथुरा

१०००) बा० कैलाशचन्दजी एम० डी० ओ० बम्बई

१००१) सकल दि० जैन परवार पञ्चान नागपर

१००१) सेठ श्यामलालजी फर्ल्खाबाद

१००१) सेठ घनश्यामदासजी सरावगी लालगढ

िरा॰ ब॰ सेठ चन्नीलालजीके सुपत्र स्व॰ निहालचन्दजीकी स्मिति में ]

१०००) स्व० लाला रघवीरसिंहजी जैना वाछ कम्पनी दिल्ली

१०००) रायसाहब लाला उल्फतरायजी दिल्ली

१०००) स्व० लाला महावीरप्रसादजी

१०००) स्व० लाला रतनलालजो भादीपुरिये

१०००) स्व० लाला धुमीमल धर्मदामजी ,, १००१) श्रीमती मनोहरी देवी मातेश्वरी लाला वसन्तलाल फिरोजीलालजी दिल्ली

१०००) बाब प्रकाशचन्दजी खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स सासनी ( अलीगढ )

१०००) लाला छीतरमल शकरलालजी मथरा

१०००) सेठ गणेशीलाल आनन्दीलालजी आगरा

१०००) सकल जैन पञ्चान गया

१०००) सेठ सुखानन्द शकरलालजी मुल्तानवाले दिल्ली

१००१) सेठ मगनलालजी हीरालालजी पाटनी आगरा

१००१) स्व० श्रीमती चन्द्रावतीजी धर्मपत्नी स्व० साहू रामस्वरूपजी नजीवाबाद

१००१) सेठ सुदर्शनलालजी जसवन्तनगर

१०००) प्रोफेसर खुशालचन्द गोरावाला वाराणसी

( स्व॰ पूज्य पिता शाह फुन्दीलालजी तथा मातेश्वरी केशरबाई गोरावालाकी पुण्य स्मृतिमे )

१००१) सेठ मेघराज खूबचन्दजी पेडरा रोड

१०००) सेठ ब्रजलाल बारेलाल चिरमिरी

१०००) सेठ बालचन्द देवचन्द शाह घाट कोपर बम्बई

१०००) पद्मश्री वर्ष पंग्समितबाई जी शाह शोलापुर

#### विषय-परिचय

#### ७ उपयोग अर्थाधिकार

जयवजाका यह बारहवाँ भाग है। इसमें १ उपयोग, २ चतु स्थान, ३ व्यञ्जन और ४ सम्यक्ष्य ( दर्शन मोहोपलामना ) ये चार अर्थाधिकार संगृहीत है। इसमें कसायप्रामृतके १५ अर्थाधिकारोमें अप-योग यह सातवाँ अर्थाधिकार है। इसमें क्रोपादि कयायोके उपयोगस्वरूपका विस्तारसे विवेचन किया गया है। इस अर्थाधिकारमें कुळ ७ मूत्रमालाएँ आई है। उनमेसे पहली सूत्रमाया 'केवचिर उवजोगो' इत्यादि है। इसमें तीन वर्ष संगृहीत है। यथा—

- १ क्रोधादि कवायोमेसे एक-एक कवायमें एक जीवका कितने काल तक उपयोग होता है ?
- २. क्रोधादि कवायोमेसे किस कवायका उपयोग काल किस कवायके उपयोग कालसे अधिक होता है?
- ३ नरकादि गतियोमेसे किस गतिका जीव किस कपायमे पुन. पुन उपयोगसे उपयुक्त होता है ? अर्घात नारकी जीव अपनी पर्यायमे क्या कोषोपयोगसे बहुत बार परिणमता है या मानोपयोग, मायोपयोग या लोभोपयोगसे बहुत बार परिणमता है ? इसी प्रकार शेष तीन गतियोगे भो पुच्छा करनी चाहिए।

इस प्रकार इस प्रथम गाथामुत्रमे उक्त तीन अर्थ पुच्छारूपसे निबद्ध है। उनका निर्णय चूर्णिसूत्रोके अनुसार क्रमसे करते हुए बतलाया है—

 क्रोधादि चारो कवायोका जघन्य और उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्तर्गृहूर्त है, क्योंकि कपाय परिवर्तनके विना इससे अधिक काल तक एक कषायका अवस्थान नहीं पाया जाता ।

ययिष औवस्थाल आदिमें कोषका मरणकी अपेक्षा और मान, माया तथा जोगका मरण और व्यापात कर दोनोंकी अपेक्षा जमय काल एक समय वत्तवाय है, पर क्षयायामूर्तक चूंगिषुत्रीमें इस प्रकार चारों करमायोक अपया कालका उल्लेख उपलब्ध मही होता। इतना अवस्थ है कि यहाँ पारियोमें निक्क्षमण और प्रवेशकों अपेक्षा जमय काल एक समय अवस्थ स्वीकार किया गया है। जैते कोई नारकी नरकम सरकों समय कोध कायाये एक समय तक उपजुक रहा और मरकर दूसरे समयमें कोधकायाके साथ तियंज्य या मनुष्य हो गया। इस प्रकार नरक गरियो कोधकायाके साथ तियंज्य या मनुष्य हो गया। इस प्रकार नरक गरियो केथि पार्थ मान काल उपलब्ध हुँ आ। इसी प्रकार प्रवेशकों अपेक्षा भी कोध कथायां एक समय काल चित कर लेना चाहिए। उदाहरणार्थ कोई दिख्य या मनुष्य सरपसे अन्तर्मुहुर्य पूर्व कोधकायाकस्थ एक समय काल चित कर लेना चाहिए। उदाहरणार्थ कोई दिख्य या मनुष्य सरपसे अन्तर्मुहुर्य पूर्व कोधकायाकस्थ एक समय काल चित कर लेना चाहिए। उदाहरणार्थ काल स्वाय या पार्थ अन्तर्मुहुर्य पूर्व कोधकायाकस्थ परिता हुआ और जब क्रोधकायाकों कालमें एक समय शेल उदाक्ष्य सरपसे अन्तर्मुहुर्य पूर्व कोधकायाकस्थ परिता हुआ और जन क्रोधकायाकों कोधकायाकों एक समय शेल उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार तीय कायोका प्रवेश और निक्रमणकी अपेक्षा एक-एक समय काल चटित कर केना चाहिए।

२ दूसरे अर्थका स्थापित करते हुए ब्रालयूत्रोमे क्रांचारि चारो कथायोके जमय और उत्कृष्ट कालके अवस्वहृत्वका निर्देश करते हुए बताव्या है कि मानकपायका जमय काल ताब स्तां है। उसते क्रीम, माया और लोमकपायका जमय काल दारोत्तर विशेष लाभिक है। उत्त लोमकपायक जमय काल दारात्तर विशेष लाभिक है। उत्त लोमकपायका उत्तर करते मानकपायका उत्तर करते करते हैं। तथा इसके उत्तर कालमें कीय, माया और लोमकपायका उत्तर काल कर तरे तिर विशेष लाभिक है। तथा इसके उत्तर कालमें कीय, माया और लोमकपायका उत्तर काल करते तिर विशेष लाभिक है। आरो मायो मात्रा क्रीस्ता लीचित कालमा के लाभ काल करते हैं। तथा कालमा के प्रति करते करते वालावित भागप्रमाण है। लागे मारो गतियों और वीदह जीवियमा अपने प्रति करते करते वालावित कालमा क

३. तीसरे अर्थको स्पष्ट करते हुए मृणिसुत्रीमे ओघसे और चारो गतियोने चारो कपायोके पुन पुन. होनेका क्या कम है इसका विस्तारसे खुलासा किया है। पुन. इसके बाद किस गतिमे किस कपायके परिचर्तनवार बोडे या अधिक किस कमसे होते है इसका अस्पबहुत्व प्रकरणद्वारा स्पटीकरण किया गया है।

दूसरी सूत्रगाया 'एकम्ब्हि भवग्गहणे' इत्यादि हं। इसमे दो अर्थ सगृहीत है। यथा-

- १ एक भवके आश्रयसे एक कषायमे कितने उपयोग होते हैं ?
- २ एक कथायसम्बन्धी एक उपयोगमे कितने भव होते हैं ?
- १ इनमेसे प्रयम अर्थको स्पष्ट करते हुए नरकगतिकी अपेक्षा बतलाया है कि एक नरकमयमे क्रोबादि चारोमेसे प्रत्येक कपायके उपयोग मस्थान होते हैं अथवा असस्थात होते हैं। इसी प्रकार शेप गतियोंमें भी जानना चाहिए।

आगे गायांके उत्तरार्थमें निबंद दूसरे अर्थके अनुसार भवोके अन्यवहुत्वका कथन करनेके लिये उनके निर्णयका उपाय बतलाते हुए चूर्णिमुप्रमें स्मष्ट किया है कि एक वर्षमें वितते क्रोध कपायके उपयोग काल हो उनसे अप्याय समस्यान कालको भागित कर ने लब्ध आबंद त्रेन वर्षके एक भाग अनस्यात क्रोणोपयोगकाल होंगे। इसी प्रकार मान, माया और लोग कगायको अर्थका भी जानना चाहिए। वरनुसार आगे रन कपायो-सम्बन्धी असस्यात और सस्थात उपयोगवाले मंदोके अन्यवहुत्वका प्रस्थण किया गया है।

२ गावाके उत्तरार्घमें निवद दूसरे अयंका दूसरे प्रकारमे स्पष्टोकरण इसप्रकार है कि एक कथाय-सम्बन्धी एक उपयोगमे कमने कम एक और अधिकमे अधिक दो भव होते हैं। जिस जोवोकी एक भवते निक्कमणके साथ कपाय वदन्त्र जाती हैं उनके एक क्यायसम्बन्धी एक उपयोगमें एक भव होना हैं। तथा जिस जीवोकी एक भवते निष्क्रमणके साथ क्याय नहीं बदलती हैं। किन्तु मरणके पूर्व पिछले भवमें जो कथाय खो बही उत्तर भवने जनमें समय अविच्छिलनप्ते पाई जाती हैं उनके एक क्यायसम्बन्धी एक उपयोगमें दो भव होते हैं।

तीसरी गाया 'उवजोगवग्गणाओ कम्मि' इत्यादि है । इसमें क्रोधादि कषाय विषयक उपयोगवर्गणाओके प्रमाणका ओघ और आदेशसे विचार किया गया है ।

उपयोगवर्गणाएं दो प्रकारकी है — कालोपयोगवर्गणा और भावोपयोगवर्गणा । प्रकृतमे क्रोधादि कपायोंके साथ जीवके संवयोग होनेकी उपयोग कहते हैं तथा उत्तके मेदीका नाम वर्गणा है। जमय उपयोगवर्गणा करकर करकर उत्तक्षर उपयोगवर्गणा करते हैं यह उक्त कष्यकर ताल्य है। जमये उपयोगवर्गणा कहते हैं यह उक्त कष्यकर ताल्य है। वे उपयोगोके मेद काल और भाव दो प्रकारते साम्यव है। उनमेदी जमय उपयोगकालये केल उत्तक्षर उपयोगकाल कक्त निरन्तर रूपसे अवस्थित उनके कालको अपेक्षा जिनने भ्रंद होते हैं उन्हें कालोपयोगवर्गणा कहते हैं। तथा तीव-मन्यादि भावरूपसे परिणत और जयय्य मेदने लेकर उत्तक्षर सेद तक छह बृद्धि क्रमसे बृद्धिमत जितने कथाय-उदयस्थान हैं उन्हें भावोपयोगवर्गणा कहते हैं। कालोपयोगवर्गणाओंम कथायोगके सब मेदीका कालको अथेक्षा विचार किया गया है और भावोपयोगवर्गणाओंम तीव-मन्यादि मंदीसे युक्त कथाय-उदयस्थानोका विचार किया गया है यह उक्त कथकनका ताल्य हैं।

सहाँ कालको अपेक्षा मेद प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक कथायके उक्रष्ट कालमेसे अधन्य कालके घटानेचर जो शेष रहे उसमे एक मिलाना चाहिए। ऐसा करनेसे कालोपयोगवर्गणाओका सब प्रमाण प्राप्त हो जाता है। तथा भावको अपेक्षा प्रमाण प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक कथायके असंस्थात लोकप्रमाण जो उदयस्थान हैं उन्हें प्रहुण करना चाहिए। इस पृष्टिम मानकथायम मबसे स्तोक उदयस्थान है। क्रोधकथायमें उनसे विधोध अधिक उदयस्थान है। मायाकथायमें उनसे विधेध अधिक उदयस्थान हैं और लोभकथायमें उनसे विधोध अधिक उदय-स्थान है। इस प्रकार इस गाथासूत्रमें उक्त दो प्रकारकी वर्गणाओंका तथा उनके स्वस्थान और परस्थान सम्बन्धी अत्यवहरूवका विचार किया गया है।

जनमेसे अप्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार अनुभाग कारण है और कपायपरिणाम उसका कार्य है ऐखा भेद न कर जो काया है वहीं अनुभाग है हाग्रकार दोनोंग एकटा स्थापित कर गायामुक्ता स्थाक्षकरण करते हुए बताजाय हि कि नरकार्दि पतियोभेंद्रे नरकार्दि और देवपति एक कारणे क्यापित एक करपाय-उपयुक्त, क्यांवित तीन कपाय-उपयुक्त केर क्यांवित एक कारणे क्यांवित है। कारण कि नरकार्दिम को कथाय-उपयुक्त कार्द्रीवत तीन कपाय-उपयुक्त केर क्यांवित स्व नारकी जीव यदि एक कपायसे परिणत हो तो वे सब कोश्यवस्था कारण स्व से अधिक है, इसिंग क्यांवित से ब नारकी जीव यदि एक कपायसे परिणत हो तो के अध्वयस्था परिणत हो तो केर कार्या स्व साथ अप्याद कोर्द कार्या होगी। इसी प्रकार तीन जीर वाद करपायोभी अध्या भी विचार कर लेना चाहिए। तथा देवपाय क्यांवित कोर करपाय होगी तो लोभकरपाय ही साथ अप्याद कोर्या कारण सही तो लोभकरपाय ही होगी। और दो कपाय होगी तो लोभके साथ अपनतर कोई कपाय होगी। इसी प्रकार तीन और कारण होगी तो लोभके साथ अपनतर कोई कपाय होगी। इसी प्रकार तीन और कारणों से परिणत जीव पाये जाते है। प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार करपायणीत वीर इसे सदा ही चारो कपायोस परिणत जीव पाये जाते है। प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार करपायणीत और कार्यकी अपेक्षा भेद है। क्याय-उदयस्थान है वही अनुभाग है। इसामान उपदेशके अनुसार करपाय-उदयस्थान की अपेक्षा भेद है। इसाहमान उपदेशके अनुसार करपाय होगी और कार्यकी अपेक्षा भेद है। क्याय-उदयस्थान है वही अनुभाग है। इसाह कारणाय होगी कारण है। अनुभाग है। इसाह कारणाय-उदयस्थान केर कारणों केरपाया करपाय है। किराय करपाय-उदयस्थान करवा अनुभाग है। इसाह कारणाय केरपाय होगी है। करपाय-उदयस्थान करवा अनुभाग है। इसाह कारणाय होगी करपाय है।

इसप्रकार प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार क्याय और अनुभागमे भेदका निर्देश कर तथा उक्त गाथा-सूर्यमे अर्थ हुए 'मुक्काक्षण' पदका अर्थ कमायोपयोगाद्वास्थात करके बतलामा है कि दस गायासूत्रमें एक क्याय-उदस्थानाने तथा एक कपायोपयोगाद्वास्थानमें कीन गति होती है जब अर्थ और अनेक कथाय-उपदोगाद्वास्थानों कीन गति होती है जब पच्छा की गई है।

आगे इसका समाधान करते हुए बर्कामा है कि एक-एक क्याय-उदयस्थानमें अधिकते अधिक आविल-के असक्यानवे भागप्रमाण यस जीव रहते हैं। इससे जान होता है कि प्रसर्जाव नियमसे अनेक क्याय-उदय-स्थानोमें रहते हैं, क्योंकि सब नयराधि जगप्रतरके असक्यातवें भागप्रमाण है अत उनका एक कानमें अनेक क्याय-उदयस्थानोमें रहना गुनिकों सिद्ध होता है।

तथा एक-एक कथायोपयोगाद्वास्थानमे अधिक से अधिक अमस्यात जगन्नेणित्रमाण नस जीव रहते है, स्पोक्ति सब कथायोपयोगद्वास्थान अन्तर्ग हूर्तके समयत्रमाण है, और त्रसराधि जगन्नतरके असंस्थातव भागत्रमाण है, इसलिए एक-एक कथाय-उपयोगाद्वास्थानमे असस्यात जगन्नेणित्रमाण जीवोक्ता रहना बन जाता है।

यद्यपि न तो सब कथाय-उदयस्थानोमें त्रसजीव सद्धारूपमें पाये जाते है और न ही सब कथायोपयो-गाद्धास्थानोंमें भी त्रसोका समान विभाग होकर पाया जाना सम्भव है तो भी समीकरण विधानके अनुसार दोनों स्वको पर यह निर्देश किया है।

उक्त दोनों तथ्योंसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नरकादि प्रत्येक गतिमें भी यह प्रत्याणा अविकल-रूपसे घटित हो जाती है। इसका विशेष खुलासा अल्पबहुत्सके निर्देशद्वारा मुलमे किया ही है।

'केवडिया उवजुला' यह पौचनी सूत्र गाथा है। यह गावासूत्र कपायोम उपयुक्त हुए जीवोका आठ अनुयोग द्वारोके आलम्बनसे निवेचन करनेकी जुचना देती है। वे आठ अनुयोगद्वार है—सटप्ररूपणा, दृब्य ( संख्या ) प्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, स्थान, काल, अलर, भागामाण और अल्पबहुन्त । गति आदि जो चौदह मागणस्वाना है उमसे कथायने सिचाय तेरह गागणास्वानोमे उच्च आठ अनुयोगदारोका अवलम्बन लेकर कथायोगे उपयुक्त हुए जीवोका सर्वांगीण विचार करना चाहिए यह उक्त कथनका ताराय है। विशेष स्पष्टी-करण मुक्के किया ही है, इसलिए वहाँसे जान लेना चाहिए। 'ने ने निम्ह कसाए' यह छठवी सूनगाया है। वर्तमान समयमें जो जननत जीव क्रीवादि कवायों में उपयुक्त है, जमीत और जमागतकालमें भी ने सब उतने ही औव उसी प्रकार कोषादि कवायों में चया उपयुक्त रहे हैं या उपयुक्त रहे हो रत सब तथ्यों के सब उतने ही औव उसी प्रकार कोषादि कवायों में चया उपयुक्त रहे हैं या उपयुक्त रहे हो रत सब तथ्यों की सम्मान हा अस्मान हा नियाद करने के लिए यह मूनगाया किया हुई है। अर्थात् इस सुमाचा हारा इस वातकी सुन्ता की गई है कि जो वर्तमान समयमें कोषादि क्यायों प्रयुक्त जीव है उनका अतीत और जमागत काल्यों मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल आदिक मेदीं सम्बन्ध स्वनेवाल प्रमाण कितना है! आरो चृष्णपूर्णों द्वीका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि जो जीव वर्तमान समयमें मानकाया है जिया है जिस की स्वाप्त काल की नियम काल स्वाप्त है जीर इसी प्रकार कोष्त में अर्था में तीन प्रकारका काल पाया जाता है—कोषकाल, नोक्रोचकाल और सिश्रकाल पाया जाता है—कोषकाल, नोक्रोचकाल और सिश्रकाल पाया जाता है—कोषकाल, नोक्रोचकाल और सिश्रकाल । इतना ही नही, किन्तु माया और लोभकी अपेका मी इसी प्रकार तीन-प्रकारक काल पाया जाता है—कोषकाल, नोक्रोचकाल और सिश्रकाल। इतना ही नही, किन्तु माया और लोभकी अपेका मी इसी प्रकार ही तथा ही अर्थात की अर्थात विवार है तथा इसी प्रकार भविष्यत् कालकी अर्थका भी। उक्त काल वारह प्रकारका घटत करने लोग विष्य है ।

जो बर्तमान समयमे मानकपायमे उपयुक्त है वे यदि अतीत कालमे भी मानमे उपयुक्त रहे है तो वह उनका मानकाल कहलाता है। जो वर्तमान समयमे मानकपायमे उपयुक्त रहे हैं तो वह उनका मानकाल कहलाता है। जो वर्तमान समयमे मानकपायमें उपयुक्त रहे हैं तो वह उनका नोमान काल कहा जावेगा और जो जीव वर्तमान समयमे मानकपायमें उपयुक्त रहे हैं, अतीतकालमें उनमें कुछ मानकपायमें और हुछ अन्य कपायामें उपयुक्त रहे हैं तो वह उनका मिथकाल कहा जावगा। यह अतीतकालोन मानकपायमें अपेक्षा विचार है। अतीतकालीन क्रोधादिकपायोमें अपेक्षा विचार है। अतीतकालीन क्रोधादिकपायोमें अपेक्षा भी इसी प्रकार विचार कर लेना चाहिए। वर्गमानमें जो मानकपायमें उपयुक्त रहे हैं तो वह उनका मोक्षान कहा जापगा। यदि अतीतकालमें में क्यों के अपेक्षा यो उपयुक्त रहे हैं तो वह उनका मोक्षान कहा जापगा। यदि अतीतकालमें में में मानक प्रयुक्त रहे हैं तो वह उनका मोक्षान कहा जापगा। यदि अतीतकालमें में मानक सिवाय हुछ क्रोधकपायमें उपयुक्त रहे हैं तो वह उनका मोक्षान कहा जापगा। व्हायमा अप्युक्त रहे हैं तो वह उनका मोक्षान कहा जापगा। इसक्षान रहे हैं तो वह उनका मोक्षान कहा जापगा। इसक्षान दर्तमानमें मानक उपयुक्त हुए अक्षा अपेक्षा भी तीन प्रकारका काल होता है। इसी प्रकार वर्तमानमें जो मानकपायमें उपयुक्त है उनका अतीतकालमें मोमा वीर लोभकालक भेवसे तीन-तीन प्रकारका काल नाना वाहिए। यह वर्तमानमें जो मानकपायम उपयुक्त है उनका अतीतकाल लोभकाल और मिथकाल के भेवसे तीन-तीन प्रकारका काल नाना वाहिए। यह वर्तमानमें जो मानकपायमें उपयुक्त है उनका अतीतकाल और मिथकाल के भेवसे तीन-तीन प्रकारका काल नाना वाहिए। यह वर्तमानमें जो मानकपायमें उपयुक्त है उनका अतीतकालमें चार व्यापेक्ष भाग वाहिए।

इसी प्रकार वर्तमान समयमे क्रोघ, माया और लोमकपायमे उपमुक्त हुए शीबोके अतीत कालमे सब कालोका सोग कमसे ११, १० और ९ प्रकारका होता है। विशेष खुलावा मुलसे जान लेना चाहिए। इसीप्रकार मायच्य कालकी अपेसा भी विचार कर लेना चाहिए। इतना सब विचार करनेके बाद इन कालोका अल्पबहुत्व बतलाकर इस गायाका व्याव्यान समात किया गया है।

सातवी गाथा 'उवजोगवस्पणाहि य' है। इसके पूर्वाभंदारा क्यायउदस्थान और क्याय-उपयोगाद्वा-स्थान इनमेसे कितने स्थान जानेके बाद कौन स्थान जीवोसे रिहेत होते हैं और किस गतिमें किन जीवोसे कौन स्थान सहित होते हैं इक्का विशेष विचार किया गया है। यहाँ इस वाक्का विचार उसजोशोको अपेशा किया गया है, वर्षींक स्थावर जीव अनन्त हैं, इसिक्ये स्थावरोके योग्य अवस्थात ओकप्रमाण क्या-उदयस्थानोमें उनका स्वानित्त्रारूपण से सद्भाव बन जाता है। वर्षोक्षी अपेशा भी विचार करते हुए इन दोनों प्रकारके स्थानों-में औदोको अपेशा यवसम्यकी रचना कैसे बनती है स्थादि विशेष विचार मुक्ते जान लेना चाहिए।

उन्त नायाके उत्तरार्षद्वारा तीन श्रीणयोक्ता निर्देश किया गया है। वे तीन श्रीणयो है—द्वितीयादिका, प्रयमादिका और चरमादिका। यहाँ श्रीणका अर्थ पीन्त अर्थात् अस्पबहुत्वपरिपाटी है। जिस परिपाटीमें मान कवायमे उपयुक्त हुए जीवॉसे केकर अल्पबहुत्वकी परीका की जाती है वह द्वितीयादिका परिपाटी कहळाती है। वह तिर्यञ्जों और मनुष्योंमें होती है, क्योंकि उनमें मानमें उपयुक्त हुए ओव सबसे कम होते हैं। जिस अर्थ-बहुत्व परिपाटीमे कोवक्यासमें उपयुक्त हुए कीवोंसे लेकर अर्थ्यबृह्यकी परीक्षा को जातों है वह प्रथमादिका परिपाटी कहलाती हैं। वह देवगतिमें होती हैं, क्योंकि वहीं कोवक्यासमें उपयुक्त हुए जीव सबसे कोई होते हैं। तथा जिस अर्थ्यबृह्य परिपाटीमें जोभक्षायसज्ञक अन्तिम क्यायमें उपयुक्त हुए जीवोंसे लेकर अर्थ-वहत्यकी परीक्षा को जातो हैं वह बरमादिका परिपाटी कहलाती है। वह नारिक्योमें होती है, क्योंकि वहाँ जीभमें उपयुक्त जीव सबसे योडे होते हैं।

हम अकार इस गावा सुनकी व्याख्यामें उकत तीन परिपाटियोका निर्देश करनेके बाद अत्यबहुत्व-विधिका निर्देश करते हुए मानकवायमे उपयुक्त हुए जीवोके प्रवेशकालमे क्रीयकवायमे उपयुक्त हुए जीवोका प्रवेशकाल विशेष अधिक है यह वतलाकर प्रवाह्यमान और अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार विदोधका प्रमाण कितना है यह निर्देश करके इस विधयका विदोध स्पष्टीकरण जयधवला टीकामे करके इस अर्थाधिकारको समान्त किया गया है।

#### ८ चतुःस्थान अर्थाधिकार

करायात्राम्तका आठवी अवीधिकार चतु स्थान है। इसमें सब गायामूल १६ है। उनमेंसे प्रथम पायापूत्रमं क्रीयादि चारी करायायोमें प्रयोकको चार-चार प्रकारका वत्रज्ञाया गया है। यही प्रयोक का वाया कर वार नेत्रों अन्तानुवन्धी, अवश्यक्ष्यानावरण आदिरूप मेद विविधत नहीं है, क्योंकि उनका निर्देश प्रकृति ।

अपने सब विशेगोमे व्याप्त होकर रहने हो कर आये हैं। कोष यो प्रकारका है—सामान्य कोष और विशेष क्रीय ।

अपने सब विशेगोमे व्याप्त होकर रहनेवाला क्रीय सामान्य क्रीय कहलाता है और अनत्तानुवन्धी क्रीय आदि
क्रम्पे विविधित क्रीय विशेष क्रीय कहलाता है। इसी प्रकार मान, माया और लोभको भरोज जानना चाहिए। इनमेमे यहां सामान्य क्रीय सामान्य मान, सामान्य मान्य और लोभको अपने ।

प्रयोकको अन्य प्रकारमें चार-चार प्रकारका कहा है। यहां अनत्तानुवन्धी आदि क्रीय, मान, मान्य और लोभ विविधत नहीं है। इसका कारण यह है कि अनत्तानुवन्धी, अप्रश्याक्ष्यात और प्रत्याक्ष्यात क्रीय, मान, मान्य और लोभ विध्यानीय, विस्थानीय और चहु स्थानीय अनुमानको छोडकर एक्त्यानीय अनुमान नहीं पाया जोर लोभ दिस्थानीय, विस्थानीय और चलु सम्बार्ति के प्रतास मान, सान्य और लोभ विध्यानीय, प्रस्थानीय अर्थ चलु सम्हित है ऐसे क्रीय, मान, मान्य और लोभ सामान्यका आल्ड्यन लेकर यहां प्रशेषको चार-चार प्रकारका चतालात मुत्रा है।

सुरी मुजगापामें क्रोध और मानकपायके उदाहरणो द्वारा चार-चार भेटोका निर्देश किया गया है। यथा—क्रीध चार प्रकारका है—पुरुषरकी रेखाके समान, पृथ्विशको रेखाके समान, बालुकी रेखाके समान और जनकी रेखाके समान। मान भी चार प्रकारका है—धिलाके स्तम्भके समान, हहीके समान, लकडीके समान और लगाके समान।

इनका अर्थ स्पष्ट है। विशेष खुलासा मूलमें किया ही है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि कीष-क्षणायके उक्त चार मेदीके स्वरूपर प्रकाश डालनेक लिए जो उदाहरण दियं गए हैं वे संस्काररूपने उनके अवस्थित रहनेके कालको स्पष्ट करनेके लिये ही चिये गये हैं। तथा मानक्यायके उनक चार मेदीके स्वरूप पर प्रकाश डालनेके लिये जो उदाहरण दिये गये हैं वे मानक्याय सम्बन्धी परिणामीके तारात्मकी हिस्तानोंके लिये विये गये हैं। इसीप्रकाश आगे माया और लोभ क्यायके मेदीके स्वरूपका बोध करानेके लिये भी जो उदाहरण विये गये हैं। इसीप्रकाश आगे माया और लोभ क्यायके मेदीके स्वरूपका बोध करानेके लिये भी जो उदाहरण विये गये हैं वे भी माया और लोभ क्यायके परिणामोंके तारतस्यको ध्यानमे रक्त कर ही दिये गये हैं।

तीसरी सुत्रगाथामे उदाहरणो द्वारा मायाके चार भेदोका निर्देश किया गया है। यथा—माया चार प्रकारकी है—चौधकी अत्यन्त टेड़ी गाठोबाली जड़के समान, मेड़ेके सीगोके समान, नायके मूत्रके समान और दतीनके समान। चौषी सुत्रगायामें उदाहरणो द्वारा लोभके चार भेदोंको स्पष्ट किया गया है। यथां—क्रुमिरागके रंगके समान, अक्षमल (ओगन) के समान, धलिके लेपके समान और हलदीसे रंगे हुए वस्त्रके समान।

ज्वाहरणो सहित इन सोलह भेरोका स्पष्टीकरण मूलमे किया ही है, इसलिये बहाँसे जान लेना चाहिए।

पीचवी सूत्रनाया द्वारा चारो कपायोके उक्त सोल्ह स्थानोमे स्थिति, अनुसाय और प्रदेशोको अपेका कौन स्थान किस स्थानसे कम होता है और कौन स्थान किस स्थानसे अधिक होता है इसका पृष्कारूपमें निर्देश किया गया है।

जयपबला टोकामे इस मुत्रनाया की व्याच्या करते हुए स्थितिक विषयमे बतलाया है कि सब स्थितियोमें एकस्थानीय, डिस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतु स्थानीय सब प्रकारके कर्मपरमाणु पाये जाते हैं। इसे उदाहरण डाग स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जैसे किसी जीवने मिथ्यात्वकी सत्तर कीडाकोडी सागरोपम-प्रमाण स्थितिका बन्ध किया तो और उक्त कर्मकी अन्तिम स्थितिमे एक स्थानीय आदि चारी भेदोको विये हुए देशपाति और सर्ववादि कर्मपरमाणु पाये जाते हैं उसीप्रकार आवाधार्स उत्तर जमय स्थितिमे भी वे सब प्रकारके कर्मपरमाण पाये जाते हैं।

ख्य ही सुरुगाया द्वारा इन स्थानोमे प्रदेशों और अनुभागको अपेक्षा क्या व्यवस्था है इसे स्पष्ट करनेके त्यों त्यां के आतंक समान मानक्यायको विवास्त कर बतलाया है कि अनुभागको अपेक्षा जो अध्यय वर्गणा है अर्थात प्रथम स्थानको प्रथम वर्गणा है उससे अनितम (उस्कृष्ट) स्थानको जो अनितम वर्गणा है वह प्रदेशोको अपेक्षा अनन्तपूर्णा होते होती है और अनुभागको अपेक्षा अनन्तपूर्णा अधिक होतो है। यह लताले समान मामक्यायमं प्रदेशों और अनुभागको व्यवस्था है। इमी प्रकार मानक्यायके येप तीन प्रकारके अनुभागमं वर्षा को अपेक्षा अनुभागको तथा को अनुभागको अपेक्षा अनुभागमं प्रदेशों और अनुभागको अपेक्षा उसन प्रकारोस स्थान अप्यवस्था प्रयोगक प्रयोग हारिए।

सानवी मुकाशवाहारा एक स्थानमे दूसरेमे प्रदेशोकी अपेक्षा क्या व्यवस्था है उस बातको स्पष्ट करते हुए बत्तवाबा है कि ज्याके समान भानकवायके प्रदेशोकी वास्के समान मानकपायके प्रदेश नियमसे अनन्तगुणे होन होते हैं। इसी प्रकार आगे अस्थित समान और शैलके समान मानकपायमे भी जान लंगा चाहिए। अर्थात् बाकते समान मानकपायके प्रदेशोने अस्थित समान मानकपायके प्रदेश अनन्तगुणे होन होते हैं। तथा अस्थि के समान मानकपायके प्रदेशोने शैलके नमान मानकपायके प्रदेश अनन्तगुणे होन होते हैं।

आठवी गाया द्वारा दन स्थानोमे अनुभागकी व्यवस्था को गई है। वहां वतलाया है कि लताके समान मानकपायमें जो अनुभाग है उससे दाह, बस्थि और रीजक समान मानकपायमे अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्त-गुणा होता है विधीय व्यावसान मूलसे जानना जाहिए। यहां अनुभागायसे फलदान लिक्तिक अनुभाग प्रतिच्छेद लिये गये हैं इतना विदोय जानना वाहिए।

मीनी गाया द्वारा जलासमान आदि भेदोको अलिम बगंणासे दारसमान आदि भेदोको प्रसम वर्गणामे प्रदेशो और अनुमागको अपेका स्था स्थास्थ्या है इसकाविचार करते हुए बलजाया है कि पिछले भेदकी अलिम बगंगासे अगने भेदकी प्रथम वर्गणा प्रदेशोकी अपेसा होन और अनुभागको अपेका अधिक होती है। यहाँ अलिम वर्गणा और प्रथम वर्गणाको 'सम्ब' यह सका रखकर विचार किया गया है।

दसवी सुननाथा द्वारा यह बतलाया गया है कि लताके समान समस्त मान और बास्के समान मानका प्रारम्भका अनलवो माग देशघाति अनुभागरूप है तथा शेष दाक्के समान मान और अस्थि तथा शैलरूप मान सह सब सर्वशांति है ।

यहाँ छठी गायास लेकर दसवी गाया तक मानकपायके आलम्बनसे जो प्ररूपणा की गई है वह सब प्ररूपणा कोषकपाय, मायाकपाय और लोभकपायके आलम्बनसे भी करनी चाहिए, क्योंकि मानकपायके अवान्तर भेदोमे जो विशेषता बतलाई है वह सब क्रोघ, माया और लोभकपायके जवान्तर भेदोमें अविकल चटित हो जाती है इस बातका निर्देश ग्यारहशे मृत्रगायामे किया गया है।

बारहवी सूत्र गाया द्वारा अनन्तर पूर्व कहे गये सोलह स्थानोमेंसे किस मार्गणामे कीन स्थान बच्यमान है कौन स्थान उपशान्त है, कौन स्थान उदयक्ष्प है और कौन स्थान सत्तारूप है इस विषयकी पृष्छा की गई है।

आगे तेरहवी और चौदहवी गाथा द्वारा संजी मार्गणा, पर्याप्त और अपर्याप्त पदके निर्देश द्वारा काय और योगमार्गणा, सम्यवत्वनार्गणा, वसममार्गणा, वर्शनमार्गणा, जानमार्गणा, योगमार्गणा और छेरवामार्गणके उन्लेख पूर्वक गाथासूप्रसे आये हुए 'च' शब्द द्वारा शेष तब मार्गणाओको रहण कर उनसे यथासम्भव स्थित औय उन्त तोल्ह स्थानोमेसे किस स्थानको बेदन करता हुआ किस स्थानका बन्धक होता है और किस स्थान-का बेदन नहीं करता हुआ किस स्थानका अवस्थक होता है स्म विषयको पृथ्छा पत्रह्वीगाथा द्वारा को गई है।

सोजहारी गांधा द्वारा सजी मार्गणाको विवक्षित कर यह बतलाया गया है कि जसंती जीव मानकपाय-के लतासमान और दारसमान इन दो स्थानोका ही बग्ध करता है। वह रोष दो स्थानोका बग्ध नहीं करता, क्योंकि उससे शेप दो स्थानोको बांधनेके हेतुल्य सक्लेश परिणाम नहीं पाये जाते। अवांत् अवसंत्री जोबीके स्वभावने हो अस्थितमान और चुलसमान मानकपायके बन्यके हेतुल्य परिणाम नहीं होते।

किन्तु सज्ञी जीव एकस्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं, द्विस्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं, विस्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं और चतु स्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं, क्योंकि इनके इन स्थानोके बन्धके योग्य सबस्था और विश्वविका पाया जाना सम्भव हैं।

यह सन्नीमागंणाम बन्धकी अपेका विचार है। इसी प्रकार उदय, उपशाम और सन्वकी अपेका समझ लेना चाहिए। यदा--असनी जीवोमें उदय डिस्बानीय ही होता है, क्योंकि इनमें होय उदयहण परिलामोंका होना अव्यन्त निरिद्ध हैं। हो इनमें उपशाम और सन्व एकस्यानीय, डिस्यानीय, त्रिस्थानीय और चनु स्थानीय चारो प्रकारका होता है। इतनी विशेषता है कि असजियोमें गुढ एकस्यानीय उपशाम और सन्व सम्भव नहीं है। हो सिन्नोमें उदय, उपशाम और सन्व एकस्थानीय, डिस्यानीय, त्रिस्थानीय और चतु स्थानीय चारो प्रकारके पार्थ जाते हैं।

अब किस स्थानका बेदन करता हुआ यह जीव किस स्थानका बण्य करता है इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि असजी जीव दिस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ दिस्थानीय अनुभागका बण्य करता है। किन्तु सभी जीव एकस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ एकस्थानीय अनुभागका हो सण्य करता है। दिश्यानीय अनुभागका बेदन करता हुआ दिस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतु-स्थानीय अनुभागका हो सण्य सण्य करता है। त्रिस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ विस्थानीय और चतु-स्थानीय अनुभागका सण्य करता है तथा चतु-स्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ विस्थानीय अनुभागका ही बण्य करता है तथा

इस प्रकार जयधवला टीकामे संत्री मार्गणाकी अपेक्षा उन्त विधेयताओका निरूपण करनेके बाद बत्तलाया है कि इमीके अनुसार येग तेरह मार्गणाओमे आगमानुसार उन्त विषयका विशेष विचार कर केना चाहिए। यहाँ हतना विशेष जान केना चाहिए कि एकस्थानीय वन्य और एकस्थानीय उदय मनुष्यातिमे ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह एकस्थानीय बन्ध और उदय श्रीणमे ही पाचा जाता है।

हस अवधिकतारमे आई हुई मोलह सुनगायाओका यह स्वरूप निर्देश है। आवार्य यतिवृष्यने इन सोलह सुन गायाओका अपने वृणिपूत्रोमे 'चउट्टाणे ति अणिओपहारे पुळं गमणिउने सुत' हस वृणिपूत्रदारा इनको जाननेका उल्लेखकर हम सुनगायाओके अन्तमे 'एट सुत्' यह वृणिपूत्र रावकर उनको समाधित को सूचना की है। पुन आगे इस वियवका विद्योग स्पष्टीकरण करनेके लिए चतु स्थान इस पदका अर्थिवरणक निर्धा करनेके अतिप्रायमे तिलोग योजना करते हुए उसके एकैक्सीलेश और स्थाननिर्देश ये दो प्रकार बतलाये हैं। उनमेसे एकैक्सिलेय पदसे कोबादि प्रत्येक कथायका शहण किया गया है, अतः उसे पूर्वनिक्षस और पूर्वप्रकपित बतलाकर स्थानपरका फितने अर्थोमें निलेप होता है इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुएँ उत्तका नामस्थान, स्थापनास्थान, ड्रन्यस्थान, क्षेत्रस्थान, अद्वास्थान, पिल्सीविस्थान, उच्चस्थान, संयसस्थान प्रयोगस्थान और भावस्थान इन इस प्रकारके स्थानोमें निक्षेप किया है। इन सब स्थानोंका स्वरूपनिर्देश मूलसे जान लेना चाहिए।

आगे इन स्थानोमें नथयोजना करते हुए बतलाया है कि नैगमनय इन सब स्थानोको स्वीकार करता है। संयहनय और व्यवहारत्य पिलबीजिस्स्यान और उज्जस्थानको स्वीकार नहीं करते । शेष सबको स्वीकार करते हैं। पिलबीजिस्स्यानके दो अर्च है—स्थितिकश्वीचारस्थान और सोपानस्थान। को इनका क्रमसे अद्धास्थान और क्षेत्रस्थानमें अन्तर्भाव हो जातों हमें ये दोनो नय पृथक, स्वीकार नहीं करते । इसी प्रकार उज्यस्थानको भी क्षेत्रस्थानमें अन्तर्भाव हो जाता है। अत उसे भी ये दोनो नय पृथक, स्वीकार नहीं करते । ऋजुबूज नय उक्त दो, स्थापनास्थान और अद्धास्थानको स्वीकार नहीं करते । कारण कि इस नयका विषय वर्तमान सम्यमान है, और वर्तमान समयको विवासों स्थापनास्थान और अद्धास्थान सम्यव नहीं है, क्योंकि समय, बाविक आदि कालभेदके बिना उनका निर्देश नहीं किया जा सकता। पिलबीजिस्थान और उज्बस्थान को भी इसी कारण यह नय स्वीकार नहीं करता।

सम्बन्ध नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और भावस्थानको स्वीकार करता है। अन्य बाह्य अर्थको अर्थका किये विना नाम संज्ञामात्र शब्दनयका विषय होनेसे यह नय हसे स्वीकार करता है, सयम-स्थान भावस्वरूप होनेसे हसे भी यह नय स्वीकार करता है। क्षेत्रस्थान वर्तमान अवनाहना स्वरूप है और भावस्थान वर्तमान पर्योगको सजा है अत यह नय इन्हें भी स्वीकार करता है। शेप स्थानोको यह नय स्वीकार नहीं करता।

डनमेसे इस अर्थाधिकारमे नोआगम भावनिकापस्वरूप चतु स्थानकी अपेक्षा क्रोधादि कपायोके सोलह उत्तर भेदोकी प्ररूपणा को गई है।

आमे उदाहरणो द्वारा क्रोभकपायके जिन चार भैदोंको स्पष्ट किया है उनमेसे कौन क्रोभपाय संस्कार-रूपसे कितने काठ तक रहता है इसे स्पष्ट करते हुए बठलाया है कि जो क्रोभ अन्तमृत्तुर्वकाल तक रहता है बहु कटरेखाके समान कोथ है। जो क्रोभ शत्यक्षमधे अर्थमाश तक अनुमयसे आता है वह बालुकी रिसार्क समान क्रोभ है। बहुते तथा आगे क्रोभमायका जो अन्तनृत्तिरे अर्थिक काठ कहा है बहु उस आरिके संस्कारको स्थान- में रखकर ही कहा है। जो क्षोबभाव अर्थमानमें भी अधिक छह माह तक संस्काररूपसे रहता है वह पृथिवी-की रेखाके समान कोच हैं। और जो कोच संस्काररूपसे तब मतीके द्वारा भी उपधानको नहीं प्राप्त होता है। अर्थात् वित्व जीवके आरुपनानमें इसकारका क्षोप हुंजा है उमें रेखकर जो कोच सस्यात, असंख्यात और अन्तन्त प्रवीके बाद भी प्रगट हो जाता है वह पर्वतको रेखाके समान कोच है। इसप्रकार यह कोचकथायको अपेक्षा विचार है। इसी प्रकार येथा कथायोको अपेक्षा भी घटित कर लेना चाहिए।

गोमम्दासार जीवकाण्डमें चारो कणायोको कुछ जरकके साथ उक्त सोलह उदाहरणो द्वारा स्थल्द किया गया है। जिन उदाहरणोके निमक्ष्यस्थ लिया है उनमे प्रयम्भ उदाहरण निमक्षयस्थी है। कषायप्रामृत्यमें लिया है उनमें प्रयम्भ उदाहरण दिया है, गोमम्दारा जीवकाण्डमें उद्यक्त समान में बतु के सामन में उदाहरण दिया है, गोमम्दारा जीवकाण्डमें उद्यक्त समान में वेतके समान में उदाहरण दिया है। का प्रयम्भ में विकेश समान उदाहरण दिया है। तथा का स्थाप्यम्भ पूर्व के समान में उदाहरण दिया है। तथा का स्थाप्यम्भ पूर्व के समान उदाहरण दिया है। तथा का स्थाप्यम्भ पूर्व के समान उदाहरण दिया है। तथा का स्थाप्यम्भ पूर्व के समान उदाहरण दिया है। तथा का स्थाप्यम्भ पूर्व के समान अद्यक्त स्थाप्यम्भ पूर्व के समान में अद्यक्त का स्थाप्यम्भ पूर्व के समान में स्थाप्यम्भ प्रयम्भ स्थाप्यम्भ स्थाप्यम् स्थाप्यम्भ स्थाप्यम स्थाप्यम्भ स्याप्यम्भ स्थाप्यम्भ स्थाप्यम्भ स्थाप्यम्भ स्थाप्यम्भ स्थाप्यम्भ स

इसप्रकार उक्त सब विषयका व्याख्यान करनेके बाद चतु स्थान अर्थाधिकार समाप्त होता है।

#### ९ व्यञ्जन अर्थाधिकार

कराय प्राभृतका नीवाँ व्यक्षन अर्थाधिकार है। प्रकृतमे व्यष्टकन यह पद 'शब्द' इस अर्थका सूचक है। तत्तुसार इस अर्थाधिकारमें कोव, मान, माया और लोग इन चारों कपायोगे शब्दक्सों पांच सुन-पायाओं में पर्यायवाची नाम दिये हैं। यचा—कोधकपायके इस पर्यायवाची नाम—कोध, कोस, रोस, अक्षमा, संक्ष्यकन, कल्छ, बुढि, झंसा, हेय और विवाद। इन पर्यायनामोके अर्थको स्मय्ट करते हुए अक्ष ताका पर्याय-वाची नाम अमर्थ दिया है तथा विवादके पर्यायवाची नाम स्मर्द और समर्थ दिये हैं। पाप, अयग, कल्ह और बैस्तो बृद्धिका हेयु होनेके 'कोसका पर्यायवाची' नाम बुढि है। तथा स्मर्थ और सपर्यकी मनोबुक्ति दूसरोसे उलक्षमना विवादक कोचकी भूमिका ही बनाता है, इसलिये कोचका पर्यायवाची नाम विवाद है। सेव करून सुप्रशीत ही है।

सानकवायके पर्याववाची नाम है—सान, मद, दर्ष, स्तम्भ, उत्कर्ष, प्रकर्ष, समुक्कर्ष, आत्मोत्कर्ष, परिभव और उत्तिवक्ता परमागमके ज्ञान, जूना, कुल, जाति, वल, ऋद्धि, तप और धरीर इन आठके आलम्बनसे यह सद्यारी जीव स्वयंको दूसरादे जीव स्वयंको इसरादे जीव उन्तर हो, इसिलए ऐसे भावको मान कहा है। इनके कारण सराव पिये हुए मनुष्यके ममान यह जीव उन्तर हो जाता है, इसिलए मद भी मानका पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार लेव पर्यायवाची नामों है। इसी प्रकार लेव पर्यायवाची नामों है। इसी प्रकार लेव पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार लेव पर्यायवाची नामों है। इसी प्रकार लेवा वाहिए। अन्य कोई विशेषता न होने से सही उनका पृथक्ते स्पष्टीकरण नहीं किया है।

पहले क्रोधकषायके पर्यायवाची नामोंमे 'विवाद' पदका उल्लेख कर आये हैं। उसका कारण यह है

कि जाति आदिको निमित्तकर स्वयंमें बडप्पनका परिणाम होना यह मानकषायकी विशेषता है और परके प्रति तिरस्कार या अनावरके भावपूर्वक उसके प्रति सचर्षका भाव होना यह कोषकषायकी विशेषता है।

मायाकपायके पर्यायनाम है—माया, सांतिप्रयोग, निकृति, बञ्चना, अनृनुता, प्रहुण, ानोब्रमार्गण, कल्क, कुहरू, निमृहन और छन। मायामें मन, बनन और कायकी प्रवृतिमें सरण्ता नहीं रहती है। अभिप्राय कुछ रखता है, कहता कुछ है और करता कुछ अन्य ही है। इसिकए मायाकपायमे कपटाचारकी मुख्यता है। कुटिक व्यवहार करना, ब्रञ्जन-कार्यका परिणाम रखना, दूसरेंने ठीक अभिप्रायको आनकर उद्यक्त अपलाम करना, मुटे मन्त्र-नन आदि द्वारा अपनी आजीविका करना आदि सब मायाकपायकप परिणाम है। इसी अभिप्रायको प्यानकर सामिकी है। इसी अभिप्रायको प्यानम रे सकर यहाँ मायाके ये पर्यायवाची नान दिये गये हैं। उत्तर पर्यायवाची है। स्ति अभिप्रायको पर्यायक्ष प्रयोग, कुटव्यवहार, विश्वप्रमान, योगवक्ता, नित्वस्त, रूपर, अतिवन्तान, विभ्वप्रमान। वेरे लोक ने रूपर प्रामें, कुटव्यवहार, विश्वप्रमान, योगवक्ता, नित्वस्त, रूपर, अतिवन्तान, विभ्वप्रमान। वेरे लोक ने रूप मानक्तायपूर्वक जो ठमनेका परिणाम होता है उत्तका नाम दम्भ है इस अभिप्रायसे रम्भको मायाक्ष स्वीकार कर लिखा को उत्तर में विकास के विकास परिवायों वास हो। विश्वप्रमान कारा है। स्वानका परिवायों नाम व्यवसायों नाम बतलाया है। सामामें कुटिल व्यवहारकी मुख्यता है। यही कारण है कि मायाको तीन शल्यों परिवायों परियोणत किया गया है। सामामें कुटिल व्यवहारकी मुख्यता है। यही कारण है कि मायाको तीन शल्यों परिवायों परियोणत किया गया है। सामामें कुटल व्यवहारकी मुख्यता है। यही कारण है कि मायाको तीन शल्यों परियोणत किया गया है।

लोभकपायके पर्यायवाची नाम है-काम, राग, निदान, छन्द सुत, प्रेय, दोष, स्नेह, अनुराग, आशा, इच्छा, मूर्च्छा, गृद्धि, साशता या शाश्वत, प्रार्थना, लालसा, अविरति, तृष्णा, विद्या और जिल्ला। काममे इष्ट स्त्री, पुत्र और परिग्रह आदिकी अभिलाषा मुख्य है, इसलिए कामको लोभका पर्यायवाची कहा है। राग नाया और लोभ आदिरूप होते हुए भी यहाँ मनोज़ विषयमे अतिष्वगविशेषको ध्यानमे रखकर रागको लोभका पर्यायवाची कहा है। जो मैं पुण्य कृत्य करता हू उसके फलस्वरूप मुझे इच्ट भोगोपभोगकी प्राप्ति हो ऐसे भाव-का नाम निदान है। इसमें इष्ट विषयको प्राप्तिको अभिलाषा बनी रहनेके कारण निदानको लोभका पर्यायवाची बतलाया है। जिसके चित्तमे मिथ्यात्व और मायापरिणामके समान निदानरूप लोभपरिणाम बना रहता है वह वती नहीं हो सकता । इसलिए आगममें निदानको भी एक शल्य कहा है । मूल सूत्रगाथाओमें लोभके पर्याय-वाची नामोमे एक नाम 'मुद' है। उसका अनुवाद जयधवला टीकामे 'मुत' और 'स्वत किया है। 'सूयतेऽ-भिषिच्यते' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार विविध प्रकारकी अभिलाषाओसे स्वयंको परिसिचित करना अर्थात् पृष्ट करना सुत है इस भावको ध्यानमे रखकर सुतको लोभका पर्यायवाची कहा है तथा मूल सूत्रगाथामे आये हुए 'सुद' पदका 'स्वत' अर्थ करनेपर 'स्वस्य भाव स्वता ममता' ऐसा करके जो लोभपरिणाम ऐसी ममतारूप हो उसे लोभका पर्यायवाची 'स्वत' कहा है। त्रियका अर्थ प्रेय है। प्रेयरूप जो दोष, उसका नाम प्रेयदोप है। इस प्रकार प्रेयदोपको लोभका पर्यायवाची कहा है। यद्यपि मूल सूत्रगाथामे लोभके पर्यायवाची नाम बीस है ऐसा स्पष्ट कहा है, परन्तु ज धवला टीकामे इन दोनोको समसितरूपसे प्रेय और दोषको लोभका पर्यायवाची कहा गया है। टीकामें प्रेयको दोषरूप क्यो कहा इस प्रश्नका जो समाधान किया है वह हृदयंगम करने लायक है। समाधान करते हुए वहाँ बतलाया है कि यद्यपि परिग्रह आदिकी अभिलापा आह्नादका हेत् है, परन्तु वह संसारको बढ़ानेवाली है, इसलिये यहाँ प्रेयको दोषरूप कहा है। स्पष्ट है कि राग या अभिलाषा किसी भी प्रकारकी क्यो न हो वह एकमात्र संसारका ही हेतु होता है। आशाके दो अर्थ है—एक तो अविद्यमान अर्थकी इच्छा करना और दूसरे 'अ।श्यतीति आशा' व्युत्पत्तिके अनुसार स्वयको कृश करना। ये दोनो लोभरूप होनेसे यहाँ आशाको लोभका पर्यायवाची कहा है।

मूल सूत्रगायामें लोमका पर्यायवाची नाम 'सासद' भी आया है। इसके टीकाकारने ये अर्थ किये हैं—एक साशता और दूसरा शास्वत। आशा, स्पृहा और तृष्णा इन तीनी परोंका अर्थ एक है। जो आशा सहित परिणाम है उसका नाम साशता है। यतः यह परिणाम लोमको अवस्थाविशेषस्य है, अत. इसे लोमका पर्वाधवाची कहा है। हुसरे परिषहिक ग्रहण करनेका परिणाम सतारी जीवके आगे-शीछ सदा बना रहता है, हस्तिकए 'सारद' परका हुस्तर अर्थ वावक्व करके उसे लोगका पर्यावधाची कहा है। बाहुण संयोगके आदिक त्यापा या पूर्ण स्वापका परिणाम लोगविष्यके कारण नहीं होता। जिनकी वृद्धि तत्वस्पाधानी है, जिनके उपये आसिक लोगका परिणाम लोगविष्यके कारण नहीं होता। जिनकी वृद्धि तत्वस्पाधानी है, जिनके उपये आसिक जोगविष्य प्रावधानम् पेरितकानको सलक सिख्ती है ऐसे पुरुव भी बानतिरक स्व लोगपिणामके कारण आधिक या पूर्ण विरात करने में असमार्थ रहते हैं, हसक्तिय यही अविरातको लोगका पर्यावधानी कहा है। 'विद 'वातुसे विचार चित्र व्यवधान कहा है। 'विद 'वातुसे विचार चित्र वात्र में , प्रकृतमें उपये उपयोग है, हसिलए विचाको लोगका पर्यावधानी कहा है। क्ष्य जीव जिस प्रकार हराराच्य होती है इसी प्रकार लोगके पीछ लागेवाले जीवकी स्थिति होती है। हसिल्य विचाको लोगका पर्यावधानी कहा है। इस्ट अन-यान आदि जितने भी उपभोगके सामन है उनके बार-बार भोगने पर भी जीवनमें अवस्तोध का प्रहता है और असल्तोध लोगका पर्यावधानी नाम है। यत हसे जिङ्क्षित्रका अतृति मानी जाती है। हसीलिए इस साम्यक्ती देककर जिङ्काको लगेका पर्यावधानी मान है। यत हसे जिङ्क्षित्रका करा के क्षय जितने पर्यावधानी नाम है। यत हसे जिङ्क्षित्रका करा के क्षय जितने पर्यावधानी साम हो। यह विद्यावधान लोगके अन्य जितने पर्यावधानी नाम हो। स्वीप्यकार ने होनेसे यहां उनका अल्यति स्वर्णीकरण हो। सिक्य क्रिकर जिङ्क्षाको लोगका पर्यावधानों माना गया है। हसीप्रकार लोगके अन्य जितने पर्यावधानी नाम हो। सिक्य क्रिकर जिङ्काको लोगका स्वर्णीकरण साम्र लेना चाहिए। विवेध व्यवस्थान होनेसे यहां उनका अल्यति स्वर्णीकरण स्वर्णीकरण स्वर्णीकरण स्वर्णीकरण स्वर्णीकरण स्वर्णीकरण स्वर्णीकरण हो। स्वर्णीकरण स्वर्णीकरण

जैसा कि पहले सकेत कर आये हैं इस अयोधिकारमे पाँच सूत्रगायाये है। सूत्रगायाओंके ठीक अनुरूप पाँच आर्याकृत्य जयववला टीकाकारके सामने रहे हैं जो सूत्रगायाओंके व्यास्थाके अन्तमें दिये गये है।

#### १०सम्यक्त्व-अर्थाधिकार

यह सम्यक्त्व नामका महा अवधिकार है। इस महािषकारमे औपवािमक आदि तीनो प्रकारके सम्यत्वर्शनोभे से प्रथमोपदाम और शाधिक दोनों प्रकारके सम्यत्वर्शनोभे उत्पत्तिका विचार किया गया है, इसिलिए यह महािषकार वर्शनमोहाशपानमा और दर्शनमोहाशपान इन दो उप-अवधिकारो मे विषक्त हो जाता है। उनमें सर्वश्रम दर्शनमोहाशपानमा अवधिकारका निरूपण किया गया है। जो सुत्रगावाएँ मात्र दर्शन-मोहाशपानमा नामक अवधिकारसे सम्बन्ध रखती है वे कुल १५ है। उनका विवेचन चृत्यसूत्रकार यशिव्यम आवार्धन अय.महात्वरकारण आदि तीन करणोका विवाद विवेचन करनेके बाद सबके अनसे किया है।

इस अधिकारका प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रयम चार प्रकारके अवतारका ससेपमे उल्लेख किया है। वे चार अवतार है—उपन्नम, तिसंव, नय और अनुमा । उपक्रम पीच प्रकारका है—आपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्त-स्वता और यम-तमानूपूर्वी । वृद्यीनूपूर्वीकी अपेक्षा यह सबसी अवधिकार है । परचादानुपूर्वीकी अपेक्षा अविकारिक संक्ष्यावाला यह अवधिकार है। क्यायात्रपुर्व यह गोध्य मामप्त है। अक्षरोक्षी अपेक्षा अविकारिक समाण सक्यात और अर्थना अर्थवा इसका प्रमाण सक्यात और अर्थना अर्थवा अर्थवा स्वकार समाण सक्यात और अर्थना है। अक्षरोक्षी अपेक्षा इसका प्रमाण सक्यात और अर्थना अर्थवा स्वकार है। व्यविकार दो प्रकारका है—स्वमामह-उपवाणान कीर रहीनामह-अपणा। सम्यक्त परका नाम, स्थापना आदि जितने अवधीम निलोप होता है उसे करके और उन निजेपीम कीन निजेप किस नयका विषय है यह बतलाकर प्रकृतने नोजागम भावतिकारिक प्रयोगन है ऐसा समझना चाहिए।

हसके बाद बनुगमका निर्देण करते हुए अवध्यनुस्करणों इष्म समयमे प्रकण करते योग्य 'दलण-मोह-जवधानमस्य' इत्यादि चार गायाओका उल्लेख किया है हम चार गायाओमें जित विध्यकों पृष्ठा की गई है उद्यक्त कियें करनेक पूर्व 'दर्शनमोह-जवधानमा 'अवस्थिकार्य्य फ्रांचेस कर्याका स्वयंथ्यम उल्लेख कर देना प्रयोजनीय है। यथा—यह तो स्पष्ट है कि प्रवमोच्छम सम्यन्दर्शनकी उत्पत्ति मित-युत उपयोगदारा ज्ञायक-स्वमाव निज आत्मामें उपयुक्त होनेपर हो होती है, जत एसे बीचको नियमसे उंद्यो रख्न दिय पर्वात होना स्वात्त्व । सही कारण है कि आगमसे एकेटियसे केकर सस्त्री पद्मिटिय तक समी जीव दसने प्रहणके स्वात्त्वीय बताने पर्ये हैं। अवस्थिति तीनों प्रकारिक सम्यन्दर्शनीमें से किसी भी सम्यन्दर्शनकी प्राप्ति नही होती यह भी इससे स्पष्ट है। संज्ञियोंनें भी यदि वे नारकी और देव है तो पर्याप्त होनेके अन्तर्गुहर्त बाद ही वे हरे उत्पन्न करनेके किए योग्य होते है। नारिक्योमें तो सातो नरकोंके नारको पर्याप्त होनेपर प्रयम सम्यक्तको उत्पन्न करनेके योग्य है और देवोमें चाहे वे अभियोग्य देव हो, चाहे अनमियोग्य देव हो, भवनवासी, वान-स्थान्तर, श्योतिषी और नौये प्रवेषक तकके विमानवासी देव तयोग्य सामाशीके सद्भावमे प्रयम सम्यक्तको उत्पन्न करनेके किए अधिकारी हैं।

मनुष्यो और तिर्यञ्जोमे जो सम्मूच्छन जीव है वे तो प्रयमोपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके पात्र ही नहीं। गर्मजीमे भी जो मनुष्य और तिर्यञ्ज पर्यान है है हो प्रयस सम्यक्तको उत्पन्न करनेके अधिकारी हैं। उसमे भी को मर्ममृष्म अनुष्य पर्यान्त होनेके प्रयम समयके केलर आठ वर्षो होने चाहिए तथा भोगमृष्मिज मनुष्य उननात दिनके होने चाहिए, तथा भोगमृष्मिज मनुष्य उननात दिनके होने चाहिए, तथा भोगमृष्मिज मनुष्य उननात दिनके होने चाहिए, तथा भोगमृष्मिज मनुष्य उननात दिनके होने चाहिए। यहाँ दिवसपृष्यक्त्य सब्द सात-आठ दिनका वाची न होकर बहुत दिवसपृष्यक्त्य का वाची है।

यहाँ देशना किष्णके प्रतंगसे जो आचार्य आदि परका प्रहण किया है सो उससे मोक्षमार्ग के अनुरूप उपदेश-देते हुए सम्पर्युष्टियोका प्रहण किया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए, क्योंकि जोक्स्यानकी नौत्री चूर्णकामे प्रवमादि तीन नरकोमे ऋषियोका नमन न होनेसे नहीं प्रवमीयचा भ्रमस्वक्ती उत्तरीका बहुए साथन वर्षप्रवचा नहीं वन सकता ? किसी शिष्य द्वारा ऐसी आधका करनेपर आचार्य देव विरित्तेनस्वाम उस्तर संकाका समाधान करते हुए किसते हैं कि नहीं पूर्वमक्ते सम्बन्धी, धर्मके यहण करानेमें को हुए तथा स्वत्र प्रकाकी बाधाओं रहित ऐसे सम्पर्युष्ट देवोका नहीं समन देवा जाता है, अत प्रारम्भके तीन नरकोंमें सर्मस्वचक्त बहुप साधन बन जाता है। उल्लेख सर प्रकार है—

कथं तेसि धम्मसुणणं समवदि, तत्थ रिसीणं गमणभावा ? ण, सम्माइट्टिबेवाण पुन्वभवसंबधीणं घम्म-पदुष्पायणे वावदाणं सयलबाधाविरहिसाणं तत्थ गमणदसणादो । पु ६, ४३२ ।

इससे स्पष्ट है कि सम्यप्टियोके द्वारा मिला हुआ मोलमार्गके अनुरूप उपदेश ही अन्य जीवोंमें प्रथमोपराम सम्यप्दर्शनकी उत्पत्तिका निमित्त होता है, अन्य मिथ्यादृष्टियोके द्वारा दिया गया उपदेश प्रथमोशम सम्यादर्शनकी उत्पत्तिमें वाहण साधन नहीं होता।

ये चार लब्बियों हैं। इन चार लब्बियोंसे सम्पन्न उक्त योग्यतावाले जीव जब काललब्बिके योगर्में वस्पुत्रवार्यद्वारा करणलब्बिके सम्पुल होते हैं तब वे जीव सर्वप्रथम अवःप्रवृत्तकरणरूप विगृद्धिको प्राप्त होते है। ऐसे जीवोक प्रवम समयसे परिणाम कैसे होते हैं, योग व उपयोग आदि कौन-कौन होते हैं इत्यादि बारोंकी पुच्छा उन चार गायाओंमें की गई है जो प्रामानक्त्यसे अब प्रवृत्तकरणके प्रवम समयसे प्रकण्णायोग्य है। वे चार है—'दंकणमोह-उदमानमरस्त' इत्यादि ९१, ९२, ९२ और ९४ क्रमाकवाली सुवागायाएं। उनमें अपम सुवनाणाका विद्योग स्वित्त प्राम्त करते हुए वतलाया है कि इन जीवोका परिणाम विद्युवत ही होता है, जितहाड़ कही होता। केवल अब प्रवृत्तकरणके प्रवम समयसे केकर ही विश्वुवत परिणाम नहीं होता। किन्तु अब प्रवृत्तकरणको प्रारम्भ करनेक अन्तर्मुहत पहलेसे ही ऐसे जीवोका परिणाम आत्मसन्त्रव उपयोग होनेसे प्रति समय अनन्तर्गणी विद्युद्धिकों लिये हुए विद्युद्ध विद्युद्ध होता जाता है, क्योंक जो पिष्यात्वक्षी महागति निकल्कर अलक्ष्यपूर्व सम्यस्त्रतंत्रची रत्तको प्राप्त करनेके सम्मुख हैं। जन्होंने क्योंप्यम आदि चार लिक्श्योकी सम्पन्नताक कारण अपनी सामर्थको सदाया है और की स्वयं विद्युद्ध नहीं। वृत्त है ऐसे जीवोके परिणामोमें प्रति समय सहब हो अनन्तर्गुणी विद्युद्ध होती है इत्ये तन्तेह नहीं।

कार्मोंके ग्रहणमें निमित्त रूप जीव प्रदेशीकी परिस्पन्टरूप पर्यापको योग कहते है। ये जीव नियमसे पर्याप्त होते हैं, इस्तिज्य एकके प्यास्त प्रयोप्त योगोमेंसे आहारक काययोगको छोडकर दस पर्याप्त योगोमेंसे कोई एक प्रयोप्त योगो होता है। यथा—मनोयोग के वार मेदींमेंसे कोई एक मनोयोग होता है। या वचन योगों के पार मेदींमेंसे कोई एक मनोयोग होता है। या वचन योगों के पार मेदींमेंसे कोई एक वचनयोग होता है।

क्रीच, मान, गाया और लोजके जेदसे कथाय चार प्रकारको है। उनमेसे कोई एक कथाय परिणाम होता है। इतनी विशेषता है कि एक तो ऐसे जोबोका उपयोग परस्क्षी न होकर, नियमसे आस्मलसी होता है, इसलिए वह कथाय परिणाम उत्तरोत्तर वर्षमान न होकर हीयमान होता है। दूतरे पूर्व कचित पापकमीका अनुभाग दिस्थानीय तो पहले ही ही गया है। साधही उससे प्रति समय अनत्मपुणी हानि होती जाती है, इस-लिए भी वहाँ होनेवाला कथाय परिणाम उत्तरोत्तर हीयमान ही होता है।

जीनोका जो अर्थको प्रहण करने रूप परिणाम होता है उसे उपयोग कहत है। वह दो प्रकारका है— साकार और अनाकार । अनाकार उपयोगका नाम दर्शनीपयोग है और साकार उपयोगका नाम झानोपयोग है। यत अनाकार उपयोग अधिमार्थक होनेंसे सामान्यरूपने पदार्थको ग्रहण करता है, अत ऐसे उपयोगके कालमें विमर्थक स्वरूप जीवादि तस्वायोंकी प्रतिपत्ति नही हो सकती, अत यहाँ साकार उपयोग अर्थात् कानोपयोग ही स्वीकार किया गया है। उसमें भी मिय्याल्य गुणस्थानमें तीन बुत्तान हो सम्भव है, अत उनमें से कोई एक उपयोग यहाँ होता है यह उक्त स्वरूपर ज्यायवला टीकाम स्वीकार किया गया है। इस विषयकी विशेष जानकारीके लिये पुंठ २०४ के विशेषाई पर दृष्टियात करना वाहिए।

दन जीवोंके उत्तरोत्तर वर्षमान पीत, पदा और शुक्त इन तीनो लेहयाओं मेरी कोई एक लेहया होती है। यह कबन तियंज्ञों और मनुष्योंकी मुख्यतांते किया है, क्योंकि देवों और नारिक्यों में जहाँ वो लेहया है वहाँ वह जम्मते लेकर परणतक नियमसे बनी रहती है, इसकिए यहाँ नारिक्यों और देवोंके सम्मयदांतिके निर्मेश में पूर्ण के स्वाप्त के स्वाप्त होती है। इसका निर्देश किया होती है। हे इसका निर्देश किया होती है। स्वाप्त के अध्या होता है। यहाँ ऐसे जीवोंके कैनि लेहया होती है इसका निर्देश किया है। ऐसे मनुष्यों और तिर्यक्षांके अधुभ तीन लेहयाएं तो होती ही नहीं। धूम तीन लेहयाओं में कोई एक लेहया नियमसे वर्धमान ही होती है। यदि अतिमद विद्युद्धिक साथ उनत बीच सम्मयद्यंतिके सम्मूल हों तो भी उनके जबन्य पीत्तलेश्याक्ष्य परिणाम देखा जाता है। नार्राक्यों में कुण, नील और क्योंनित किया नरकमें जो अवस्थित लेहया हो वह नियमसे होग्यान ही होती है जीत नीत पीत, पप्त और शुक्तमेंसे जहाँ जो अवस्थित लेहया हो वह नियमसे होग्यान ही होती है जीत ना वहिं प्रचान चाहिए।

तीनों वेदोंसेसे अन्यतम बंद होता है। करणानुयोगमे चौदह मार्गणाओंका कथन तोआगम भावपर्यायको ध्यानमें रखकर ही किया गया है। इसलिए बंद कौन होता है ऐसी पुच्छाके होने पर जो यह उत्तर दिया गया है कि तीनों बेदोमेंसे कोई एक बेद होता है सो इस उत्तर द्वारा भाववेदका ही यहण करना बाहिए।
बुँकि प्रारम्भके पीचये गुणस्वानतककी प्रारित द्रव्यसे पुरुष, त्वी और नपुंतन संत्री पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंको
भी हो सकती है, अतः जयववलाकारने बेदने हम्य और भाव ऐसे भद्र करके दोनो प्रकारके तीनो बेदवाके
जीव प्रवापायम सम्यय्दर्शनको उत्पन्न करते हैं उसमें कोई विरोध नहीं है यह निर्देश किया है। प्रसामम
बार अनुवागोंमें विभक्त है। उनमेसे चरणानुयोगमें बाह्य आवारकी अपेका विचार किया गया है, इसिकए
उसमें द्रव्यक्षित विजीत है और करणानुयोगमें नीशागम भावक्य जीवोकी अर्थ-व्यंजन पर्यामें की गई है,
इसिकए उसमें भाववेद विदालत है और करणानुयोगमें नीशागम भावक्य जीवोकी अर्थ-व्यंजन पर्यामें की गई है,

दूसरी मुजगाया 'काणि वा युव्यवदाणि' स्त्यादि है। इसमें बाठो कमीके प्रकृति बादिक मेदसे वारो प्रकारके सत्य, बन्य, उदय और उदीरणा विषयक पुष्पकाल पुणिसूची और जयप्यका टीका द्वारा विश्वार विश्वार किया गया है। दनसे प्रकृति सत्यका विश्वार करते हुए वो निर्देश किया है उसके बनुसार मोहनीय कर्मकी २६-२७ मा २८ प्रकृतियोकी सत्ता होती हैं। बनादि मिन्याइण्टिके व्यासम्भव २६,२७ मा २८ प्रकृतियोकी सत्ता होती हैं। विश्वाद कर्मकी एक मुख्याया जायुकी अपेक्षा एककी और यदि परम्य वस्त्रमची आयुका वन्य किया हो तो दोको सत्ता होती है। जाना-कर्मकी अपेक्षा शहरको और यदि परम्य वस्त्रमची आयुका वन्य किया हो तो दोको सत्ता होती है। जाना-कर्मकी अपेक्षा शहरक्तव्यक्ति वस्ता दोती है। जाना-कर्मकी अपेक्षा आहारकन्यकृष्क और तीयंकर प्रकृतिक छोडकर ८८ प्रकृतियोकी सत्ता होती है। जाना-करणादि श्रेष पांच कर्मकि जितने अवान्तर भेद हैं उन सक्ती सत्ता होती है।

यहाँ यह प्रस्त किया गया है कि सादि मिष्यादृष्टिके आहारक चतुष्कका सत्त्व सम्भव है, इसलिए अन्य प्रहातियोंके साथ उनकी सत्ता भी कहानी चाहिए। इस प्रस्तका समाधान करते हुए बतलाया है कि बेदक सम्यक्तकों कालसे आहारक शरीरको उहेलनाका काल अस्य है, इसलिए प्रथमोपदाम सम्यक्तकों सन्मुख हुए सादि मिष्यादिष्टिके आहारक चतुष्कका सत्त्व नहीं गया आता।

ऐसे जीवोके आयुकर्मका स्थितिसत्त्व तत्प्रायोग्य होता है। तथा शेप कर्मोका स्थितिसत्त्व अन्त -कोडाकोडीके भीतर होता है।

ऐसे जोबोके अग्रयस्त कर्मोंका अनुमाग हिस्पानीय होता है और प्रथस्त कर्मोंका बतु स्थानीय होता है। वर्णारिबनुष्क अपने उत्तर मेदोके साथ प्रथस्त भी होते है और अग्रयस्त भी होते है। तथा प्रदेशसर्क्कम अजयन्य-अनुकुष्ट होता है।

उसी दूसरी गायाका दूसरा चरण है —'के वा असे णिवंधिर' तदनुसार उक्त जीव किन प्रकृतियों के बन्धक होते है इसका विचार तीन बच्छकीके हारा किया गया है। उन तीनो बच्छकोसे समानस्परे पाई जाने-वाली प्रकृतियों इस प्रकार है—'५ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिस्पाल, सोलह कथाय, पृश्य-वेद, हास्य, रेरी, भय, जुनुष्ता, पञ्चीस्थ्य, जाति, तैनस घोरीर, कार्मणवारीर, समजनुरक्ष संस्थान, वणीस चुनुष्क, अपुरुक्त, अपुरु

अब यदि अप प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें स्थित जीव मनुष्य और तिर्यक्ष है तो वे उक्त ६६ प्रकृ-वियोके साथ देवगति वैक्रियिक घरोर, वैक्रियिक आगोपाग, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वो और उच्चगोत्र इन पौच प्रकृतियोंका भी बन्ध करते हैं।

यदि देव और छह पृथिवियोके नारको जोव हैं तो वे उनत ६६ प्रकृतियोंके साथ मनुष्यगति, श्रीवा-रिक शरीर, वज्जपंभनाराच संहनन, औदारिक शरीर आगोगाग, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र इन छह प्रकृतियोंका भी बन्य करते हैं।

यदि सातवी पृथिवीके नारकी हैं तो वे उक्त ६६ प्रकृतियोके साथ तियंक्षगति, जौदारिकवारीर, शौदारिक आगोपांग, वष्यपंभनाराचयंहनन, तियंक्षगत्यानुपूर्वी, कदाचित् उद्योत और नीचगोत्र इन ७ या ६ प्रकृतियोंका भी बन्य करते हैं। स्थितिबन्ध तीनो दण्यकोमे कही गई इन सब प्रकृतियोंका अन्त कोडकोड़ी प्रमाण होता है। को अप्रशस्त प्रकृतियों है उनका डिस्थानीय और जो प्रशस्त प्रकृतियों है उनका चतु.स्थानीय अनुभागकन्य होता है।

पौच क्रानायरण, छ्रह दर्शनायरण, साता वेदनीय, बारह कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुचा, तिर्वक्रमांत, मनुष्यांत, प्रश्नेदिवलांति, जीवांतिक सरीर, तंत्रस्य सारीर, कामंण सरीर, जीवांतिक सरीर सानी-सीम, वर्णांदि चार, तिर्वक्रमायानुपूर्वं, मनुष्यायपानुपूर्वं, क्ष्मुकल्यु आदि चार, उद्योत, त्रस, बादर, पर्यांत, प्रत्येक सरीर, स्वर, सुम, यक जीति, निर्माण, उच्चतीत्र जीर पौच जलराय इन ५५ प्रकृतियोका अनुतक्ष्य प्रदेशकन्य होता है तथा निर्द्रानिद्धा, प्रचलाप्रचला, स्यानगृद्धि, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धे चार, देवगति, वैक्रियिक सरीर, समयुरुषसंथान, वैक्रियिक शरीर आयोगाग, वज्यसंभाराय संहत्तन, देवगतिप्रायोगानुपूर्वं, प्रथसत विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और नीचगोत्र इन १९ प्रकृतियोका उत्कृष्ट या अनुतकृष्ट प्रदेशवम होता है।

जसी दूसरी गायाका तीसरा पाद है— 'कदि बार्वालय विसति । तदनुसार इदस-अनुदयक्कि कितनी प्रकृतियां उदयाविकिम प्रवेश करती है इस एक्शका समाधान करते हुए वतलाया है कि पहले जितनी प्रकृतियों के स्वाता निर्देश कर आये है वे सब उदयाविकम प्रवेश करती है है है है हिन है विदेश ने ने परभव सम्बन्धी आयुक्त बन्ध किया है इतकी विदेश है कि जज बीचे ने परभव सम्बन्धी आयुक्त बन्ध किया है इतकी उदयाविकी प्रवेश नहीं करती है। यहाँ हतना और विवेध जान लेना चाहिए कि परभव सम्बन्धी आयुक्त बन्ध होते समय जितनी भूज्यमान आयु सेप रहती है उसका करलीपात हुए विना निषेक क्रमसे भोग इारा ही उसकी निर्भर होती है।

अब यदि नारकी है तो उक्त प्रकृतियोके साथ नपुमकबेद, नरकायु, नरकार्त, बैक्तियिक शरीर, हुंडसंस्थान, बैक्तियिक शरीर आगोपाग, अप्रशस्त बिहायोगति, दुर्भग, दु.स्वर, अनादेय, अयश कीर्ति और नीचगोत्र इन ग्यारह प्रकृतियोक्ती भी उदय-उदौरणा पायी जाती है।

सदि तियंख्य है तो ३ बेदोमेरी कोई एक बेद, तियंख्यायू, तियंज्यपति, जीदारिक शरीर, छह संस्थानों-मेरी कोई एक सस्थान, जीदारिक शरीर आगोपान, छह सहनामेरी कोई एक सहनन, कदाचित उद्योत, सी बिह्मयोगतियोंमेंसे कोई एक, सुमा-दुर्भयमेरी कोई एक, सुस्वर-दुःस्वरमेरी कोई एक, आय-अनार्थयमेरी कोई एक, यह कीरिक-अयब कीरिसेंसे कोई एक तथा नीचगोजकी नियमसे उदय-उदौरणा होती है।

यदि मनुष्य है तो तिर्धञ्चोंके समान उदय-उदीरणा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्ध-ञ्चायु और तिर्धक्रमतिके स्थानमे मनुष्यायु और मनुष्यमति कहनो चाहिए। तथा मनुष्योमें उद्योतको उदय-उद्योरणा नहीं होती और गोत्रकी दोनों प्रकृतियोमेंसे किसी एककी उदय-उदीरणा पाई जातो है।

यदि देव है तो उक्त प्रकृतियोके साथ पुरुष या स्त्रीवेद, देवाय, देवगृति, वैक्रियिक शरीर, समस्तु-

रसर्तस्थान, वैकियिक शरीर आगोपाग, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति और उच्च-गोत्र इनकी नियमसे उदय-उदीरणा होती है।

यहाँ जिस गतिमं जितनी प्रकृतियोकी उदौरणा बतलाई है, आयुको छोडकर उन प्रकृतियोकी तत्रा-सोम्य जन्त-कोडाकांडों प्रमाण स्वितियों अपर्कात कर उदयमें दी जाती हैं और आयुकोमंत्रे जिसके उदय प्रमाल जिस अयुक्त को स्थिति हो उसकी उदौरणा होती है। इसी प्रकृत जिसके जिन प्रकृतियोकी उदय-उदौरणा होती हैं उनमें प्रे प्रस्त प्रकृतियोकी बन्धस्थानये अनन्तगुणी होन बतु स्थानीय उदौरणा होती है और अप्रयस्त प्रकृतियोकी सन्वस्थानये अनन्तगुणी होन दिस्थानीय उदौरणा होती है। तथा प्रदेशोकी अपेका अवष्य-अनुकृष्ट उदौरणा होती है। यह उदौरणाका विचार है। इसी प्रकार उदयके सम्बन्धमं भी जानना चाहिए।

'के अंसे झीयदे पुरूष' यह तीसरी सुत्रगाया है। इसके पूर्वाभंदारा दर्शनमोहकी उपश्यमना करनेके सन्मुख होनेके पूर्व ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशक्सते किन कर्मोको बन्वव्युच्छिति हो जाती है और किन कर्मोको उदयव्युच्छित्ति हो जाती है इसकी पुच्छा को गई है और उत्तरार्थ द्वारा किस स्थानपर अन्तर करणक्रिया होती है और किस स्थानपर किन कर्मोका यह जीन उपशामक होता है यह पुच्छा की गई है।

आये दन पुच्छाजों हा चूणिमूनों और जयपवाजा टीकाइ। रा विस्तारसे समाधान करते हुए बौतीस कम्यापसरणोका निर्देश करनेने बाद दर्शानमोहानीयके उपसामकर्ण पृथक्-पृथक् पानिक अनुसार किना म्हर्शाची- का उदम होता है और कीन महितीयों उदमये म्युच्छिन रहती है इसका विचार करते हुए बताजाया है कि निद्राह कर्याना एक है कि स्वाप्त करते हुए बताजाया है कि निद्राह कर्याना एक एक हिन्द्र यादि पान दर्शान है वर्शान प्राप्त प्रकार सुक्त अपयोग क्षार आपूर्ण का अपने प्रवाद सुक्त अपयोग करते वाहण जीव न तो एकेन्द्रिय होता है, विकार अपने अपने क्षार होता है, वाहण अपने के प्रकार करते वे महताया उपयोगवाला और जागृत होता है, अन उसने ये महताया उपयोगवाला और जागृत होता है, अन उसने ये महताया उपयोगवाला और जागृत होता है, अन उसने ये महताया उपयोगवाला और जागृत होता है, अन उसने ये महताया उपयोगवाला और जागृत होता है, अन उसने ये महताया उपयोगवाला और जागृत होता है। अन उसने ये महताया उपयोगवाला और जागृत होता है। अन उसने ये महताया उपयोगवाला और जागृत होता है। अन उसने ये महताया उपयोगवाला क्षेत्र जागृत होता है। अन उसने ये महताया उपयोगवाला क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र करता वाहिए। विशेष कर्मक्य महोने वहां उसना निर्देश करता हो किया है। अन्यन्तकरण क्षेत्र होता है। और न ही यह जीव यहांपर उपयोगक सजावो प्राप्त होता है। अगो जाही अन्तकरण क्रिया होता है। अत्र कही अन्तकरण क्रिया होता होता है। आगे जाही अन्तकरण क्रिया होता है। अत्र कही अन्तकरण क्रिया होता है। अत्र कही अन्तकरण क्रिया होता है। अत्र कही अन्तकरण क्रिया होता है। अन्तकरण क्रिया होता है। अन्तकरण क्रिया होता है। अन्तकरण क्रिया होता है। अन्तकरण क्रिया वहा है। स्वर क्रिया वहा हम्सा विष्ठ करता होता है। अन्तकरण क्रिया वहा हम्सा विष्ठ करता है। अन्तकरण क्रिया वहा हम्सा हमी क्रिया होता है। अन्तकरण क्रिया वहा हमी क्रिया हमी हमी क्रिया हमी क्रिया हमी क्रिया हमी क्रिया हमी हमी क्रिया हमी हमी हमी क्रिया हमी हमी हमी हमी हमी हमी हमी हमी हम

भी सुनगाया है— 'किट्टिदियाणि कस्माणि' आदि । इत द्वारा वर्शनमोहनीयका उपशासक जीव कितनी स्थितिका और कितने अनुमागका यात कर स्थितिसम्बन्धी और अनुमागसम्बन्धी कित स्थानको प्राप्त होता है यह पुच्छा को गई है । तदनुपार इसका समाधान करते हुए बताज्यार है कि अप प्रवृत्तकरणके अन्तिय समयमें जो स्थितिसम्बन्धी को अप प्रवृत्तकरणके अन्तिय समयमें जो स्थितिसम्बन्धी को अप प्रवृत्तकरणके अन्तिय समयमें जो स्थितिकरणकर परिणामोके बन्नेस संस्थात बहुमागप्रमाण स्थितिका घात कर पुचकी विवक्षित स्थितिक तस्थातवें भागप्रमाण स्थितिको यह जीव प्राप्त होता है । तथा अप्रयस्त कर्मोका अप प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जो अनुभाग प्राप्त होता है उसके अन्तर्वें मागप्रमाण अनुभागका उसके दोनों प्रकारक परिणामोके बन्नेस प्रात कर उसके अन्तर्वें मागप्रमाण अनुभागको प्राप्त होता है। इसने यह सम् हो जाता है कि अप बृत्तकरणमें स्थितिकाण्डकमात और अनुभागका भागत होता है। इसने यह सम्य हो जाता है कि अप बृत्तकरणमें स्थितिकाण्डकमात और अनुभागकाणक्षमात न होतर रे गुणर्शीणनियांको साथ अपूर्वतरणके प्रथम समयसे सारम्भ होते हैं।

इत प्रकार अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्ररूपण करने योग्य वार गाधाओंकै विध्यका निर्देश करनेके बाद जिन तीन प्रकारके करण परिणामोके द्वारा दर्शनमोहनीयके उपश्रम होनेका निर्देश किया है जनका यहीं विचार करते हैं।

जिन परिणामोके द्वारा दर्शनमोह और चारित्रमोहका उपश्चम आदि होता है उन परिणामोंकी करण सज्जा है। वे परिणाम तीन प्रकारके है—अकत्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। जिसमें विद्यमान श्रीबोंके परिणाम मीचे प्रवृत्त होते हैं उसे अभ वृत्तकरण कहते हैं। तालपर्य यह है कि इस करणमें उपिय (आलेके) समयमें स्थित जीवोंके भी गाये जाते हैं इसतिलए इनकी अब प्रवृत्तकरण सजा है यह उन्तत कणनका तालपर्य है। जिस करणमें प्रत्येक समयमें अपूर्वत्रित्य इनकी अब प्रवृत्तकरण सजा है यह उन्तत कणनका तालपर्य है। जिस करणमें प्रत्येक समयमें अपूर्वत्रित्य इसमान परिणाम होकर अन्य समयमें स्थित जीवोंके परिणामीके सद्धा नहीं होते हैं, उनकी अपूर्वकरण संज्ञा है। जिस करणमें एक समयमें स्थित जीवोंके परिणामीके सद्धा नहीं होते हैं, उनकी अपूर्वकरण संज्ञा है। जिस करणमें एक समयमें स्थित जीवोंके परिणामीके सद्धा नहीं होते हैं, उनकी अपूर्वकरण संज्ञा है। उनके सिवायमें प्रत्यामान किन्त करण है। इस प्रकार ये तीन प्रकारके करण
है। इनके सिवायमें चीनी उपशामनाढ़ा है। जिस कालविशेषमें दर्शनमोहनीय उपशान्त होकर अवस्थित
रहता है उसे उपशामनाढ़ा कहते है। उपशामनाढ़ा कहो या उपशाम सम्यप्रिका काल कहो होनोका एक
ही अर्थ है।

आगे इन तीन करणोका विशेष विचार करते हुए अध-प्रवृक्तकरणके विषयमे दो अनुयोगद्वारींका निर्देश किया है। वे दो अनुयोगद्वार है---अनुकृष्टिप्ररूपणा और अल्पबहुत्व। उसमे सर्वप्रथम सुत्रनिबद्ध अल्प-बहुत्वके साधनरूपसे अनुकृष्टिका निर्देश किया है। अध प्रवृत्तकरणका कुल काल अन्तर्मृहर्त है और परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण है। उसमे प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समयतक पृथक्-पृथक् एक-एक समयमे स्थिति-बन्धापसरण आदिके कारणभूत और उत्तरोत्तर छह वृद्धिक्रमसे अवस्थित असंख्यात लोकप्रमाण परिणासस्थान होते हैं । परिपाटी क्रमसे विरचित इन परिणामोके पुनरुक्त और अपुनरुक्त भावका अनुसन्धान करना अनुकृष्टि कहलाती है। यद्यपि यह अनुकृष्टि ससारके योग्य स्थितिबन्धाच्यवसायस्थानीमे पत्योपमके असख्यातवे माग-प्रमाण स्थान ऊपर जाकर व्युच्छिन्न होती है, क्योंकि जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणामोकी ऊपर पत्योपमके असस्यानवे भागप्रमाण स्थितिविशेषोमं अनुवृत्ति देखी जाती है। किन्तु यहाँ ऐसा न होकर अन्तर्मृहर्तप्रमाण अवस्थित स्थान व्यतीत होनेपर अनुकृष्टिका विच्छेद हो जाता है। यह अन्तर्मुहुर्तप्रमाण अवस्थित स्थान अध -प्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है। यथा—अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे नाना जीवोकी अपेक्षा असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम होते हैं। पुन दूसरे समयमे प्रारम्भके कुछ परिणामोको छोडकर वे ही परि-णाम अन्य अपूर्व परिणामोके साथ कुछ अधिक होते हैं। यहाँ अधिकका प्रमाण, असख्यात लोकप्रमाण परिणाम-स्थानोंमें अन्तर्मुहूर्तका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे, उतना है। इसप्रकार अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयतक प्रत्येक समयके परिणाम पिछले समयके परिणामोसे साधिक होते जाते है। आगे इन परिणामोंकी किस प्रकार अनुकृष्टि रचना बनती है आदि सब बातोका विशेष खुलासा मूलमे विस्तारसे किया ही है। इस-लिए वहाँसे जान लेना चाहिए। इसीप्रकार इन परिणामीमे विशुद्धिकी अपेक्षा स्वस्थान और परस्थानका अवलम्बन लेकर अल्पबहुत्व भी जान लेना चाहिए। विशुद्धिकी अपेक्षा परस्थान अल्पबहुत्वका सदृष्टिद्वारा पु॰ २५१ में स्पष्ट स्पष्टीकरण किया है, इसलिए इसे उसके आघारसे जान लेना चाहिए। यहां इतना संकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त सदष्टिमे विवक्षित किस स्थानसे दूसरे किस स्थानकी विकद्धि अधिक है यह बतलानेके लिए जो बाणके चिह्न दिये हैं वे भूलसे उलटे लग गये है, अंत उन्हें वही अपने अपने स्थानपर उलट देना चाहिए । ताकि परस्थान विशुद्धिके अल्पबहुत्वका ज्ञान करनेमे भ्रम न होने पावे ।

 नहीं बनता, जतः यहाँ प्रत्येक वसयमें निर्वर्गणा होती है। वर्षांत् यहाँ एक समयके परिणामोंने हो नामा जीवोकी अपेशा सब्दावनिवद्यता बनती है। विविध्य निर्वाण किसी भी समयके परिणामोंने उन्नहीं निर्वत अस्य निर्वाण किसी में समयके परिणामोंको उन्नहीं नाम स्वर्धित निर्वाण निर्वण निर्वण

- (२) स्थितिवन्य जो अध प्रवृक्तरणमे होता वा उससे यहाँ अपूर्व होता है। तात्ययं यह है कि अब जनकरणके प्रथम समयमं ही उससे यहके बंधनेवाले स्थितिवन्यसे पत्थीपमके संबयतले आगकक स्थितिक का यह जीव बन्ध करता है और इतना स्थितिवन्य अन्तर्गृहुँकं लालत करता रहता है। पुन. इस अन्तर्गृहुँकं साम होनेपर पत्थीपमके सब्बात अगकक पूर्व रिवर्तिवन्यका प्रारम्भकर उसका मी अन्तर्गृहुँकं सम्प्रक ता रहता है। इस अन्तर्गृहुँकं सम्प्रक साम होनेपर पत्थीपमके सब्बात अग्र प्रवृक्तरणके कालके साम्य प्रश्न के कालके भीतर होते हैं। तथा अपूर्वकरणके प्रयम समयने प्रिष्ठले स्थितिवन्यसे पत्थीपमके कब्यातिव स्थापमा काल स्थापमा स्थापमा प्रारम होता है। इस्प्रकार इस त्र स्थापमा सम्प्रक स्थापमा वाहिए। तथा इसी प्रकार इस स्थितिवन्यापसरणाका काल अग्र स्थापमा काल स्थापमा काल होता है। इस्प्रकार इस स्थितिवन्यापसरणाका काल स्थापमक काल होता है। उतना हो एक स्थितिवन्यापसरणक काल होता है। इतना बहु विश्रेष जालना साहिए।
- (३) यहाँ अघ प्रवृत्तक-एणके प्रयम समयसे लेकर ही तीनो करणोके कालके भीतर जो अप्रघरत कमं बेंचते हैं उनका प्रत्येक समयमें दिस्पानीय अनुभागवन्य होकर भी वह अनन्तवृणा होन होता खता है और जो प्रवासत कमं बेंधते हैं उनका प्रत्येक समयमें चुर्चानीय अनुभागवन्य होकर भी वह अनन्तवृणा अधिक होता एतता है। दर्शनमंत्रतीयको उपयानना करनेवाला औव आयुक्तमंत्र बन्ध नहीं करता, इसलिए उसकी अपेक्षा यह तथा स्थितिकाण्डकपात आदि कोई कषन नहीं आनना चाहिए।

४. अपूर्वकरणके प्रथम समयसे सत्तामे स्थित अप्रयस्त कर्मोका अनुगाग काण्यकचात होने लगता है। यहाँ एक-एक अनुभागकाण्यकचातका काल अन्तर्महुँत होकर भी वह स्थितिकाण्यकचातके सस्थात हजारवें भागप्रमाण है। अर्थात् एक स्थितिकाण्यकचातके कालके भीतर संस्थात हजार अनुभागकाण्यकचात हो जाते हैं। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणमें भी जानना चाहिए। यह अनुभागकाण्यकचातविषि अप:प्रवृत्तकरणमे नही होती।

५ इसी प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयसे आयुक्तमंको छोड़कर शेष सात कमोंका गुणश्रीणिनिक्षेप प्रारम्भ हो जाता है। आयुक्तमंका गुणश्रीणिनिक्षेप प्रयो नहीं होता इस प्रकल्म समामान करते हुए बतलाया है कि ऐसा स्मामय होने होता । गुणश्रीणिनिक्षेप प्रारम्भ होता इस प्रक्तमा असाम करते हुए बतलाया है कि एस एस एसोंके कालसे कुछ अधिकका प्रमाण कितना है इस प्रश्नका समामान करते हुए बतलाया है कि जनिवृत्तिकरणके जितना काल है उसका संस्थानवर्ष माम कुछ अधिकका प्रमाण है। यहाँ गुणश्रीणिनिक्षेपकी सिर्ध मुल (पु ० २६५) से जान लेजी चाहिए। इतना विशेष है कि यहाँ गुणश्रीणिनिक्षेपकी सिर्ध मुल (पु ० २६५) से जान लेजी चाहिए। इतना विशेष है कि यहाँ गुलश्रीणिनिक्षेपकी सिर्ध मुलश्रीणिनिक्षेपका आयाम भी उत्तरीतर कम होता जाता है। इसीका नाम गणिताक्षेप गुणश्रीणिनिक्षेप होता है। गुणश्रीणिनिक्षेपका आयाम भी उत्तरीतर कम होता जाता है। इसीका नाम गणिताक्षेप गुणश्रीणिनिक्षेप हो

इस प्रकार उक्त विशेषताओं के साथ अपूर्वकरणके कालको समाप्त कर यह जीव अनिवस्तिकरणमें प्रवेश करता है। इसका भी काल अन्तर्मृहर्त है। परन्तु यह काल अपूर्वकरणके कालके संख्यातवे भाग प्रमाण है। यहाँ प्रत्येक समयमे एक ही परिणाम होता है। अन्य वे सब विशेषताएँ यहाँ भी पाई जाती हैं जो अपूर्वकरणमे होती हैं। विशेष स्पष्टीकरण मुलसे जान लेना चाहिए। इस प्रकार अनिवित्तकरणके संख्यात बहुमागत्रमाण कालके जाने पर यह जीव अन्तरकरण क्रियाके करनेके लिए उद्यत होता है। यदि अनावि मिष्यादृष्टि है तो एकमात्र मिष्यात्वकी अन्तरकरणिक्रया करता है और सादि मिष्यादृष्टि होकर भी मिष्यात्वके साथ सम्यग्मिष्यात्वकी सत्तावाला है तो मिथ्यात्व और सम्यग्मिष्यात्वकी अन्तरकरणक्रिया करता है और यदि मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इम तीनोकी सत्तावाला है तो तीनोंकी अन्तरकरण क्रिया करता है। जिस समय अन्तरकरण क्रियाका प्रारम्भ करता है उस समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणके कालके बराबर . स्थिति निषेकोंको छोडकर उससे ऊपरके अन्तर्महर्तप्रमाण निषेकोका अभाव करना अन्तरकरण कहलाता है। यहाँ जिन निषेकोका अभाव कर अन्तर किया जाता है उनसे नीचे अर्थात पूर्वके सब निषेकोकी प्रथम स्थिति संज्ञा है और उनसे ऊपरके सब निषेकोको द्वितीय स्थिति संज्ञा है। अन्तरके लिए ग्रहण किये गये निषेकोंका इन्ही दोनो स्थितियोमें निक्षेप होता है और इस प्रकार अन्तर्महर्त कालमे अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न हो जाती है। यह अन्तरकरण क्रियाका काल एक स्थिति काण्डकघातके कालके बराबर है। इस प्रकार जब यह अन्तरकरण किया कर लेता है तब वहाँसे लेकर उपशामक कहा जाने लगता है। यद्यपि यह अध प्रवृत्त-करणके प्रथम समयसे ही उपशामक है तो भी यहाँसे उसकी यह संज्ञा विशेषरूपसे ही जाती है। इसके बाद जब तक मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति आविल-प्रत्याविल प्रमाण शेष रहती है तब तक आगाल-प्रत्यागाल होते रहते हैं। दितीय स्थितिके कर्म परमाणओंका अपकर्षण होकर प्रथम स्थितिमें निश्चित होना आगाल कहलाता है और प्रथम स्थितिके कर्मपरमाणओंका उत्कर्षण होकर द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त होना प्रत्यागाल कहलाता है। जब मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति आविलि-प्रत्याविलिप्रमाण शेष रहती है तबसे मिथ्यात्वका गुणश्रीणनिक्षेप नहीं होता । (यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्निध्यात्वकी सत्ता होने पर उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए।) आयकर्मके सिवाय शेष कमौका गुणश्रोणिनिक्षेप होता रहता है। यद्यपि भिथ्यात्वका गुण-श्रीणिनिक्षेप तो नहीं होता. परन्त उसकी प्रत्याविलमेसे एक आविलकाल तक उदीरणा होती रहती है। जब एक आविलकाल शेष रहता है तब वहाँसे मिथ्यात्वका उदीरणारूपसे घात नहीं होता। परन्तु जब तक मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति शेष रहती है तब तक उसका स्थिति-अनभाग काण्डकघात होता रहता है। हाँ प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमे मिथ्यात्वके बन्धके साथ उनकी भी परिसमाप्ति हो जाती है। यह अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव है। इसके अगले समयमें यह जीव प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि हो जाता है। यहाँ दर्शनमोहनीयका उदयके विना अवस्थित रहना ही उपशम कहलाता है। यहाँ दर्शनमोहनीयका सर्वोपशम सम्भव नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका सक्रम और अपकर्षण पाया जाता है। इसलिए स्वरूप सन्मुख हो यह जीव अन्तरमे प्रवेश करनेके प्रथम समयसे लेकर ही प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि हो जाता है। और जिस समय यह जीव प्रथमोपशम सम्यग्दष्टि होता है तभी मिध्यात्वक तीन भाग करता है-- मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त । इनमेसे प्रथम दो भाग सर्वधाति है और अन्तिम भाग देशधाति है। विशेष विचार मूलसे जान लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि उक्त सम्यय्दृष्टि जीवके गुणसंक्रमके काल तक मिथ्यात्वके सिवाय शेष कर्मीका स्थितिधात, अनुभागधात और गुणश्रेणिनिक्षेप होता रहता है।

आगे पञ्चीच पदबाला अत्यबहुत्व बतलाकर इस अर्थापिकारसे सम्बन्ध रखनेवाली १५ सुनगापाएँ दो गई है। प्रयम गाथामें बतलाया है कि चारो गतियोंका सभी पञ्चेतिया पर्याप्त जीव प्रयमोपपाम सम्यव्यको उत्पाप्त कर सकता है। दूसरी गाथामें चारो गतियोंके उक्त जीवोका विशेष स्पर्धाकरण किया या है। तीसरी गाथामें बतलाया है कि दर्शन-मोहका उपसाम करनेवाले बीच ब्याधातसे रहित होते हैं। इस क्रियाके चालू रहते हुए उपसांक्षि कितने भी व्याधातके कारण उपस्थित हों, यह बीच इस क्रियाको विना स्कावस्त्र सम्मन्न करता है। बीचमें यह जीव सासादन गुणस्थानको मी नहीं प्राप्त होता। किन्तु दर्शनमोहनीयके उपशान्त होने पर उपशम सम्पन्त्वके कालमे अधिक से अधिक छह आवलि और कम से कम एक समय शेष रहने पर यह जीव अनन्तानुबन्धीमेसे किसी एक प्रकृतिके उदयसे सासादन गुणस्थानको भी प्राप्त हो सकता है। किन्तु दर्शनमोहनीयके क्षीण होने पर सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति नही होती। चौथी गायामे बतलाया है कि दर्शनमोहनीयके उपशमका प्रस्थापक साकार उपयोगवाला ही होता है। किन्तु निष्ठापक और मध्यम अवस्थावालेके लिए यह नियम नहीं है। इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण इस सूत्रगाथाकी टीकाके अन्तमे किया ही है, अतः इसे वहाँसे जान लेना चाहिए। चार मनोयोग, चार वचनयोग, औदारिक काययोग और वैक्रियिककाययोग इन दस योगोमेसे किसी भी योगमे तथा मनुष्यो और तिर्यञ्जोकी अपेक्षा कम से कम तेजो लेक्याको प्राप्त यह जीव दर्शनमोहका उपशामक होता है। पाँचवी गाथामे बतलाया है कि उक्त मिथ्यादृष्टि **जीवके दर्शनमोहका** उपशम करते समय नियमसे मिण्यात्वकर्मका उदय होता है। किन्तु दर्शनमोहकी उपशात अवस्थामें मिथ्यात्व कर्मका उदय नही होता। तदनन्तर उसका उदय भजनीय है — होता भी है और नही भी होता । छटी गायामं बतलाया है कि उपशम सम्यग्दृष्टिके दर्शनमोहनीयके तीनो कर्म सभी स्थितिविशेषो-की अपेक्षा उपशान्त अर्थात् उदयके अयोग्य रहते हैं। इस कालमे किसी भी प्रकृतिका उदय नहीं होता तथा वे सब स्थितिविशेष नियमसे एक अनुभागमे अवस्थित रहते हैं। जघन्य स्थितिविशेषमे जो अनुभाग होता है वहीं सब स्थितिविशेषोमें पाया जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। सातवी गाथामे बतलाया है कि जब तक यह जीव दर्शनमोहनीयका उपश्म करता है तब तक मिथ्यात्व निमित्तक बन्ध होता है। किन्तु उसकी उपशान्त अवस्थामे मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नही होता। बादमे जब उपशान्त अवस्थाके समाप्त हो जानेके बाद यदि मिथ्यात्व गुणस्थानमें वह जीव आता है तो मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध होता है अन्यथा मिष्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं भी होता। आठवी गायामे दर्शनमोहनीयका अबन्धक कौन जीव है इसका नियम किया गया है। नौवी गाथामे सर्वोपशमसे उपशान्त अन्तर्मूहूर्तकाल तक रहकर बादमे दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोमेसे किसी एक प्रकृतिका उदय होता है यह बतलाया गया है। यहाँ सर्वी-पशमका तात्पर्य दर्शनमोहनीयकी तीनो प्रकृतियोके उदयाभावरूप उपशमसे है। दसवी गायामे बतलाया है कि यदि अनादि मिथ्यादृष्टि प्रथमवार सम्यक्त्वको प्राप्त करता है तो वह सर्वोपशमसे ही उसे प्राप्त करता है। यदि एक बार सम्यकत्वको प्राप्त करनेके बाद बहुत काल व्यतीत हो गया है तो वह भी सर्वोपशमसे ही उसे प्राप्त करता है। और यदि जल्दी ही पुन पुन उसे प्राप्त करता है तो वह उसे देशो-पशमसे भी प्राप्त करता है और सर्वोपशमसे भी प्राप्त करता है। यदि वेदक कालके भीतर प्राप्त करता है तो देशोपशमसे उसे प्राप्त करता है और वेदक कालके निकल जानेके बाद प्राप्त करता है तो वह उसे सर्वो-पशमसे प्राप्त करता है। प्रथमोपशम सम्यक्तके प्रसंगसे सर्वोपशमका अर्थ दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोमे से किसी भी प्रकृतिका उदय न होकर अनुदयरूप रहना अर्थ लिया गया है। साथ ही अनन्तानुबन्धीका भी अनुदय होना चाहिये । ग्यारहवी सूत्र गायामे बतलाया है कि सम्यक्त्वके प्रथम लामके अनन्तर पूर्व नियमसे मिथ्यात्व होता है किन्तु ढितीयादि बार लाभके अनन्तर पूर्व मिथ्यात्व भजनीय है । बारहवी सूत्र गाथामे बतलाया है कि जिसके दर्शन मोहनीयको तीन या दो प्रकृतियोकी सत्ता होती है उसके यथासभव दर्शनमोह-नीयका संक्रम होता भी है और नहीं भी होता। किन्तु जिसके एक ही प्रकृतिकी सत्ता होती है उसके उस प्रकृतिका संक्रम नहीं होता । तेरहवी सूत्र गाथामे बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे श्रद्धान करता है और कदाचित नहीं जानता हुआ गुरुके नियोगसे असद्भावका भी श्रद्धान करता है। चौदह-बी सुत्र गाथामे बतलाया है कि मिथ्यादृष्टि जीव गुरुके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे श्रद्धान नही करता । किन्तुअसद्भावका उपदेश मिले चाहे न भी मिले तो भी श्रद्धान करता है। पन्द्रहवी सूत्रगाथामें बतलाया है कि सम्यग्निष्यादृष्टि जीवके साकार और अनाकार दोनो प्रकारका उपयोग पाया जाता है। किन्तु विचार पूर्वक अर्थको ग्रहण करते समय उसके साकार उपयोग ही होता है।

यह दर्शनमोहोपशामनासे सम्बन्ध रखनेवाली १५ सूत्रगाथाओंका संक्षिप्त तारपर्य है। विशेष स्पष्टी-

कंरणके लिए मूल पर दृष्टिपात करना चाहिए। यहाँ सूत्रमाथा ९८ और १०९ में कहाँ किस प्रकार कौन-कौन उपयोग सम्भव हैं इस विषयकां निर्देश किया है तो इसे समझनेके लिए अद्वापरिपाणका निर्देश करने बाली (१५ से २० तक) सूत्रमाथाओं पर दृष्टिपात करके प्रकृत विषयको समझ लेना चाहिए। विशेष खुलासा उक्त सुन्नगाथाओं के स्थापशानके समस कर ही आये हैं।

बहाँ स्व अवाधिकारको १५ तुन गायाजोम से क्यायप्रामृतको १०४, १०७, १०८ जीर १०६ कमाकवालो गायार कर्मसङ्कित (व्हे ) मे २३, २४, २५ लीर २६ कमाकवे पाई जाती हैं। उनमेसे १०४ कमाकवालो गायार कर्मसङ्कित (व्हे ) मे २३, २४, २५ लीर २६ कमाकवे पाई जाती हैं। उनमेसे में दिक्त पाई जाती हैं। उनमेसे में दिक्त पाई जाती हैं। उनमेसे में दिक्त पाई जाता है। उनमें क्याय स्मान्तमें विवयद्देण' गाउ है वहां कर्मस्कृतियों विविद्ध गाया है। क्यायप्रामृतके उन्तर पाठते जहाँ यह बात होता है कि सम्यवृद्धि जीव सेसि मिस्पालयों जाकर पुन. प्रयमोग्यम सम्यव्यको प्राप्त करता है तो बहु बहुत दीचे कालके बाद हो प्रयमोग्यम सम्यव्यक्तो प्राप्त करता है तो बहु वह तीचे कर्मस्कृतिक जन्म पाठको प्रयस्त क्यायप्त होता है। इस होता होता है वह वह तीचे अर्थ क्यायप्त करता प्रयस्त वह अर्थायुक्त काल तक रहता है। यह प्रयस्त क्यायप्त विवयस्त वह अर्थायुक्त किला तो अर्थाय वहा लिखा गया है इसका सुलावा मत्यवस्त प्रयस्त प्रयस्त प्रयस्त प्रयस्त प्रयस्त प्रयस्त क्यायप्त स्वायक्त क्यायप्त विवयस्त प्रयस्त प्रय

कर्मप्रकृतिको २४ क्रमाककी 'सम्मिद्दिन नियमा' और २५ क्रमाककी 'मिच्छिहिद्दी नियमा' गावाएँ रचना और अर्थ दोनो दृष्टियोरे कवायप्रामृत्वकी १०७ और १०८ क्रमाककी गावाओका पूरा बनुसरण करती है। मात्र कर्मग्रकृतिको २६ क्रमाकको गावा कथाययाभृतकी १०९ क्रमाकको गावाका लगभग शब्दश अनु-सरण करती हुई भी अर्थकी अर्थका कुछ बन्तर है।

जयथवला टोकाकारने इस गायाके तीसरे चरणमे आये हुए 'वज्रणोग्गहम्मा' 'पदका 'विचार-पूर्वकार्थप्रहुण।वस्थायाम्' — 'विचार पूर्वक अयं ग्रहणकी अवस्थाम' अर्थ किया है। जब कि कर्मप्रकृतिके चूर्णकारने इस पदका अर्थ 'व्यञ्जनावप्रह' किया है। चूर्णिका समग्र पाठ इस प्रकार है—

ंअह वजणोरमहम्मि उ' त्ति—जित सागारे होति वजणोरमहो होइ ण अस्योरमहो होइ। जम्हा ससयनाणी अव्यत्तनाणी बुच्चति ।

चूणिकारके इस कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे सम्यामाध्यादृष्टि गुणस्थानमे ईहा, अवाय और धारणा जानको बात तो छोडिये अर्थावप्रह मी स्वीकार नहीं करते रहे। यहां अव्यवत स्वरूप संद्यवानके अर्थमे अंधनावप्रह शब्दका प्रयोग हुआ है ऐसा उसके उक्त चूणिमे किये गये विज्ञेण व्यास्थानसे प्रतीत होता है। इस बातको मल्यागिरिने अपनी टीकामे इन शब्दोंमें स्वीकार किया है—सञ्चयज्ञानिप्रस्थता च व्याञ्जाना चयह एवेति।

#### कषायत्राभृत दिगम्बर आचार्योंकी ही कृति हैं

(१) देवाम्बर मुनि श्रीगुणरल विजयजीन कर्म साहित्य वया अन्य कतिपय विषयोक्ते अनेक पंचोकी रचना की है। उनमंते एक खबनतेशी पंच है। इसकी रचनाने अन्य प्रचोक्ते समान कपायप्रामृत और उसकी चूंणका भरपूर उपयोग हुआ है। वस्तुतः स्वेताम्बर परम्पराने ऐसा कीई एक अन्य नहीं है जिसमें अपकश्रेणीका सांगोपाञ्च विवेचन उपकृष्ण होता है। श्री मृनि गुणरलिवयजीने व्याप्त सामास्कीयमें इस तप्यच्यो स्वयं का सम्बर्गे में सीचान मित्र हैं क्ष्यान यथा वाद अपक्ष्योगीन विषय संस्कृतया गायक्ष्मे क्षयं त्रक क्ष्यों के क्षया स्वयं स्वयं अपकृष्णीने विषय संस्कृतया गायक्ष्मे क्षयं त्रक क्ष्यों भी प्रचार क्ष्यों के प्रचार एक्ष्यों का स्वयं स्वयं सामा स्वयं वाद अपकृष्णीने विषय संस्कृतया गायक्ष्मे क्ष्यों त्रक क्ष्यों भी प्रचार क्ष्यों का स्वयं अपकृष्ण स्वयं का सामा स्वयं के स्वयं प्रचार क्षयं संस्कृत ने प्रचार विषयं विषयं अपकृष्ण स्वयं स्वयं स्वयं प्रचार क्षयं स्वयं स्वयं

प्राभृत और उसकी चूर्णिका भरपूर सहारा लेना पडा वहाँ उनके सहयोगी तथा प्रस्तावना लेखक श्री दवे. मुनि हैमचन्द्रविजयजी कषायप्राभृत और उसकी चूर्णिको अपने मनगडन्त तर्को द्वारा व्येताम्बर परम्पराका सिद्ध करनेका सवरण न कर सके। आगे हम उनके उन कल्पित तकोंपर सक्षेपमे क्रमसे विचार करेगे जिनके आधारसे उन्होंने इन दोनोको श्वेताम्बर परम्पराका सिद्ध करनेका असफल प्रयत्न किया है। उसमे भी सर्वप्रथम हम मूल कवायप्राभृतके ग्रन्थ परिमाणपर विचार करेगे, क्योंकि व्ये. मुनि हेमचन्द्र विजयजीने अपनी प्रस्तावना ८ पृ. २९ मे कषायत्राभृतके पन्द्रह अधिकारोमे विभक्त १८० गायाओके अतिरिक्त शेष ५३ गायाओके प्रक्षिप्त होनेकी सम्भावना व्यक्त की है। किन्तु उसके चूर्णि सुत्रोपर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि आचार्य श्री यतिवृषभके समक्ष पन्द्रह अर्थाविकारोमे विभवत १८० सूत्र गायाओके समान कवायप्राभृतके अगरूपसे उक्त ५३ सूत्रगायाये भी रही हैं। इनपर कही उन्होने चूिंगसूत्रोकी रचना की है और कही उन्हें प्रकरणके अनुसार सूत्ररूपमे स्वीकार किया है। जिनके विषयमें स्वे मुनि हेमचन्द्र विजयजीने प्रक्षिप्त होनेकी सम्भावना व्यक्त की है उनमेसे 'पुर्व्वाम्म पंचमम्मि दु' यह प्रथम सूत्र गाथा है जो ग्रंथके नाम निर्देशके साथ उसकी प्रामाणिकता को सूचित करती है। इसपर चूर्णसूत्र है—'णाणप्पवादस्स पुव्यस्स दसमम्स वत्थुम्स तदियस्स पाहुडस्स' इत्यादि । अब यदि इसे कषायप्राभृतकी मूल गाया नहीं स्वीकार किया जाता है तो (१) एक तो ग्रयका नामनिर्देश आदि किये विना ग्रथके १५ अर्थाधिकारोमेसे कुछका निर्देश करनेवाली न० १३ की 'पेज्ज-दोस-विहत्ती' इत्यादि सूत्रगायासे हमे ग्रथका प्रारम्भ माननेके लिये बाध्य होना पडता है जो सङ्गत प्रतीत नही होता। (२) दूसरे उक्त प्रथम गाथाके अभावमे न०१३ की उक्त सूत्रगाथाके पूर्व चूर्णिमुत्रो द्वारा पाच प्रकारके उपक्रमके साथ 'अत्थाहियारो पण्णारसिवहो' इस प्रकारका निर्देश भी सगत प्रतीत नही होता, क्योंकि उक्त प्रकारसे चूर्णि सूत्रोको रचना तभी सगत प्रतीत होती है जब उनके रचे जानेवाले ग्रथका मूल या चूर्णिमे नामोल्लेख किया गया हो।

इस प्रकार सूचमतासे विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'पुब्यिम्म पचमिम्म दु' इत्यादि गाया प्रक्षिप्त न होकर अन्य १८० गायाओंके समान प्रयक्षी मूळ गाया ही है।

दूसरी सुत्रनाचा है—'गाहासदे असीदे' हत्यादि । इसके पूर्व पांच प्रकारके उपक्रमके भंदोका निरंश करते हुए अनिवस चृणियूत्र है—'अस्याहियारीपण्णारसिविद्यो' यह वही गाया है जिसके आधारते यह कहा जाता है कि करायामान्तकी कुछ १८० जून नाचार है। अब यदि इसे प्रक्षिप्त माना जाता है तो ऐसे कई प्रकार उपियदा होते हैं जिनका सम्यक् संयाचान इसे मूळ गाया माननेपर ही होता है। यदा—

- (१) प्रयम तो गुणघर आचार्यको कपायपानृतकै १५ ही अर्घाधकार इष्ट रहे है इसे जाननेका एकमात्र उस्त सूत्रगाया ही साधन है, अन्य नहीं। क्रमाक १३ और १४ सूत्र गायाएँ मात्र अर्धाधिकारोका नामनिर्देश करती है। वे १५ ही है इसका ज्ञान मात्र इसी सूत्र गायासे होता है और तभी क्रमाक १३ और १४ सूत्रगाथाओं के बार अर्थाहियारी पण्णारसिवहों अर्ण्यण प्रयारेण 'इस प्रकार चूणिसूत्रकी रचना उचित प्रतीत होती है।
- (२) दूसरे उक्त गावासे ही हम यह जान पाते है कि कवायप्रामृतको सब गावाएं उसके १५ अवधिकतरों के विवेचनमें विभक्त नहीं है। किन्तु उनमेंसे कुछ १८० गावाएं ही उनके विवेचनमें विभक्त है। उनका नावा प्रकृतका विधान तो करती है, अन्यका निषेच नहीं करती। यहाँ फुछत १५ अवधिकार है। उनमें १८० सुत्रगावाएं विभक्त है इतना मात्र निर्देश करनेके लिए आवार्य गुणवरने इस सुत्रगावाको रचना की है। १५ अवधिकारों सम्बद्ध यायाओं का निर्वेष करनेके लिए नहीं।

इस प्रकार इस दूसरो सुजगायाके भी धवका मूळ अग सिद्ध हो जानेपर इससे आगेकी क्रमाक ३ से केकर १२ तककी १० मुजगायाएँ भी कपायमानृतका मूळ अंग सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उनमे १५ अर्थ-विकारो सम्बन्धी १८० गायाओंमेंसे किस अर्थीपिकारमें कितनी मूजगायाएँ आई है एकमाज इसीका विवेचन किया गया है जो उक्त दूसरी मूजगायांके उत्तरांके अनुसार ही हैं। उसमें उन्हें सूजगाया कहा भी गया है। यथा— योज्छामि मुत्तगाहा अपि गाहा जम्मि अत्यम्मि। क्षां प्रकार संक्रम वर्षाधिकारकी जो 'अट्ठावीस' इत्यादि २५ सूत्रगावाए' आई है वे भी मूळ स्वायप्रमृग्त ही है और इतीलिए आचार्य योजवनने उनके प्रारमभे 'एत्तो प्याडिट्ठाणातकमो । तस्स पुळ्वं गमिणाञ्जा सुत्तसमृकिकत्त्रणा' इस वृण्णित्वको उत्याकर और उनके अन्तमे 'सुत्तसमृकिकत्त्रणाए समत्ताए' इस वृण्णित्वको रचनाकर उन्हें सुत्रक्यमें स्वीकार किया है।

हम प्रकार तब मिलाकर उनत ४७ सुवनायाओं के मूल क्यापत्राभृत सिद्ध हो बानेपर क्षमाक १५ से लेकर 'आबिल्य अणायारे' इत्यादि ६ सुवनायाएं मी मूल क्यापत्राभृत ही सिद्ध होती है, क्योंकि यद्यपि लावार्य यतिवृद्यमें इत्के प्रारम्भे या अन्तर्ते इतके स्वीकृति सुवक किसी चूण्यित्रको रचना नहीं की है। फिर भी समब क्यायत्राभृतयर दृष्टि डालनेसे यही फिर भी समब क्यायत्राभृतयर दृष्टि डालनेसे यही प्रतीत होता है कि समग्र भावसे अल्यबुत्वकी सुवक इत सुवनायाओंकी रचना स्वय गुणपर आचार्यने ही की होगी। इसके लिए प्रथमोपाम सम्बद्ध अर्थारिकारको क्षमांक ९८ गावायर दृष्टियाल कीचित्र।

हतने विवेषनसे स्पष्ट है कि आचार्य यतिवृष्यमको ये मूल क्यावप्रामृत रूपसे ही हष्ट रही है। अद: स्वापायाओंके संस्थाविषयक उत्तरकालीन सत्तरोहोको प्रामाणिक मानना और हत विषयपर टोक-टिप्पणी करना उचित्त प्रतीत नहीं होता। आचार्य वीरतिमने गायाओंके सस्याविषयक मतभेदको दूर करनेके लिये जो उत्तर विषा है उत्ते हसी संदर्भने देखना चाहिए।

इस प्रकार स्वे॰ मृति हेमचम्द्र विजयजीन कयायप्राभुवका परिमाण किवना है इस पर स्वयासीह ग्रन्थको अपनी प्रतादवामो जो आयाका व्यक्त को है उसका निरसन कर अब आगे हम उनके उन कल्पित तार्चेपर सागोपाग विचार करेंगे जिनके आयारसे उन्होंने कथायप्राभृतको स्वेताम्बर आम्नायका सिद्ध करनेका अयकल प्रयत्न किया है।

(१) इस विषयमं उनका प्रयम तर्क है कि विगम्बर ज्ञान भण्डार मूडविद्रीमें कथायप्राभृत मूळ और उसकी वृणि उपलब्ध हुई है, इसलिए वह दिगम्बर आवार्यकी कृति है यह निश्चय नहीं किया जा सकता। (प्र० प्० ३०)

िबन्तु करायरप्राभृत मूळ और उसकी चूणि ये दोनो मूडबिदीसे दिगान्यर ज्ञानभण्डारमे उपकल्प हुए है, मात्र इसीलिए तो बिसीने कर दोनोको दिगम्बर आवायोकी कृति किखा नहीं है और न ऐसा है ही। वे दिगम्बर आवायोंकी कृति है इसके अनेक कारण है। उनमेसे एक कारण एतदिवयक बन्नोमे स्वेताम्बर आवायोंकी शब्दयोजना परिपाटीसे भिन्न उससे निबद्ध शब्दयोजना परिपाटी है। यथा-

( अ ) स्वेतान्यर आचार्यों द्वारा लिखे गये सप्ततिकाचूणि कर्मप्रकृति और पचसप्रह आदिमे सर्वत्र जिस अर्पमे 'दलिय' शब्दका प्रयोग हुआ है उसी अर्थमे दिगम्बर आचार्यो द्वारा लिखे गये कपायप्रामृत्त आदिमे 'पदेसम्ग' शब्दका प्रयोग हुआ है। यद्या---

'तं वेयतो बितियिकट्टीओ तत्तियिकट्टीओ य दिलयं घेत्त्णं सुहुमसांपराइयिकट्टीओ करेड ।' सप्ततिका चूर्णि पृ० ६६ अ०। ( देखो उस्त प्रस्तादना पृ० ३२। )

'इच्छियठितिठाणाओ आवलियं लंबकण तद्दलियं । सम्बेसु वि निक्खिवइ ठितिठाणेसु उबरिमेसु ॥ २ ॥'

—पंचसंग्रह उदर्तनापवर्तनाकरण

'उवसंतद्धा अंते विहिणा ओकड्डियस्स दिलयस्स । अज्झवसाणणुरूवस्सूदओ तिस एक्कयरयस्स ॥ २२ ॥'

—कर्मप्रकृति उपशमनाकरण पत्र १७

अब दिगम्बर परम्पराके ग्रंथो पर दृष्टि डालिए---

'विदियादी पुण पढमा सखेजजगुणा भवे पदसग्गे। विदियादो पुण तदिया कमेण सेसा विसेसाहिया।। १७०।।' क० प्रा० मूल 'ताघे चेव लोभस्स विदियकिट्टीदो च तदियकिट्टीदो च पदेसग्गमोकड्डियूण सुहुमसांपराइयै-किट्टीओ णाम करेदि । —कवाब प्राभृत चूर्ण मूळ पृ० ८६२ ।

लोभस्स जहण्णियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुअं दिज्जिद ।

षट्खण्डागम धबला पु० ६. पृ० ३७९

( आ ) ब्वेतान्वर आचार्यो इारा लिखे गये कर्मप्रकृति और पञ्चसंग्रहमे 'अविरित' के लिए 'अजय' या 'अजत' शब्दका प्रयोग हुआ है, किन्तु दिगम्बर आचार्यो हारा लिखे गये कथायप्राभृत और पट्लाब्धा-गममे यह शब्द इस अर्थमे दृष्टिगोचर नहीं होता । इसके लिये कर्मप्रकृति ( व्वे० ) पर दृष्टिगात कीजिए—

वेयगसम्मद्दिट्टी चरित्तमोहुबसमाइ चिट्ठंतो । अजउ देशजई वा विरतो व विसोहिश्रद्धाए ।—उपश० करण ॥ २७ ॥ इसी प्रकार पञ्चसग्रहमें भी इस शब्दका इसी अर्थमे प्रयोग हुआ है ।

इनके अतिरिक्त ,विरिस्तवर' 'उब्बलण' आदि शब्द है ओ स्वेताम्बर परम्पराके कार्मिक प्रन्योमे ही दृष्टिगोचर होते हैं, दिश्वर परामपराके थयोंने नहीं। ये कतिपय उदाहरण है। इनते स्पष्ट आत होता है कि करायशामृत और उसकी चूर्ण ये दोनो ब्वेताम्बर आचार्योकी कृति न होकर दिगम्बर आचार्योकी ही अमर कृति हैं।

(२) कपायप्रामृत और उसकी चूणिको स्वेताम्बर आचार्योकी कृति सिद्ध करनेके लिये उनका दूसरा तकं है कि दिगम्बर आचार्यकृत प्रत्योपर स्वेताम्बर आचार्योकी टीकाएँ और स्वेताम्बर आचार्यकृत प्रयोपर दिगम्बर आचार्योकी टीकाये है आदि। उसी प्रकार कपायप्रामृत मूल तथा उसकी चूणि पर दिल आचार्योकी टीका होनेमापर्य उन्हें दिगम्बर आचार्योको कृतिस्थर्य निर्मित्त नहीं किया आ सकता। (प्रस्तावना प० ३०)

यह उनका तर्क है। किन्तु स्वेताम्बर आचार्यो द्वारा रचित कमंग्रन्थोसे कथायग्रम्त और उसकी चूर्णिय वर्णित पदार्थ मेदको स्पष्ट रूपमं जानते हुए भी वे ऐसा असत् विधान कैसे करते है इसका किसीको भी आस्वर्य हुए बिना नहीं रहेगा। 'मृदित कथायग्रम्त व्हण्णिते प्रस्तावनामा रज्नु प्येतरी मान्यतानी समीधा' इस उपप्रीयंकके अन्तर्गत उन्होंने पदार्थ भेदके कितियय उदाहरण स्वयं उपस्थित कि है। इन उदाहरणोको उद्यास्थ्य करते हुए उन्होंने कपापाग्रम्तने साथ कपायग्रम्त चूर्णित कमंत्रकृतिचूर्ण इस ग्रन्थोके उद्धरण दिये है। किन्तु उद्यान्यर पञ्चसप्रहाको रृष्टि पथमें कैने पर विदित होता है कि उक्त ग्रन्थ भी कथायग्राम्त चूर्णिका बहुसरण न कर कमंत्रकृति चूर्णिका हो अनुसरण करता है। वसा—

(१) मिश्रगुणस्थानमे सम्यक्त प्रकृति भजनीय है इस मतका प्रतिपादन करनेवाली पञ्चसंग्रहके सत्कर्मस्वामित्वकी गाथा इस प्रकार है—

सासयणिम नियमा सम्मं भज्ज दससु सत ॥ १३५ ॥ कर्मप्रकृति चूणिते भी इसी अभिप्रायकी पृष्टि होती है। (चूणि सत्ताधिकारप० ३५) [प्रदेशसक्रमप.९४]

(२) सज्बलन क्रोपादिका जघन्य प्रदेशसंक्रम अन्तिम समयप्रवद्धका अन्यत्र संक्रम करते हुए अपक-के बन्तिम समयमे सर्वेशक्रमते होता है। यह कर्मप्रकृति भूणिकारका मत है और यही मत क्षेताम्बर यंच-संग्रहका भी है। यथा—

> पुंसंजलणतिगाणं जहण्णजोगिस्स खवगसेढीए । सगचरिमसमयबद्धं जं छुभइ सगंतिमे समए ॥ ११९ ॥

(३) प्रथमोपदाम सम्पर्दृष्टिके, सम्यक्तकी प्राप्तिके समय मिष्यात्वके तीन पुंज होनेपर एक ब्राविल काल तक सम्यग्गिष्यात्वका सम्यक्त्वमे सक्रम नहीं होता यह कमँप्रकृति चूर्णिकारका मत है। पंचसंग्रह म्कृति संक्रम गाथा ११ को मलयगिरि टीकासे भी इसी मतकी पृष्टि होती है। यथा--- तस्यैव चौपशिमिकसस्यादृष्टेरष्टाविशतिसस्कर्मणः आविलिकाया अभ्यन्तरे वर्तमानस्य सम्य-ग्मिच्यात्वं सम्यक्ते न संकामति । —प्रकृति स पत्र १०

(४) पुरुषवेदकी पतद्ग्रहता कव नष्ट हो जाती है इस विपयमे कर्मप्रकृति चूर्णिकारका जो मत है उसी मतका निर्देश पंचसग्रहणकी मलयगिर टीकामे दृष्टिगोचर होता है। यथा—

पुरुषवेदस्य प्रथमस्थितौ दृषाविलकाशेपाया प्रागुक्तस्वरूपं आगालो व्यवच्छिदाते, उदीरणा तु भवति, तस्मादेव समयादरभ्य पण्णा नोकषायाणा सत्कं दलिकं पुरुषवेदे न संक्रमयति ।

—पंच० चा० मो० ड० पत्र १९१

स्वै॰ पंचसंग्रहके ये कतियय उद्धरण हैं जो मात्र कर्मप्रकृतिचृणिका पूरी तरह अनुवरण करते हैं, 
किन्तु क्वायशामृत और उसकी चूणिका अनुसरण नहीं करते । इससे स्पष्ट है कि कथायशामृत और उसकी चूणिको श्वेताम्बर आचार्योंने कभी भी अपनी परम्पराकी रचनाव्यभं स्वीकार नहीं किया । यहां हमारे इस बातके निर्देश करनेका एक खास कारण यह भी है कि मत्यमिरिके प्रतानुसार जिन पांच प्रयोक्त प्रवस्त्र स्वास्त्र का समायेख हिया गया है उनमें एक कथायशामृत औ है । यदि चन्द्रियनहत्त को प्रवस्त्र ह्व स्वेताम्बर आचार्योक्ष किया गया है उनमें एक कथायशामृत औ है । यदि चन्द्रियनहत्त को प्रवस्त्र ह्व स्वेताम्बर आचार्योक्ष कित्र हिता तो उन्होंने जैसे कर्मग्रकृति और उसकी चूणिको अपनी रचनाम प्रमाणक्यसे स्वीकार किया है वैसे हो वे कथायशामृत और उसकी चूणिको भी प्रमाणक्यमें स्वीकार करते । और ऐसी अवस्थामें जिन-जिन स्वत्रोगर उन्हें कथायशामृत और उसकी चूणिको भी अमाणक्यमें स्वीकार करते । किए उसकी अवस्था क्ष्मित क्षमित क्ष्मित क्षमित क्ष्मित क्ष्मि

सही हमने साथ उन्हीं पाठोको ध्यानमे रतकर चर्चा की है जिनका निर्देश उक्त प्रस्तावनाकारने किया है। इनके सिवास और भी ऐसे साट हैं जो कर्मप्रकृति और पचष्रहमें एक हो प्रकारको प्रकरणा करते हैं। परन्तु करायसामृत वृण्णिमें उनसे भिन्न प्रकारकी प्रकपणा दृष्टिगोचर होती है। इसके लिए हम एक उदाहरण उद्धेलना प्रकृतियोका देता इष्ट मामेगे। यथा—

कवायप्रामृतव्यक्तिं मोहनीयकी मात्र दो प्रकृतियां उद्देलना प्रकृतियां स्वीकार की गई है—सम्बर्-प्रकृति कीर सम्यिमस्यास्त्र प्रकृति । किन्तु पचतप्रह और कर्मप्रकृतिमें मोहनीयको उद्देलना प्रकृतियोकी संस्था २७ है। यथा दर्शनमोहनीय की ३, ओमसंज्यलनको छोड़कर १५ कपाय और ९ नोकवाय। कपायप्रामृत-वृणिका पाट—

५८ सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णद्विविहत्ती कस्स ? चरिमसमयउञ्वेल्लमाणस्स । ( पृ० १०१ ) ३६ एव चेव सम्मत्तस्स वि । ( पृ० १९० )

पंचसग्रह-प्रदेशसक्रमका पाठ---

एव उब्बलणासंकमेण नासेइ अविरओहारं। सम्मोऽणमिच्छमीसे सछत्तीसऽनियदि जा माया।। ७४।।

इसके सिवाय पञ्चसग्रहके प्रदेशसक्रमश्रकरणमे एक यह गाया भी आई है जिसमे भी उक्त विषयकी पृष्टि होती है—

> सम्म-मीसाइं मिच्छो सुरदुगवेउव्विछक्कमेर्गिदी । सुहुमतसुच्चमणुदुगं अतमुहुत्तेण अणियट्टी ॥ ७५ ॥

समयें बताज्या है कि सम्प्रस्त्व और सम्प्रिम्मव्यात्वकी मिथ्यादृष्टि जीव उद्देलना करता है, पंचानवे प्रकृतियोंकी सत्तावाला एकेन्द्रिय जीव देविडिककी उद्धेलना करता है, उसके बाद वही जीव वैडिक्यरहरूकी उद्धेलना करता है, बुक्स नस अनिकक्षियक और वायुकापिक जीव क्रमसे उच्चनान और सनुष्यादिकको उद्दे-लना करता है तथा अनिवृत्तिवादर जीव एक अन्तर्महुर्तमें पूर्वोक्त ३५ प्रकृतियोंकी उद्धेलना करता है। बहाँ पक्षशंबहमें निक्सित पाठका उल्लेख किया है। कर्मप्रकृतिकी प्रक्पणा इससे निक्ष मही है। उदाहुरणार्थ जिस प्रकार पञ्चसंबहमें अननानुबन्धीचनुष्ककी परियणना उडेलना ब्रकृतियोगे की गई है उसी प्रकार कर्मप्रकृतिये भी उन्हें उडेलना प्रकृतियाँ स्वीकार किया गया है। कर्मप्रकृति पूर्णिमें प्रदेशसंकर्मकी साद-असारि प्रकृषा करते हुए जिसा है—

अर्णताणुबंधीणं खिवयकम्मंसिगस्स उव्वलंतस्स एगठितिसेसजहन्नगं पदेससत एगसमयं होति।

यह एक ज्वाहरण है। अन्य प्रकृतियोंके विषयमें मूल और चूणिका आयाय हती प्रकार समझ लेना बाहिए। किन्तु जैसा कि पूर्वमें निर्देश कर आये हैं क्यायप्रामृत और उसकी चूणिमें सम्यक्ष्म और सम्यम्म आयाल इन दो प्रकृतियोंको छोडकर मोहनीयकी अन्य किसी प्रकृतिकी उद्देलना प्रकृतिरूपसे परिगणना नहीं की गई है।

मतमेदसम्बन्धी दूसरा उदाहरण निष्यात्वके घीन भाग कीन तीव करता है इससे सम्बन्ध राक्षता है। इस्ताम्बर आवार्यी द्वारा लिखे गये कर्मप्रकृति और पंतरहमें यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है कि स्वानमोहकी उपयानना करनेवाला मिष्णापृष्टि और निष्यात्व गुलस्थानके अनितम समयमें मिष्यात्व कर्मको तीन भागोने विभक्त करता है। पंतरहमु उपयाना प्रकरणये कहा भी है—

उर्वारमठिइअणुभागं त च तिहा कुणइ चरिममिच्छुदए । देसधाईणं सम्म इयरेण मिच्छ-मीसाइं ॥ २३ ॥ कर्मप्रकृति और उसकी चृणिमे लिखा है—

तं कालं बीयठिइं तिहाणुभागेण देसघाइ त्थ । सम्मत्तं सम्मिस्सं भिच्छतं सव्वघाईओ ॥ १९॥

**पूर्णि**—चरिमसमयमिच्छिहिट्टी से काले उवसमसम्मदिद्वि होहि ति ताहे बितीयद्वितीते तिहा अणुभागं करेति ।

अब इन दोनो प्रमाणोके प्रकाशमें कषायप्राभृत चूणिपर दृष्टिपात कीजिए । इसमें प्रथम समयवर्त्ती प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि जीवको मिष्यात्वको तीन भागोमे विभाजित करनेवाला कहा गया है । यथा—

१०२ चरिमसमयिमच्छाइट्ठी से काले उवसमसम्मतमोहणीओ १०२ ताघे चेव तिण्णि कम्मंसा उप्पादिदा । १०४ पढमसमय उवसतदसणमोहणीओ मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्ते बहुगं पदेसग्गं देदि ( प० ६२८ )

यहाँ कर्मश्रृष्ठित और उसकी चूणिक विषयमें इतना सकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि गायामें जो ' तं कारूं बीयठिंडू' या है उसका चूणिकारने जो अनुवाद किया है वह मूळानुवासी नहीं है। माळूम पहता है कि चूणिका प्रारम्भका भाग क्यायमभून चूणिका अनुकरणमात्र है वह मूळानुवासी नहीं है। माळूम पहता है कि चूणिका प्रारम्भका भाग क्यायमभून चूणिका अनुकरणमात्र है है और कर्मश्रृष्ठित चूणिको उक्त मामून चूणिको वास्यरचना रीछे विययविवेचनके अनुसम्यानुष्ठेक की गई है और कर्मश्रृष्ठित चूणिको उक्त कर्म प्रकृतिको उक्त मूळ गायाओर दृष्टियाल करनेसे विवित्त होता है कि उन दोनों गायाओं द्वारा दिग-स्वर आन्यायों द्वारा भागिति त मतका ही अनुसरण किया गया है, किन्तु उक्त चूणि और उचकी दोना मुक्का अनुसरण न करती हुई स्वेतान्वर आवर्षों द्वारा प्रतिपादित मतका ही अनुसरण करती है। किर भी मही विवत्ताविक्ती मुक्क उन्छेवनीय बात हतनी है कि श्वेतान्वर आन्यायों उक्त टीकाओं के अन्यन मिध्याव्यक्ति तीन क्रिस्ते मिध्याव्य गुणस्थानके अन्तिम समयम स्वेतान्वर आन्यायों उक्त टीकाओं के अन्यन मिध्याव्यक्ति तीन क्रिस्त प्रयास सम्यम्भ स्वेतान्वर क्रायस हिया है कि पिष्याव्य गुणस्थानके अन्तिम समयम वर्गिकार करके भी उनमें मिध्याव्यक्ति इस्त होनी तीन माण होनेकी ध्यवस्था स्वित्तर की गई और उन तीनों माणोमं कर्मपुंचका बेटवारा प्रयापित्वर मुणस्थानके प्रयास प्रयास होनेकार स्वत्त स्वतार की गई और उन तीनों माणोमं कर्मपुंचका बेटवारा प्रयापित्वर सम्यम स्वयम स्वत्वर प्रयास एकार स्वितार की गई और उन तीनों माणोमं कर्मपुंचका बेटवारा प्रयापित्वर सम्यमस्वत्व प्रयास प्रयास स्वत्वर प्रयास प्रयास क्रिकार स्वतार वितार की गई और उन तीनों माणोमं कर्मपुंचका बेटवारा प्रयापित स्वत्वर स्वतार प्रयापित सम्यमस्वत्वर प्रयास स्वत्वर स्वतार प्रयापित स्वत्वर स्वतार प्रयापित सम्यमस्वर स्वत्वर स्वतार स्वता

इस प्रकार इन रोनो परम्पराजींके प्रमाणींसे स्पष्ट है कि कपायप्रामृत और उसकी वृणिपर दिगम्बर आवार्योंने टीका लिली, केवल इसलिए हम उन्हें दिगम्बर आवार्योंकी इति नहीं कहते । किन्तु उनकी शब्द-योजना, पत्तना शैली, और विषय विवेचन दिगम्बर परम्पराके अन्य कार्यिक साहित्यके अनुक्ष हैं, श्वेताम्बर परम्पराके कार्मिक साहित्यके अनुक्ष हैं, श्वेताम्बर परम्पराके कार्मिक साहित्यके अनुक्ष ही, श्वेताम्बर करते हैं।

अब आगे जिन चार उपधीर्पकांके अन्तर्गत उन्होंने कपायप्राभृत और उसकी चूर्णिको स्वेताम्बर आचार्योको कृति सिद्ध करनेका असफल प्रयत्न किया है उनपर क्रमसे विचार करते हैं—

(8)

उन्होंने सर्वप्रथम 'दिगम्बर परम्पराने अमान्य तेवा कथावप्राभृत चूणि अन्तर्गत पदायों इस उप-धीर्यकके अन्तर्गत क प्रा. चूणिक ऐते दो उल्लेख उपस्थित किसे हैं जिन्हें वे स्वमतिने दिगम्बर परम्पराके विषद्ध समझते हैं। प्रथम उल्लेख हैं—'(सब्बलिंगोसु भुज्जाणि।' इस पूत्रका अर्थ है कि अतीतम सर्व लिंगोमें बेथा हुआ कमें क्षप्तक के सत्तामें विकल्पसे होता है। इस पर उन्हत प्रस्ताना लेखकका बन्ता है कि अपने कारित्रवेषमा होय पण क्षरों अने न पण होय चारित्रना वेश वसर अर्थात् अन्य तापसादिता वेशमा रहेल जीव एण शामक वर्ष आहे हैं, एटले प्रस्तुत सन्नु दिगम्बर मान्यता यी विषद्ध हैं।' आदि।

अब सवाल यह है कि उनते प्र लेलक में उनते सुत्र परमे यह निष्कर्ष कैसे क्षितित कर लिया कि 'क्षंपक चारित्वेदामा होय पण सरो अने न पण होया, चारित्वना वेप बार अर्थात, अन्य तास्प्रादिना वेदामा रहेल जीव पण स्वपंक पढ़े हों हैं। 'कारण कि वर्तमाना हो वा वाच के उसके खतीत कालमें कर्मक कर स्वपंक स्वपंक के स्व

थोडी दरेक लिये उक्त ( हते ) मुनिकीने जो अभिप्राय फलिन किया है यदि उसीको विचारके लिए 
ठीक मान लिया जाता है तो जिस गति आदिमें पूर्वमे जिन भावोक हारा बाँच गये कमं बर्तमानमें सफक 
किलस्पेने वतलाये हैं वे भाव भी वर्तमानमें अपके विकारपते मानने पड़ेगे । उदाहरणाये पहले सम्प्रम्
मिम्प्यालयें बाँचे गये कमं वर्तमानमें जिल अपके विकारपते मानने पड़ेगे । उत्ताहरणाये पहले सम्प्रम्
किल्पने सम्प्रमिष्याल्य भी मानना पड़ेगा । यदि कहों कि नहीं, तो सम्प्रमिष्याल्य वेंचे हुए जो कमं सत्ताक्याने वर्तमानमें अपके विकारपते होते हुए भी अतीत कालमें उन कमींक बच्चके समय सम्यागम्याल्य भाव
था इतना हो आध्य जैसे सम्याग्मिय्याल्य भावको विचयमें लिया जाता है उसी प्रकार सर्वांत्माके विषयमें
भी यही आवाय यहीं लेना चाहिए ।

हम यह तो स्वीकार करते हैं कि जैसे अतीत कालमें अन्य जिमोंसे बीधे गये कमें बर्त मानमें क्षपके विकारमें बन जाते हैं वैसे ही अतीत कालमें जिनाजियमें बीधे गये कमोंके वर्तमानमें क्षपकके विकारमें स्वीकार करनेमें बोदे प्रत्यवाय मही दिखाई देना। कारण कि सममभावका उन्हेष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्थपृद्गल परिवर्तनप्रमाण और जबन्य अन्तरकाल अन्तामूंहर्वेशमाण बतलाया है। यथा—

सजमाणुवादेण संजद-सामाइथ-च्छेदोबट्ठावणसृद्धिसजद-परिहारसृद्धिसजद-संजदाशंज्याण-मंतरं केवचिरं कालादो होदि ॥ १०८ ॥ जहण्णेण अतोमुहृत्त ॥ १०९ ॥ उक्कस्सेण अद्धपोग्गल-परियट्टं देसुणं ॥ ११० ॥ —-बुहावच वृ० ३२१-३२२ ॥

यहाँ जयधवला टीकाकारने उक्त सुत्रकी व्याख्या करते हुए 'णिगगंथर्वादरित्तसेसाण' यह लिखकर 'सर्वेलिंग' पदसे निर्मृत्य लिंगके अतिरिक्त जो शेष सविकार सब लिंगोंका ग्रहण किया है वह उन्होंने क्षपक- श्रीणपर आरोहण करनेवाला जीव अन्य जिंगवाला न होकर वर्तमानमे निर्मण्य ही होता है और इस अधिक्षां उत्तके निर्मण अवस्थामं बाँधे गये कर्म भजनीय न होकर निर्मण ने वाते हैं यह दिखलांके किए ही किया है, स्वीकि जो जोव अन्वरंगमें निर्मण्य होता है। वह वाहामें निर्मण्य वाते हैं यह दिखलांके किए ही किया है, स्वीकि जो जोव अन्वरंगमें निर्मण्य होता है। किन्तु इन दोनोंके पर-स्पर अविनामावको न स्वीकार कर जो श्वीवाल्य सम्प्रयायकों स्थ्वान्त हाता है। किन्तु इन दोनोंके पर-स्पर अविनामावको निर्मण्य निर्

दूसरा उल्लेख है—२४ 'णेगम-सगह-वबहारा सब्बे इच्छिति । २५ उजुसुदो ठबणवज्जे । (क प्रा बुंगण ५.१७) इसका ब्याब्धान करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि नेगम, नमह और व्यवहार ये तीन हत्याधिक नय है और ऋतुमुत्र आदि चार पर्याधािक नय है। इस विषयमे दिगम्बर प्रयाधा कि किसी प्रकारका मत्रसेद नहीं विख्लाई देता । कपायश्चास्त्वपूणिकार भी अपने चुणिवृत्रोम नर्यत्र ऋजुदूतनकर पर्याधािक्तन्यमे ही समावेद करते हैं। किरा भी उस्त ( क्षेत्र) मृतिजीने अपनी प्रनावनामे यह उल्लेख किस आधारते किया है कि 'च्यायशानृत्वपूणिकार ऋजुपुत्रनमको स्थाधिकनय सीकार करते हैं। यह समझके बाहर है। उक्त कपनकी पृष्टि करतेवाला उनका वह वचन इस प्रकार है—अही कपायशानृत्व चूर्णिकार ऋजुपुत्रनमको सीकार करते हैं। यह समझके बाहर है। उक्त कपनकी पृष्टि करतेवाला उनका वह वचन इस प्रकार है—अही कपायशानृत्व चूर्णिकार ऋजुपुत्रनमको सीकार्यकरणा सामावेद्य कर छैं।

कथायप्राभृत जूणिमें ऐसे चार स्वल है जहाँ निक्षेपोमें नययोजना की गई है। प्रथम पेज्ज निक्षेपके भेदो की नययोजना करनेवाला स्थल । यथा---

२४. णेगम-संगह-ववहारा सन्त्रे डच्छति । २५. उजुमुदो ठवणज्जे । २६. सहणयस्स णामं भावो च । पृ १७ ।

दूसरा 'दोस' पदका निक्षेप कर उन सबमे नययोजना करनेवाला स्थल । यथा--

३२ णेगम-संगह-व्यवहारा सब्वे णिक्खेवे इच्छंति । ३३, उजुसुदो ठवणवज्जे । ३४ सह-णयस्स णामं भावो च । पृ. १७।

तीसरा 'संकम' पदका निक्षेप कर उन सबमे नययोजना करनेवाला स्थल । यथा--

५. णेगमो सञ्जे संकमे इच्छइ । ६. सगह-ववहारा कालसकममवणेति । ७. उजुसुदो एदं च ठवणं च अवणेह । ८. सहस्स णामं भावो य । पु २५१ ।

चौघा 'ट्टाण' पदका निदोप कर उन सबमे नययोजना करनेवाला स्थल । यथा---

१० णेगमो सन्वाणि ठाणाणि इच्छइ । ११. संगह-बवहारा पिलवीचिट्ठाणं उच्चट्ठाण च अवणेति । १२ उजुसुदो एदाणि च ठवण च अद्धठाण च अवणेइ । १३. सदृणयो णामट्ठाण संजमट्ठाणं खेतट्ठाणं मावट्ठाण च इच्छवि । पृ. ६०७-६०८ ये बार स्थल है, जिनमें कीन निवंध किस नयका विषय है यह स्पष्ट किया गया है। स्यापना निवंध कर्युष्म त्रन्तका विषय नहीं है हरी इन तब स्थाणें स्वीकार किया गया है। इसीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि त्यायगानु वृणिकारों क्यापना क्योपने स्वीकार किया है, स्वीके ताइध्य सामान्यकी विवक्तांसे ही किसी अपय वस्तुमें अपय वस्तुको स्थापना को जा तकती हैं और ताइध्य-प्रामान्य क्यापिकतन्यका विवय है, कियो पर्याधाषिकत्यका मेंद अञ्चल्यका निवंध है। स्वीकार करता। अन यह स्पष्ट है कि कथाय-प्रामृत्यकालकार कर्युव्यक्तव्यक्त मेंद अप्तीकार क्यापिकत्यक्त मेंद अञ्चल्यकार है। क्यापने प्रामृत्यकालकार कर्युव्यक्तव्यक्त स्वाधा है। क्यापने क्यापने स्वाधा क्यापने स्वाधा क्यापने स्वाधा क्यापने क्यापन क्यापने क्यापन क्यापने क्यापने क्यापन क्यापने क्यापने क्यापने क्यापने क्यापने क्यापन क्यापने क्यापने क्यापन क्यापने क्यापने क्यापने क्यापने क्यापने क्यापन क्यापने क्यापने क्यापने क्यापन क्यापने क्यापने क्यापन क्यापने क्यापने क्यापन क्यापने क्यापन क्यापने क्यापने क्यापने क्यापन क्यापने क्यापने क्यापने क्यापने क्यापने क्यापने क्यापन क्यापने क

हायाद उन्होंने अर्थनयको इत्याधिकत्य समझकर यह विधान किया है। किन्तु यदि यही बात है तो हमें लिखाना पहता है कि या तो यह उनकी नयविषयक अमिजनताका परिणाम है या किर हसे सम्प्रयाचक आमानेह हन्ता होगा। कारण कि जब कि आमानेस इत्याधिकनयके नेता, समु छोर व्यवहार ये तीनो मेंद अर्थनत्यस्वरूप ही स्वीकार किये गये हैं और पर्यायाधिकनयके दो मेर करके उनमेसे ऋजुसूत्रनयको अर्थनय-स्वरूप स्वीकार किया गया है ऐसी अवस्थाम बिना आधारके उसे इत्याधिकनय स्वरूप बनलाना और अपने इस अभिश्रायसे कपायश्रमृतवृणिकारको जोडना इसे सम्प्रयायका व्यामोह नहीं कहा जायना तो और क्या

( २

प्रस्तावना लेखकने 'स्वेतान्वरावार्योना प्रत्योमा कायाग्राभृतना आधार साक्षी तथा अतिदेशों इस दुखरी उद्योगिकके अन्तर्यत वेतान्वर कार्यिक साहित्यमं बही-बही कपाया्राभृतकं उन्लेखपूर्वक काण्याम्यृत जीर उसकी चृणिको विषयको पृष्टिके रूपसे निरिष्ट किया गया है या विषयके स्पष्टीकरणके लिए उनकी साधार उपरिक्षत किया गया है उनका संकल्ल किया है। (१) उनमेरी प्रथम उन्लेख पबर्धब्रह (वर्ष.) का है। इसकी दूबरी गायामे 'थाक' आदि त्योच सम्योको संक्षित्र कर इस पबर्धब्रह मन्यको रचना को गई है, अबबा वांच डारोंके आश्रमसे इस पंचर्धब्रह मन्यको रचना की गई है, अबबा वांच डारोंके आश्रमसे इस पंचर्धब्रह मन्यको रचना की गई है यह वतलाया गया है। किन्तु स्वयं चन्द्राय महत्तर उन्लेख मामोल्लेख कर दिया है उस प्रथम महत्तर जे उन्लेख स्वयंक्ष सम्पत्ति स्वयंक्ष स्वयंक्य स्वयंक्ष स्व

- (२) दूसरा उल्लेख वातकर्जाणके टिप्पणका है। यह टिप्पण अभी तक मृद्धित नहीं हुए हैं। प्रस्तावना लेखकने अवश्य ही यह चकेन किया है कि उक्त टिप्पणमें किय कपायों कितनी हृष्टियों होती हैं हम विषयको प्ररूपणा करनेवालों करायद्यामृतकी १२३ कमा कागण उद्देत पाई जाती है। सी इससे यही तो समझा जा सकना है कि देवतान्वर परम्परामें क्षपणाविषिकी मागोपाण प्ररूपणा न होनेसे वातकर्जाणके कर्ताने कित कपायको किननी इन्टियों होती है इस विषयका विवेण विवेचन प्राय कपायप्राभृतके आधारसे किया हो हम समझकर हो उक्त टिप्पणकारने प्रमाणस्वक्य उक्त गाथा उद्धत की होगी।
- (३) तीसरा उल्लेख सप्तिनका चूणिका है। इसमे मूक्पसाप्परायसम्बन्धी कृष्टियोकी रचनाका निर्देशकर उनके लक्षणको कथायधामृतके अनुसार जाननेकी मूचना मग्तिका चूणिकारने इसीलिए की जान थडती है कि स्वेताम्बर राम्परामे इसप्रकारका सायोगाम विवेचन नहीं पाया जाता। सप्तिनका चूणिका उत्तर उल्लेख हम प्रकार है— 'त वेयेती बितियिकट्टीओ तद्द्यिकट्टीओ य दिलय घेतूण मुहुमसायराइयिकट्टीओ करेंद्र। तेसि रुक्सवण जहां कथायपाहरें।'
- (४) बीचा उल्लेख भी सप्तिका चणिका है। इसमे अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें जो अनेक बक्तवाय है हुए क्यायप्राप्त और कर्मग्रहतिवादक्षणोंक अनुसार वालनेकी पुत्तना की गई है। ग्रन्ताका वृणिका बक्त उल्लेख हुए उत्तर है—'एवा अपुश्वकरण-भणियहिंशद्वास्त क्रणेगाइ बत्तन्वगाइ जहां कस्यायगाइक कम्मणाइंडसमहणीए वा तह बत्तव्वा सो इस विषयमे इतना ही कहना है कि कर्मग्रहतियहणी स्वय एक सग्रह रचना है। अत उसमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालों में होनेवाले कार्य-विद्योगेका जो भी निर्वेश उपकृत्व है। अत उसमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालों में होनेवाले कार्य-विद्योगेका जो भी निर्वेश उपकृत्व होता है वह मब अप अप्यक्ते आपारते ही जिया गया होना चाहिए। इस विययमे जहीं तक हम समझ सके हैं, क्यायग्रमृत्व बुंख और कर्मग्रहति वृत्तिकरी गुलना करने पर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्मग्रहतिवृत्तिकरिंक समझ क्याग्रग्नमृत वृत्त्य स्वर्थ रही है। यथा—
- १०२ चरियसमयमिच्छाइट्ठी से काले उबसतदंसणमोहणीओ । १०३ ताघे चेव तिण्णि कम्मसा उप्पादिदा ।—कपायप्राभृतचूणि

अब इसके प्रकाशमें कर्मप्रकृति उपधानाकरण गाया १९ की चूर्णपर दृष्टिपात कीचिए— चरिमसमयिमच्छाहिट्ठी से काले उवसमसम्महिट्ठ होहित्ति ताहे बितीयिट्ठतीते तिद्रा अणुभागं करेति ।

यहाँ कर्मप्रकृति चूर्णिकारने अपने सम्प्रदायके अनुसार मिध्यात्व गुणस्थानके अन्तिस समयमें मिध्यात्वके इत्थाके तीन माग हो जाते हैं, इस सतकी पूर्णिट करनेके लिए उक्त वाक्य रचनाके मध्यमें 'हीर्सिस' दक्तमा पाठ अधिक जोड़ दिया है। बाकीकी पूरी वाक्य रचना कपायप्रामृतिकृत्तिक तो है यह कर्मप्रकृतिकी १८ और १९वी गायाओं तथा उनकी चूर्णियों पर दृष्टिगात करनेके स्वष्ट प्रतीत होता है।

यह एक उदाहरण है। पूरे प्रकरण पर दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट विदिव होता है कि कर्मप्रकृति और उसकी चूणिका उपदामना प्रकरण तथा क्षपणाविधि कपायप्राभृतिचूणिक आधारसे लिपिबद्ध करते हुए भी कथायप्रामृतचूणिसे व्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार मतभेदके स्थलोको यथावत् कायम रखा गया है। आवश्यकता होनेपर हम इस विषयपर विस्तृत प्रकाश डालेगे।

(५) पीचवी उल्लेख मी सप्तितिकार्ण्यका है। इसमें मोहनीयके चारके बन्यकके एकका उदय होता है इस मतका सप्तिकार्ष्ट्रणकारणे स्वीकार कर उसकी पुष्टि क्याप्रामान आदिसे की है। तथा साथ ही इसमें मतका भी उल्लेख कर दिया है। सो उक्त कृष्णिकारके उक्त क्यनसे इतना हो ज्ञात होता है कि उनके समय क्याप्रामान और उसकी चूणि थी।

सार प्रकार रवेतास्वर अवायों द्वारा रवित ग्रन्थोंके यौच उल्लेख हैं जिनमें कायायाभृतके आधारते उसके नामांख्येखपुक प्रकृत विषयकों पुष्टि तो की गई है, परणु इन उल्लेखांपरते एक मात्र यहाँ प्रमाणित होता है कि क्षेतास्वर नाम्यवाये दर्शन-विरामहिनीयके उपदानना-अपणाविधिकी प्ररूपण करतेवाला वादीं। साहित्य लिपिकद न होनेसे इसकी पुनि विमान्यर आवायोद्यारा रवित कथायमाभृत और उसकी चृणिसे की गई है। परन्तु ऐसा करते हुए भी उत्तर वास्त्रकारोंने उन दोनोंको स्वेतास्वर पान्यराक्ष स्वीकार करनेका सहस् भूक्कर नहीं किला है। यह तो केवल उन्तर प्रस्तावना लेवक रवे. पुनि होमकर्द्रविवयणीका है। सहसे हैं को विता प्रमाणके ऐसा विधान करनेके लिए उत्तर हुए हैं। वस्तुत देशा जाता है, सूचरे जिन विषयोंकों को छोड़कर क्योंक्रियानकी प्ररूपणा दोनों सम्प्रदायोंने लगामा एक सी पाई जाती है, सूचरे जिन विषयोंकों पुण्टिस स्वेतास्वर आवायोंने कपायमान्त्र और उसकी कूणिका प्रमाणकर्पा उल्लेख किया है उन विषयोंकों सांगोपाल विवचन रवेतास्वर परस्पर्यों उपलब्ध न होनेसे ही जता आवायोंकों एसा करनेके लिए वास्य होना परशाहें हैं उसके विषयोंकों पुण्टिस स्वेतास्वर आवायोंने कथा अपने सहित्य क्षेत्र स्वेतास्वर वीर उसकी वृण्यिकामुक्त विषयोंकों पुण्टिस स्वेतास्वर सांगोपी अपने निहत्य क्षेत्र स्वययान्त्र कोर उसकी चूर्णकामुक्त विषयोंकों पुण्टिस उत्तर होने हुए वासकार होने ही जा आवायोंकों एसा करनेक लिए वास्य होना प्रशाह होनेसे ही जा अवायोंकों एसा करनेक लिए वास्त्र होन्य है, इसके विषयोंकों पुण्या है, इसके चूर्णकामुक्त विषयोंकों पुण्या है, इसके चूर्णकामुक्त विषयोंकों पुण्या है। इसके विषयोंकों पुण्या है उसके विषयोंकों पुण्या है। इसके विष्ट से उत्तर विषयोंकों पुण्या होने होता है। इसके विषयोंकों पुण्या होने विषयोंकों पुण्या है। स्वाय होता स्वाय होता है। इसके विषयोंकों पुण्या स्वय होता है। इसके विषयोंकों पुण्या होता है होता है होता है। इसके स्वय स्वय होता है होता है। इसके होता है होता है। इसके होता है होता है। इसके होता है होता है होता है। इसके होता है होता है। इसके होता है होता है। इसके होता है। इसके होता है। इसके होता है होता है। इसके होता है होता है। इसके होता है। इसके होता है। इसके होता है।

#### ( 3 )

आगे खबगसेढिकी प्रस्तावनामे 'कषायप्राभृत मूल तथा चूर्णानी रचनानो काल' उपशीर्षकके अन्तर्गत प्रस्तावना लेखकने जो विचार व्यक्त किये है वे क्यो ठोक नहीं है इसको यहाँ मोमासा की जाती ई—

- १ जिम प्रकार जयथवलाक प्रारम्भमे दिगम्बर परम्पराक मान्य आचार्य बीरतेमने तथा धृताव-तारमे इन्द्रनिदने क्यासप्रामृतके कर्जाक्यमे आचार्य गुणपरका और चृण्मृत्रीके कर्जाक्यमे आचार्य सितृप्य-कार्याम् किसी भी क्यमे नामोल्लेख वृण्याचेत्र मही होता। अत इस विषयमे उक्त प्रसात्वाना लेककका सह जिल्ला गृक्तियुक्त प्रतात नही होता कि 'पटुम्बलीमे पाटपरप्यत्म आचाले प्रधानयुक्योके नामोका उल्लेख होता है आदि, । क्योंकि पटुम्बलीमे पाटपरप्यत्म प्रणाके रूपमे यदि उक्का नाम नही भी आया था तो भी यदि वे क्वान्य परप्यत्म आचार्य होते तो अवस्य ही किसी न किसी रूपमे कही न कही उनके नामोका उल्लेख अवस्य ही पाया जाता। व्वेताम्बर परप्यत्मे क्वान्य इति किसी नामोका उल्लेख न पाया जाना ही यह सिद्ध करता है कि इन्हें क्वान्यर परप्यत्मे आचार्य प्रामृत्य इतके नामोका उल्लेख न पाया जाना ही यह सिद्ध करता है कि इन्हें क्वान्यर परप्यत्मे आचार्य मानना युक्तवुक्त नहीं है।
- १ एक बात यह भी कही गई है कि जयधबलामें एक स्थल पर गुणधरका शाचकरमते उत्लेख वृष्टिगोचर होता है, इसिएए वे बाचकदायके सिद्ध होनेते स्वेताम्बर परम्पराके आचार्य होने चाहिए, सो हसका समाधान यह है कि यह कोई ऐसा तर्क नहीं है कि जिल्हा उन्हें देवान र एम्पराका स्वेतान करात जावस्यक समझा जाय । वाचक धव्दका अर्थ वाचचा देवाला होता है जो क्वेतान्बर मतकी उत्पंत्तिक एहेलेंदे ही अमण परम्परामे प्राचीनकालये कर चला आ रहा है। अत जयधबलामें गुणधरको गर्द बाचक कहा भी गया है तो इससे भी उन्हें देवेतान्वर परम्पराक आचार्य माना गुक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता ।
- ३ यह ठोक है कि ब्वेताम्बर परम्परामे निक्सूत्रको पट्टाविलमे तथा अन्यत्र आर्यमंशु और नाग-हस्तिका नामोल्डेख पाया जाता है और जयधवलाके प्रथम मंगलाचरणमे चूणिनूत्रोंके कर्ता आचार्य यित-व्यासको आर्यमंशुका शिष्य और नागहस्तिका अन्तेवासी कहा गया है। परन्तु मात्र यह कारण भी आचार्य

यतिवृषभको स्वेनाम्बर परम्पराका मानवेके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार स्वेताम्बर परम्परा जक्त होनो आवार्योको अपनी परम्पराका स्वीकार करती है उसी प्रकार दिगम्बर परम्पराने भी उन्हें अपनी परम्पराका स्वीकार किया है, जैसा कि जयधवला आदिके उक्त उल्लेखोर्से जात होता है।

एक बात और है वह यह कि नित्युवकी पट्टाबिठ विश्ववनीय भी नही मानी जा सकतो, बयोंकि उसमे जिस कपमे आर्यमञ्जू और नामहिरका उल्लेख पाया जाता है उसके बनुसार वे बोनो एक कालोन नहीं सिद्ध होते। श्रीमृत्ति जिन विजयनीका तो यहाँ तक कहना है कि यह पट्टाबिठ अपूरी है, क्योंकि इस पट्टाबिठ आर्यमें आर्यनामहरतीके मध्य केवल आर्यनिटलको स्वीकार किया गया है, किन्तु आर्य-मुख्य बोर आर्यनिटलको सम्य पट्टम चार आचामं और हो गये हैं जिनका। उल्लेख इस पट्टाबिठमें छूटा हुआ है। (वी नि स और जैनका। पट्टम चार आचामं और हो गये हैं जिनका। उल्लेख इस पट्टाबिठमें छूटा हुआ है। (वी नि स और जैनका ग पूरिप)।

दूसरे निस्तृत्रकी पट्टाबिलमें अलगसे ऐसा कोई उल्लेख भी दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे आर्थ-मंजुकी स्वतनक्ष्यसे कमंशान्त्रका जाता स्वीकार किया जाय। उससे आर्थ नागहिल्लिको अवस्य ही कमंत्रकृतिमें प्रधान स्वीकार किया गया है। इससे इस बातका सहज हो पना लगता है कि तिन निस्तृत्रकी पट्टाबिल संकलन किया है उसे इस बातका पता नहीं था कि गुणधर आवार्य द्वारा रची गई गायाएँ साक्षात् आवार्य रप्पम्पसे आर्थमंत्रको प्रपत हुई थी, जब कि दिगम्बर परम्परामे यह प्रतिक्षि आनुपूर्वति चली आ रही है। यही बात आर्थ नागहिल्लिको विवास करें भी समझनी चाहिए, क्योंकि उस ( नित्तृत्र पट्टाबिल) में आर्थ नागहत्त्रीको कमंत्रहिलि प्रधान स्वोक्तार करके भी इन्हें न तो कपाय प्रमृत्तका जाता स्वीकार किया गया है और न ही उन्हें गुणवर आवार्य द्वारा दी गई भाषामें आवार्य व्यवस्थित सा सालांत्र प्रपत हुई यह मी स्वीकार किया वा है। यह एक ऐसा नकंहै जो प्रयोक विवासकको यह मानवेक लिय बाय करता है कि कपायप्राम्वत्र व्यंतास्य आपाती हो हित न होकर दिगम्बर आवार्यों हो हो रचना है।

तीसरे विषयद परम्परामे कथायत्रामृत और चृणिका जो प्रारम्भ कालमे पठन-पाठन होता आ रहा है इससे भी इस तथ्यको पृष्टि हांती है। इन्द्रनन्दिने अपने हारा रचित अुताबतारमें आचार्य यतिवृध्यमें जूषि- सुशोके अतिरिक्त दुसरी ऐसी कई पिंडित पिंजकाओका उन्होंत किया है जो कगायत्रामृत पर रची गई थी (जयम भाग १ प्रत्यावना पृ ९ तथा १२ से )। स्वय औरसेनने अपनी जयध्यक्ता टीकामें ऐसी कई उच्चारणाओ, स्विजित्त उच्चारणाओं क्षा विश्ववित उच्चारणा और वणदेविजित उच्चारणाका उन्हेंग्ल किया है जो जयध्यका टीकामें ऐसी कई प्रचार प्रारम्भ हो है कि इनमें इन्द्रिनन्दि द्वारा उन्हिजवित पद्धति-पंजिकाएँ भी सम्मिन्तित हो (जयम भाग १ पृ ९ से लेकर )।

उस्त तथ्योके विवास प्रकृतमें यह भी उन्लेखनीय है कि आचार्य यतिवृप्यमने अपने चूणियुनोमें प्रधा-ह्यमान और अप्रवाह्मान इन दी प्रकारके उपरेशोका उल्लेख पर-पर पर किया है तथा इन दोनो प्रकारके उपरेशोंमेंसे किसका उपरेश प्रवाह्मान है और किस्ता उपरेश अप्रवाह्मान है इत विपस्का स्पष्ट निदंश स्वयं वर्षयवत्रकारते अपनी टोकामे किया है (देखो प्रस्तुत मान पू १८,२३-६६,७६,१६६ और १४४) । सो इससे भी इस बातका पता लगता है कि कर्मविषयक किस विषयमें इन दोनो (आर्यमेश और नागहस्ति) का क्या अभियास या और उनमेरी कौन उपरेश प्रवाह्मान अर्थात् आचार परस्परासे आया हुआ या और कीन उपरेश अश्वाह्मान अर्थात् आचार्य परस्परासे प्राप्त नहीं था, इसकी पूरी जानकारी जयवव्या टोका-कारको नि शरसक्ष्मों सी ।

यहाँ यह प्रस्त होता है कि कपाय प्राभुत और उसके पूर्णिमुत्तोके रचनाकालमें तथा जयध्वका टीकाके रचना कालने खार्टियोका अन्तर रहते हुए भी जयध्यकाले टीकाकारने उसने जानकारी कहींसे प्राप्त को होगी। समाधान यह है कि यह तो जयध्यका टीकाके अवकोकनसे हो जात होता है कि उसकी रचना केवल कपायप्राभुत और उसके चूर्णियुत्रोके आधारपर ही न होकर उसकी रचनाके समय इन दोनो रचनांबोंसे सम्बन्ध रक्तवेनाळा बहुतन्मा उच्चाराणा वृत्ति आदि रूप साहित्य जयपवलाकारके सामने दहा है। कीर हससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उच्चारणा वृत्ति आदि नामसे अभिहित किये गये उक्त साहित्यसे वे इस बातका निर्णय करते होंगे कि इनमेरे कौन उपदेश अववाह्यमान होंकर आयंभ्य द्वारा प्रतिपादित है, कौन उपदेश प्रवाह्यमान होंकर आर्य नागहित्य या दोनों द्वारा प्रतिपादित है और कौन उपदेश ऐसा है जिससे विपयम उक्त प्रकारों निर्णय करना, सम्भव न होनेसे बेकल चृष्णिसूत्रोंके आपारों प्रवाह्यमान और अवश्वाह्यमान रूपमें उनका उत्तेश्व किया गया है। प्रस्तुत (१२ वे) भागमें यन्त्य पर दक्ष विययमें ऐसे अनेत उन्तेश्व आरों है जिससे उपतेश परक्ष कामको उक्त क्षमको हो।

१ आर्यमञ्जूका उपदेश अप्रवाह्यमान है और नागहस्तिका उपदेश प्रवाह्यमान है। यथा—

अथवा अञ्जमखुभयवताणमुवएसो एत्थापवाइज्जमाणो णाम । णागहस्तिखवणाणमुवएसो पवाइज्जतश्रोति चेत्तव्वो । ( प ७१ )

यहाँ उपयोग अर्थापिकारकी ४ थी गावाके व्याख्यानका प्रसग है। उसमें क्याय और अनुभागकी वक्के समस्ये आवार्य प्रदिव्यमने उस्त दोनो आचार्योके दो उपयोक्ता उल्लेख किया है। उनमेंसे क्याय और अनुभाग एक है यह दतलानेवाले भगवान् आर्यमंत्रुके उपयोक्ता अयमवलाके टीकाकारसे अप्रवाहामान कहा है और क्याय और अनुभागमें भेद बतलानेवाले मागहिन्द अवणके उपयोक्ता प्रवाहामान बतलाया है। (पृ ६६ और ४१-७२)

२ उक्त दोनो आचार्योका उपदेश प्रवाह्यमान होनेका प्रतिपादक वचन—तेसि चैव भयवताणम-अमंबु-णागहत्यिण पसहज्जतेणुवण्सेण । (प्. २३ )

यहाँ क्रांगादि चारा कषायोक कालके अल्यवहृत्वको गतिमार्गणा और चौदह जीव समासोम बतलानेक प्रमानंत उत्तत वचलाआया है। सो यहाँ वृणिन्युक्कारने गतिमार्गणा और चौदह जीव समासोमे भाग प्रवासमान उपदेशका निर्देश किया है अश्वासमान उपदेशका नहीं। अयथकाकारने भी वृणिमृत्रोका अनुसरण कर दोनो स्थानोमे भाग प्रवासमान उपदेशका खुलासा करने हुए 'तैसि चेव उपदेशेण चोहस-जीवसमासीह् दडगो भणिहिति। (पृ २३) इस वृणिन्युक काल्यानकं प्रसास उसमे असे छुए 'तीस चेव' इस पदका अयस्थान करते हुए उत्तर पदले उत्तर दोनो भगवन्तोका प्रदृण किया है।

३. इस प्रकार उक्त दो प्रकारके उल्लेख तो ऐसे हैं जिनमं हमें उनमेसे कीन उपदेश प्रवाहमान है और कोन उपदेश अपवाहमान है इस बारका पना लगानंके साथ जयपवला टीकार्ग उनके उपदेश आपवासिका भी पता लग जाता है। किन्तु चूणियूमीमं प्रवाहमान और अपवाहमानके भेरकण कुछ ऐसे भी उपदेश सक्तित है जिनके विवयमें जयपवलाकारको विद्योग सक्तित है जिनके विवयमें जयपवलाकारको विद्योग सक्तित है जिनके विवयमें अवपवलाकारको हमा स्पाटीकरण नो किया है, परन्तु आवासीके नामोन्लेख पूर्वक उनका निर्देश नहीं किया। इससे यह स्पाट जात होता है कि इस विवयमें जयपवलाकारके समक्ष उपस्थित साहित्यमें उक्त प्रकारका विवेष निरंश नहीं होता है जि इस विवयमें जयपवलाकारके समक्ष उपस्थित साहित्यमें उक्त प्रकारका विवेष निरंश नहीं होता है अपवाह में अपवास होता है से इस विवयम अपवास के स्वाह प्रवाह में स्वाह में स्वाह स्वाह एक स्वाह एक से इस प्रकार के स्वाह प्रवाह पर्वाह परवाह पर

जो एसो अणतरपरूविदो जवएसो सो पवाइज्जदे ः ः ः । अपवाइज्जतेण पुण जवदेसेण केरिसी पयदपरूवणा होदित्ति एविवहासंकाए णिण्णयकरणट्ठमुत्तरसुत्तमोडण्ण । (पृ.११६)

इस उल्लेखमें दो प्रकारके उपरेशोका निर्देश होते हुए भी भूणिकारकी दृष्टिमें उनके प्रवक्तारूपमें कौन प्रमुख आचार्य विवक्षित थे इसकी आनुपूर्वींसे लिखित या मौखिक रूपमें सम्यक् अनुभूति प्राप्त न होनेके कारण जयधवलाकारने मात्र उनकी व्याख्या कर दी है।

यह है जयघवलाको व्याख्यानवैली । इसके टीकाकारको जिस विषयका किसी न किसी रूपमें आधार मिलता गया उसकी वे उसके साथ व्याख्या करते है और जिस विषयका आनुपुर्वीस किसी प्रकारका लागार जुपलब्य नहीं हुआ उसकी वे अनुभुर्तिके अनुसार ही व्याख्या करते हैं। टीकामे वे प्रामाणिकताको बराबर बनाये रखते हैं। इससे स्पष्ट आत होता है कि जिस उपदेशको उन्होंने आर्यमलुका बतलाया है वह भी साधार हो बतलाया है और जिसे उन्होंने नागहरितका बतलाया है वह भी साधार हो बतलाया है और असे उससे पिछ है कि दियाबर परम्परामें इस दोनों आचार्यों उपदेशी का अनुमूर्वी पठन-पाठन तथा टीका-टिप्पणी आदि कससे ययाबत कायम रही। किन्तु स्वेताबर परम्परामें ऐसा कुछ भी दृष्टिगोवर नहीं होता। उस परम्परामें जितना भी कार्यिक साहित्य उपलब्ध है उसमें कही भी अन्य गर्ग प्रभृति आचार्योंके मत-मतानतरीको तरह इस आचार्योंक नामोत्लेख दृष्टिगोवर नहीं होता। उक्त स्वताबना लेखकको चाहित्य कि है इस विषयों एक नामिस्कृत पहालिको निर्णायक न माने। किन्तु अपने कार्मिक साहित्यपर भी दृष्टिगात करने ये दि वे तुलनात्मक दृष्टिगोव करने वो किन्तु अपने साहित्यपर सम्बद्ध करने दो दिवा वे उन्हें न केवल बाततिकताला पता लगा आयगा, किन्तु वे नित्यप्तको प्रहालिको आयगित अपनित्याक करने वो उन्हें न केवल बाततिकताला पता लगा आयगा, किन्तु वे नित्यप्तको पहालिको आर्यामंत्र और नागहरितका उल्लेख होने मानको उत्तक कार्यामां कार्यामां स्वतिकार पता लगा आयगा, किन्तु वे नित्यप्तको पहालिको अत्रामंत्र अत्तक ज्ञानात्म करने वा उत्तक कार्यामां अत्र उत्तक विशेष सामान्य स्वतक आधारण करतो है, अत उनपर विचार नहीं किया। )

इस प्रकार इतने विवेचनमे यह खिद्ध हो जानेपर कि कपायप्राभृत और उसकी चूणि दिगम्बर आचारों-की अमर इतियाँ है, बूणिमूत्रोंके रचनाकालका कोई विशेष मृत्य नहीं रह जाता। फिर भी इस विषयको जय-खबला प्रथम भागमे कारवणणानी प्रधासी अत्यन्त स्पष्टक्यमे स्वीकार कर लिया गया है कि वर्तगान जिलोक प्रस्तिको जावार्य यतिवृगभको इति स्वीकार करनेपर चूणिमूत्रोंकी रचनाकी यह कालगणना की जा रही है। प्रस्तावना (प ४६) के शब्द हैं—

'हमने ऊपर जो समय बतलाया है वह त्रिलोकप्रक्रांग्त और चूर्णिमुत्रोके रचियता यतिवृष्मको एक मानकर उनकी त्रिलोकप्रज्ञान्तिके आधारपर लिखा है।'

क बर यदि वर्तमान त्रिलोकप्रज्ञान्ति नग्रह ग्रन्थ होनेसे या अन्य किसी कारणसे उन्ही आचार्य यतिवृषम-को इति सिद्ध नहीं होनि है जिनको रचना कपायप्राभृतके चूर्णमृत्र है तो इसमें दिगम्बर उरम्पराको या जयभवकोके प्रस्तावना लेखकोको कोई आपत्ति भी नहीं दिखलाई देती। यह एक स्वतन्त्र अद्यापोहका विषय है और इस विषयपर स्वतन्त्रक्ष्यसे उद्यापीह होना चाहिए। किन्तु इस आधारपर कपायप्राभृत या उसके चूर्णमृत्रोको स्वताम्बर परम्पराको सिद्ध करनेका अत्राचित प्रसास करना शोमास्यद प्रतीत नहीं होता।

अपनी प्रस्तावनाके इसी प्रकरणमें उक्त प्रस्तावना लेखकने अपने साम्प्रदायिक माम्यताके आग्रह्वया दिगाबर परम्पराक्षां एक मत बताजाकर उसकी उत्पत्ति 'दिगाबर मती-तिर्माने काल बीर सम्बद्ध १०० पछी है। 'दे स्व प्रको हारा वीर स० ६०० के बाद बताजाई है। सो इसे प्रदक्ष ऐसा लगाना है कि उक्त प्रस्तावना लेखकको प्रकृत विषयके इतिहासका सम्प्रकृत्वयमान करनेकी अर्थसा बाह्याम्यन्तर निर्मम्प्यक्क्य प्राचीन अमण परम्परा, उसके प्राचीन साहित्य और इतिहासको श्वेतान्वरीकरण करनेकी अधिक चिन्ता दिवलाई देती है। अन्यया वे दिगामद और श्वेतान्वर परम्परांग कीन अर्वाचीन है और कीन प्राचीन है इसका उल्लेख किये विना उक्त साहित्यविषयक अन्य प्रमाणोके आधारसे मात्र गुणधर और यतिवृषम इन दोनो आचार्यों और उनकी प्रनाजीक कालका उत्पत्ति करते ।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि प्रकृतमें पहुले हमने (उक्त प्रस्तावना लेखकने) उक्त दोनो आचार्यों-को प्राचीन (बीर नि॰ स॰ ४६७ लगभगका) सिद्ध किया है और उसके बाद दिगम्बरमतकी उत्पत्तिको बीर नि॰ ६०० वर्षके बादको बतलाकर उन्हें स्वेताम्बर सिद्ध किया है। पर विचारकर देखा जाय तो किसी भी बस्तुको इस पद्धतिसे अपने सम्प्रदायको सिद्ध करनेका यह उचित मागं नही है, क्योंकि जैसा कि हम पूर्वम बतला आये हैं, ऐसे अन्य अनेक प्रमाण है जिनसे उक्त दोनो आचार्य तथा उनकी रचनाऐ कालकी अपेक्षा प्राचीन होनेपर भी न तो वे आचार्य स्वेताम्बर सिद्ध होते हैं और न उनकी रचनाऐ ही स्वेताम्बर सिद्ध होती है। अतः कथायप्राभृतः मूल तथा चूणिकं एचनाकालको आधार मानकर इस प्रकरणमे इनको स्वेतास्वर आचायोंको कृति सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया गया है वह किस प्रकार तर्क और प्रमाण हीन है इसका सागोपाग विचार किया ।

(8)

आगे खबगमेडिको प्रस्तावनामें 'कवायप्राभृत चूणिनी रचनाना काल लंगे वर्तमान सम्पादकोनी मान्यता' आदि कविष्य दोधिकोके अत्यांत प्रस्तावना लेखकने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनकी विस्तृत मोमासाकी तत्काल आवश्यकता न होनेसे विधिक्यसे उनमें कुछ मुद्दो पर संक्षेपमे प्रकास डाल देना आवश्यक प्रतीत होता है।

(१) त्रिलोक प्रक्रप्तिके अंतमे ये दो गायाएँ पाई जाती है—

पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसह । दटूण परिसवसह जदिवसहं घम्ममुत्तपाढए वसह ॥ चुण्णिस्सरूबत्थकरणस्रूबपमाण होड कि जंत । अद्रसहस्सपमाण तिलोयपण्णतिणामाए॥

इनमेसे प्रथम गाथा जयधवला सम्यक्त्व अधिकारके मंगलाचरणके रूपमे पाई जाती है। उसका पाठ इस प्रकार है—

पणमह जिणवरवसह गणहरवसह तहेव गुणहरवसहं। दुसहपरीसहविसह जइवसह धम्मसुत्तपाढरवसहं।।

इसका अर्थ है कि जिनवरवृषभ, गणधरवृषभ,गुणधरवृषभ तथा दुसह परीपहोको जीतनेवाले और धर्ममूत्रके पाठकोमे श्रेष्ट यतिवृषभको तुम सब प्रणाम करो ।

त्रिकोकप्रज्ञप्तिके अन्तमे आई हुई इस गाथाका पाठमेदके होते हुए भी लगभग यही अर्घ है। पाठमेद लिपिकारोके प्रमादसे हुआ जान पढता है।

अब विचार यह करना है कि यह गाया जिलोकप्रज्ञानिसे उठाकर जयघवलामें निक्षित्त की गई है या जयधवलासे उठाकर जिलोकप्रजानिमें निक्षित्त की गई है। सम्यक्त अधिकारके प्रारम्भमें आई हुई उक्त मगल गायाके बाद वहाँ एक दूसरी गाया भी पाई जाती है जिलयद इष्टियात करनेसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मंगलगाया जयधवलाके सम्यक्त अधिकारकी हो होनी चीहिए, क्योंकि इस गाया के पूर्वी पंडार उक्त गायाके मगलाथंका समर्थनकर उत्तरार्थ हारा विषयका निर्देश किया गया है। वह गाया इस प्रकार है-

> इय पर्णामय जिणणाहे गणणाहे तह य चेव मुणिणाहे। सम्मत्तसुद्धिहेउ वोच्छं सम्मत्तमहियार।।

मैंसे वर्तमानमे त्रिकोकप्रवाचित प्रम्य जिस रूपमे पाया जाता है वह सयहप्रम्य न होकर एक कर्न्क होगा यह मानना बुढियाहा नहीं प्रतीत होता और हसीकिए जयसबकाकी प्रस्तावना ( १० ६५ दिप्पणी ) में यह स्पष्ट स्वीकार कर लिया गया है कि "वर्तमानमें त्रिकोकप्रकाचित सन्य जिस रूपमे पाया जाता है उसी रूपमें आचार्य यतिवृत्यमने उसकी प्रकासी थी, इस वातने हमें सल्देह हैं।'

फिर भी जयपवला सम्यक्त्य अधिकारको उन्तर मगलगायाका 'मूण्णस्सक्त्र' इत्यादि गायाके साथ त्रिकोकप्रतिष्ठ पत्र्यके अन्तरेस पाया जाना इस जय्यको अवस्य ही सूचित करता है कि इस प्रयक्षे साथ आचार्य मितृव्यक्ता किसी न किसी प्रकारका सम्बन्ध अवस्य हो होना चाहिए। बहुत सम्बन्ध है पत्रकामें जिस त्रिकोकप्रतिष्ठ पत्रका उल्लेख पाया जाता है उतको रचना स्वयं मितृव्यक्त आचार्यने की हो और उसको मिलाकर वर्तमान त्रिकोकप्रज्ञानि यन्यका ग्रंग्ह किया गया हो। अन्यया उन्तर मंगलगायाको कही लाकर रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उस्त गांधाके साथ वहाँ जो 'चृष्णिस्सरूव' इत्यादि गांचा पाई जाती है उसमें आये हुए 'चृष्णिस्स' पदसे भी इस तथ्यका समर्थन होता है।

आचार्य बीरसेनने अपनी अपघवला टीकामें और इन्द्रनिष्टने अपने खुतावतारमें इसकी चर्चा नहीं की इसका कारण है। बात यह है कि कायायाभृत और उसके चूणिनुसीकी टीकाका नाम जयघवला है, अत उसमें सम्विचित वार्याका ही जुलासा किया गया है। यही स्थिति खुताबतारमें इन्द्रनिष्की भी रही है। अत इन दोगों आचार्योंने यदि अपनी-अपनी रखनोंमें आचार्य योजन्यभा राजनाव्यक्त उसके स्व

(२) इन्द्रनन्दिने अपने श्रृतावतारमे आचार्य गुणघर और आचार्य घरसेनको लक्ष्यकर लिखा है— गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभि ।

न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात्।।

गुणघर और धरसेनके अन्वयस्वरूप गृहओंके पूर्वापर क्रमको हम नही जानते, क्योंकि उनके अन्वय अर्थीत् गुरुजनोका कथन करनेवाले आगम ( लिखित ) और मृनिजनोका अभाव है।

आचार्य वीरसेनने भी श्रीघवलामें धरसेन आचार्यका और श्रीजयपवलामें गुणवर आचार्यका बहुमानके साथ उल्लेख किया है। किन्तु उन्होंने उनकी गणना पट्टवर आचार्योमें न होनेसे उनके गुरूओका उल्लेख नहीं किया गया है। यह सम्भव है कि इसो कारणसे इन्द्रनियने अपने श्रुतावारारमें उक्त वचन लिखा है।

किन्तु इन दोनों स्यलोको छोडकर अन्यत्र इन दोनों आचार्योका तथा पृथ्यस्त और भृतविल आचार्यका नामोल्लेख न मिसलेका कारण यह है कि एक तो दिगावर परम्परांग इस तरहकें इतिहासके सक्तित करनेकी पदित प्राप्त पा जाचार्योके बहुत काल बाद प्रारम्भ हुट । कारण वनवार्यो निर्धम्य विमयद साधु होनेक कारण वे यस प्रकारको लोकिक प्रवृत्तियोंने मृत्वत होकर अपना गेण जीवन स्वाप्त्याय, व्यान, अध्ययनमें ही व्यतीत करते रहते थे। कदाचित् सम्बादिक निर्माणका विकल्प होने पर उनकी रचना करते भी थे तो उसमे नामादिक स्थापनको प्रवृत्तिका प्राप्त अभाव हो रहता था। यही कारण है कि पूर्व जाचार्योके सभी कतियाँ प्राप्त प्रवृत्तियोंने रहित पाई जाती है। एक तो इस कारणमें उस्त आचार्योके नामोका उल्लेख क्षयत्र कम दृष्टिगोचर होता है।

दूसरे ये कमंत्रिद्धान्त जैसे मुदम और गहुन हुम्ह अर्थवाल विषयका अतिपादन करनेवाले पौर्थ प्रत्य है। इनका अवधारण करना मन्दवृद्धिजनोको सुगम न होनेसे अन्य साहित्यके समान दनका सर्वमुल्ध्य प्रवार कमी भी नहीं रहा। गृहत्योक्ती बात तो छोटिय, मृनिकनोम भी ऐसे मेचावी विरले ही मृनि होते आये जो इनका सम्यक् प्रकारण करनेमे समर्थ होते रहे। उसलिए भी उनके रासित आयायांका मामिल्लेख कम्यक म मृटियोक्त होता है। यह तो गमीमन है कि दिगम्बर रपस्परामे इनका इतना इतिहास पिकता भी है। व्येताम्बर प्रत्यार का आवार्य गृण्यर और यतिवृद्यक्षेत्र माम भी नहीं जानती। इतना ही क्यो, उस परस्परामे कर्मप्रकृति पूणि, सप्ततिका, शतक तथा उनकी पूणि आदि कतियम वो भी कर्म विषयक मीलिक साहित्य उपलब्ध होता है उसका तो इतना ही इतिहासिक दिल्या अनेक उत्सेख न पिकनेको अपेका प्रामाणिक एक-दो उन्लेखोका मिलना उससे कही अधिक हिताबह है।

(३) श्रीजयधवलामे आचार्य गुण्यस्को पूर्वोके एकदेशके ज्ञाता होने पर भी उन्हें बाचक कहनेमें विस्तवादकी कोई बात नहीं है। नित्युत्र पट्टावलिंगें आर्य नागहित्तको पूर्वपर न लिखकर मात्र विकासित पूर्वके एकदेशरूप कर्मग्रकृतिये प्रधान कहा गया है। फिर भी उसमें उनके यदा श्रील वाचकवंशकी अभिवृद्धि-की कामना की गई है।

## उपसंहार

कषायप्राभृत और उसकी चूर्णि ये दोनो दिगम्बर आचार्योको असर कृतियाँ है इस विषयमे पूर्वमे हम सप्रमाण उन्हापोहपूर्वक सक्षेप जो कूछ भी लिख आये है उन सबका यह उपसहार है—

त कपायत्राभृत और उसकी चूणिक रचनाकाल्से लेकर उनकी महती टीका अयववलाके रचना-काल तक और उसके बाद भी दिगम्बर परम्परामे उक्त प्रन्य-रत्योका बराबर परम-मारम होता आ रहा है। यह इसीसे स्पष्ट है कि उनपर दिगम्बर आचार्यों हारा अनेक उच्चारणाएँ और पद्धति प्रभृति टीकाएँ लिखी गई है। तथा उन्हींके आपारसे सबके अन्तमें अयथवला टीका भी लिखी गई है तथा वर्तमान समयमें उनका हिन्दीमें रूपानर भी हो रहा हैं।

२ जयधवलामें उल्लिखित अग-पूर्वधारियोकी परम्परासे ज्ञात होता है कि दिगम्बर परम्परामें तीर्थंकर भगवान् महावीरसे लेकर जो परम्परा पाई जाती है उसी परम्परामें किसी समय ये आचार्य हुए हैं। अपने श्रुतावतारमें उन्द्रनियने भी हमें स्वीकार किया है।

३ इन प्रन्यरत्नोकी भाषा, रचनार्शको और शब्दवित्यास आदिका कम दिगम्बर परम्पराके एतद्विययक अन्य साहित्यके ही अनुरूप है, द्वेताम्बर परम्पराके साहित्यके अनुरूप नहीं।

४ दि० आचार्याकी मालिकामे गुणधर और यतिवृषम दो आचार्य भी हुए है। तथा उन्होंने कषाय-प्राभृत और उसकी कृणिकी ग्वना को थी, आनुपूर्वीके इसकी अनुश्रृति दिगम्बर परम्परामे रही आई, स्वेताम्बर परम्परा इम विषयमे बिल्कुल अनिभन्न रही। यह निष्कारण नही होना चाहिए। स्पष्ट है, स्वेताम्बर परम्पराने इन दोनो अनुपम कृतियोको श्वेताम्बर परम्पराके रूपमे कभी भी मान्यता नही दी।

५ दातक और शप्तितिका आदिमे २-४ उल्लेखी द्वारा जो कपायशभृत्तका नामनिर्देश पाया जाता है वह केवल विषयकी पुष्टिके प्रयोजनसे ही पाया जाता है। उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है।

स्पष्ट है कि क्यायप्राभृत और उसकी चूणि दिगम्बर आचार्योकी अमर रचना है।

# विषय-सूची

## उपयोग अर्थाधिकार

|                                                   | पू.स.      |                                              | ų. u. |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------|
| मंगलाचरण                                          | ş          | उक्त ओष प्ररूपणाके समान तिर्यञ्च और          |       |
| उपयोग अर्थाधिकार कहनेकी सूचना                     | 8          | मनुष्यगतिमे जाननेकी सूचना                    | ₹8    |
| प्रथम सूत्रगाया और उसकी व्याख्या                  | २          | नरकगतिमे उक्त प्ररूपणा                       | 38    |
| दूसरी ,, ,,                                       | 3          | देवगतिमे उक्त प्ररूपणा                       | ३७    |
| तीसरी ,, ,,                                       | Ę          | उक्त प्ररूपणाके अनुसार नरकगतिमे कवायोके      |       |
| इसके अन्तर्गत दो प्रकारकी उपयोग वर्गणाओ           | <b>6</b> 1 | परिवर्तनव।रोके अल्पबहुत्वका निर्देश          | 36    |
| नामनिर्देश                                        | Ę          | देवगतिमे उक्त अल्पबहुत्व                     | 80    |
| चौथी सूत्रगाया और उसको व्याख्या                   | હ          | तिर्यञ्च-मनुष्यगतिमें उक्त अल्पबहुत्व        | ४१    |
| इसके अन्तर्गत दो प्रकारके उपदेशोका निर्देश        | b          | द्वितीय गाथाका विस्तृत विवेचन                | ४३–६० |
| पौचवी सूत्रगाया और उसकी ब्याख्या                  | ٩          | एक भवमे एक कथायके उपयोगोकी सख्याके           | ř     |
| <b>න</b> නි ,, ,,                                 | १०         | विचारका निर्देश                              | ४३    |
| सातवी ,,                                          | 8.8        | नरकगतिमे उक्त प्ररूपणा                       | ४३    |
| चूर्णिनुत्रोद्वारा उक्त सूत्र गाथाओके व्याख्यानको |            | शेष गतियोमे उक्त प्रकारसे जाननेकी सूचना      | ४५    |
| ू<br>सूचना                                        | १४         | नरकगतिमे किस कषायके कितने उपयोग              |       |
| प्रथम गाथाका विस्तृत विवेचन                       | १४-४२      | होनेपर दूसरी कथायों के कितने उपयोग           |       |
| अद्धापरिमाण पदका अर्थ                             | 88         | होते है इसका स्पष्टीकरण                      | ४५    |
| चारो कपायोका जघन्य और उत्कृष्ट काल                | १५         | नरकगतिके समान देवगतिमे जाननेकी सूचना         |       |
| उक्त कालके विषयमे जीवस्थानसे चुणिसुत्रोका         |            | नरकगतिमें उक्त उपयोगविषयक अल्पबहुत्व-        |       |
| उल्लेखके आशयमे अन्तरका उल्लेख                     | १५         | का सकारण निर्देश                             | 40    |
| गतियोमे निष्क्रमण और प्रवेशकी अपेक्षा             |            | नरकगतिके समान देवगतिमे जाननेकी सूचन          | ſ     |
| जघन्य काल एक समयका खुलासा                         | १६         | के साथ विशेषताका निर्देश                     | ५९    |
| ओघसे चारो कषायोके कालके अल्पबहुत्वका              |            | तृतीय गाथाका विस्तृत विवेचन                  | ६०–६५ |
| निर्देश                                           | १७         | उक्त समग्र गाथाके पुच्छासूत्र होनेका निर्देश | í     |
| प्रवाह्ममान उपदेशको अपेक्षा विशेष अधिक            |            | तथा स्पष्टीकरण                               | Ę o   |
| पदसे कितना काल लेना इसका खुलासा                   | १८         | उपयोगवर्गणाओके दो भेदोका निर्देश             | ६१    |
| उक्त अल्पबहुत्वविषयक आदेशप्ररूपणा                 | १९         | उपयोग वर्गणाका स्वरूप निर्देश                | ६१    |
| प्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा चारो गतियोमे          |            | कालोपयोगवर्गणाका स्वरूप निर्देश              | ६२    |
| समुच्चयरूपसे कालविषयक बल्पबहुत्व                  | १९         | भावोपयोगवर्गणाका स्वरूप निर्देश              | ६२    |
| चौदह जीवसमासोमे उक्त अल्पबहुत्व                   | २३         | कालोपयोगवर्गणा और कषायोपयोगाद्वा             |       |
| प्रत्येक कषायके उपयोगवारोंके क्रमका निर्देश       | २९         | स्थान दोनों एक हैं                           | ६२    |
| उपयोगवार परिपाटियोंका संदृष्टि सहित विशेष         | 4          | भावोपयोगवर्गणा और कपायोदयस्थान दोनो          |       |
| खुलासा                                            | ¥ o        | एक हैं                                       | ६२    |

|                                                                    | '          | • ( )                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|
|                                                                    | 9          | सं.                                       | g, ŧi   |
| कषायीदयस्थानोंका अल्पबहुत्व                                        | ६२         | पाचवी गाथाका विस्तृत विवेचन               | ८५-९१   |
| उक्त दोनो वर्गणाओके साथ तीन अनुयोग                                 |            | उक्त गांधाके सूचनासूत्र होनका निर्देश     | ८५      |
| द्वारोके अनुगमको सूचना                                             | ६३         | उस द्वारा बाठ अनुयोगद्वारोकी सूचनाका      | 64      |
| कालापयोग वर्गणाको अपेक्षा प्ररूपणानुगम                             | ĘĘ         | निर्देश                                   |         |
| प्रमाणानुगम                                                        | Ę Ŗ        | आठ अनुयोगद्वारोके नामोकी गाथाके पदोने     | ;       |
| अल्पबहुत्वानुगमके दो भेदोका निर्देशपूर्वक<br>सुलासा                | <b>4</b> 3 | द्वारा सूचनाका निर्देश                    | ८६      |
| भावोपयोगवर्गणाओको अपेक्षा प्ररूपणानुगम                             | 4.4<br>4.8 | कथायोमें उपयुक्त हुए जीवोका आठ अनुयोग     |         |
| प्रमाणानुगम                                                        | Ę¥         | हारोके अलबम्बन हारा १३ मार्गणाओ           |         |
| दोनो प्रकारका अल्पबहत्व                                            | έx         | में अनुसन्धान करनेकी सूचनाव खुलासा        |         |
| • •                                                                | ६५-८४      | प्रकृतमे महादण्डक करनेकी सूचना            | ه ۶     |
| इस गावाके व्याख्यानमे दो प्रकारके उप-                              | 47-00      | art martine and                           | 5,8-800 |
| देशोके पाये जानेका निर्देश                                         | દ્દપ       | जो-जो जीव जिस कदायमे उपयुक्त है वे        |         |
| अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार कपाय और                                | 44         | व्हलेक्या उसी कवायमें उपयुक्त थे          |         |
| v                                                                  |            | इस पृच्छाके अनुसार विचार                  | 9,8     |
| अनुभाग एक हो है इसका खुलासा<br>कौन गति एक कालपे एक, दो, तीन या     | ६५         | वर्तमानमें मानमे उपयुक्त हुए जीवोके मान-  |         |
| कान गात एक काल्य एक, दा, तान या<br>चार कवायोर्ने उपयक्त होती है इन |            | की अपेक्षा अतीत कालके तीन भेद             |         |
| पार कथायाम उपयुक्त हाता ह इन<br>पुच्छाजोके अनुसार विचार            |            | करके विचार                                | ९३      |
|                                                                    | <b>٤</b> ٧ | उन्हीके क्रोधको अपेक्षा अतीत कालके तीन    |         |
| नरक गतिमे उक्त पृच्छाके अनुसार विचार                               | Ę٩         | भेद करके विचार                            | 68      |
| नरकगतिके समान देवगतिमे जाननेकी सूचना                               | ७१         | उन्हीके माया व लोभको अपेक्षा अतीत काल     |         |
| प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार उक्त गाथाका<br>विचार                    | ७१         | के तीन भेद करक विचार                      | 94      |
| प्रवाह्यमान उपदेशका स्वरूप                                         | ७१         | वर्तमानमे मानोपयुक्त जोवोका उक्तकाल       |         |
| प्रकृतमें आर्यमधुका उपदेश अप्रवाह्यमान                             | ٠,         | बारह प्रकार है इसको सूचना                 | ९५      |
| भेर नागहस्तिका उपदेश प्रवाह्यमान                                   |            | वर्तमानमे क्रोधमे उपयुक्त हुए जीवोका उक्त |         |
| इसका निर्देश                                                       | ७२         | काल ग्यारह प्रकारका होता है इसका          |         |
| कथाय और अनुभागमे भेदका निर्देश                                     | ७२         | खुलासा                                    | ९६      |
| तदनुसार कालशब्दके अर्थको सूचना                                     | હ₹         | वर्तमानमे मायामे उपयुक्त हुए जीवोका उक्त  |         |
| अत. एक कालका अर्थ एक क्षायोपयोगादा                                 |            | कालदस प्रकारका होता है इसका               | 96      |
| स्थान है यह सूचना                                                  | ৬३         | <b>बुलासा</b>                             | 10      |
| इसके अनुसार पुच्छाओका निर्देश                                      | 9.€        | वर्तमानमें लोभमे उपयुक्त हुए जोवांका उक्त |         |
| एक-एक कषायोदय स्थानमें त्रसोका प्रमाण                              |            | काल नौ प्रकारकाहोता है इसका               | 99      |
| निर्देश                                                            | ७४         | खुलासा                                    | 99      |
| एक-एक कषायोपयोगाद्धास्थानमे त्रसोके                                |            | उक्त सब कालोके योगकी सूचना                | 77      |
| प्रमाणका निर्देश                                                   | હલ         | प्रकृतमे १२ स्वस्थान पद और उनकी अपेक्षा   |         |
| उक्त कथनके उपसंहारका निर्देश                                       | ७६         | अस्बबहुत्वका निर्देश                      | 800     |
| उक्त कथनके बाद नौ पदो द्वारा स्वस्थान                              |            | आगे ४२ पद अल्पबहुत्वको सूचना              | 909     |
| अल्पबहुत्वका निर्देश                                               | ७६         |                                           | 288-20  |
| छत्तीस पुदों द्वारा परस्थान अल्प बहुत्वका                          |            | उक्त गांघाके अनुसार दो अर्थोंको सूचना     | १०८     |
| निर्देश                                                            | 7.3        | प्रथम अर्थकी प्ररूपणा                     | 808     |

| í. <b>વૃ</b> સં.                           |
|--------------------------------------------|
| उक्त दोनो उपदेशोके अनुसार त्रसोमें कषा-    |
| १<br>योदयस्थानोकानिर्देश ११९               |
| क्षायोदयस्थानोमें यवमध्यकी अपेक्षा जीवो    |
|                                            |
| •                                          |
| उक्त गाथाके दूसरे अर्थकी प्ररूपणा १४०      |
| ° उक्त विषयमें तीनश्रेणियोकीअपेक्षा        |
| _ विचार १४१                                |
| ६<br>प्रकृतमे विशेषाधिकको जाननेके लिए दो   |
|                                            |
| ७ उपदेशीकी सूचना १४५                       |
| र अर्थाधिकार                               |
| f pr-triorbr/                              |
| उत्तरोत्तर अन्तिम सन्धिसे अग्रिम सन्धिमे   |
| अनुभाग और प्रदेशोकी अपेक्षा अल्प-          |
| बहुत्वकाविचार १६                           |
| दास समान मानमें देशावरण और सर्वा-          |
| वरणकाविचार १६                              |
| उक्त सब क्रम चारो कथायोके चारो स्थानो-     |
| में जाननेकी सूचना १६'                      |
| उक्त स्थानोमे से किस गतिमे कौन स्थान       |
| बद्ध, बध्यमान, उपशान्त और उदीर्ण           |
| है इसकाविचार १६                            |
| संज्ञीआदि मार्गणाओमे उक्त विषयका           |
| विचार १६                                   |
| किस स्थानका वेदन करनेवाला किस स्थान        |
| को बाँघता है आदिका विचार १६                |
| असजी किन स्थानोका व सजी जीव किन            |
| स्थानोका बन्ध करता है इत्यादिका            |
| , स्थानाका बन्ध करताह इत्यादका<br>विचार १६ |
| चतुःस्थान पदकी निच्चेपयोजना १७             |
| एकैक निक्षेप पहले कह और कर आ ये हैं        |
| इसकी सुचना १७                              |
| स्वाननिक्षेपको विशेष प्ररूपणा १७           |
| नैगमनयके सब निजेशोको स्वीकार करनेकी        |
| स्वना १७                                   |
| संप्रह और व्यवहारनयको अपेक्षाविचार १७      |
|                                            |

|                                                     | पूसं.        | c                                                             | रृ. सं. |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| ऋजुसूत्र नयको अपेक्षाविचार                          | ૧૭૫          | चारो ही क्रोधस्थानोका कालकी अपेक्षा                           | •       |
| शब्दनयकी अपेक्षा विचार                              | १७६          | उदाहरणो द्वारा अर्थसाधन                                       | १७९     |
| प्रकृतमे भावस्थानसे प्रयोजन है इसका<br>खुळासा       | १७७          | शेषका भावकी अपेक्षा उदाहरणो द्वारा<br>अर्थसाधन                | १७९     |
| आगे सूत्रगायाओको अपेक्षा स्पष्टीकरणकी<br>सूत्रगा    | १७८          | उदकराजि आदिके समान किस क्रोधका<br>सस्कार कितने काल तक रहता है | १८०     |
| प्रारम्भकी ४ गाथाएँ १६ स्थानोके उदा-                |              | शेपको अनुमानसे इसी प्रकार जाननेकी                             | 100     |
| हरणपूर्वक अर्थ साधनोंमे आई हैं इस<br>तब्यका निर्देश | १७८          | सुचना                                                         | १८३     |
| त्यञ्ज                                              | न-अध         | र्गधिकार                                                      |         |
| मङ्गलाचरण                                           | १८५          | मायाकषायके पर्यायवाची नाम                                     | 166     |
| क्रोधकषायके पर्यायवाची नाम                          | १८६          | लोभकषायके                                                     | १८९     |
| मानकषायके ,, ,,                                     | १८७          | लाभकषायक ,, ,,                                                | (6)     |
| सम्ब                                                | वत्व-३       | <b>ख</b> िंधकार                                               |         |
| <b>मंगलाचरण</b>                                     | १९३          | दूसरी सूत्रगाथाकी अर्थविभाषा २०७-                             | २२०     |
| अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे चार सूत्र-            |              | उक्त जीवके प्रकृति आदिके भेदसे चारो                           |         |
| गाथाएँ कवन योग्य                                    | १९४          |                                                               | २०७     |
| अवलार चार प्रकारका                                  | १९४          | उक्त जीवके प्रकृति आदि भेदरूप चार                             |         |
| उपक्रमके पाँच प्रकार                                | १९४          |                                                               | २११     |
| वानुपूर्वीके तीन भेद                                | १९४          | उक्त जीवके उदयानुदयरूपसे उदयाविलमे                            |         |
| वक्तव्यताके तीन भेद                                 | 188          | प्रविष्ट होनेवाले कर्मोका निर्देश                             | २१३     |
| अनुगमका लक्षण                                       | १९४          | यह जीव किन कर्मोंकी उदीरणा करता है                            |         |
| उनमेंसे प्रथम सूत्रगाथा और उसकी व्याख्या            | १९५          | इसका निर्देश                                                  | २१५     |
| दूसरी ,, ,,                                         | १९६          | उन्त उदय-उदीरणाविषयक आदेश-                                    |         |
| तीसरी ,, ,,                                         | १९७          | प्ररूपणाका निर्देश                                            | २१८     |
| चौथी ,, ,,                                          | 196          | स्यित-अनुभाग-प्रदेश उदीरणाका निर्देश                          | २२०     |
| प्रथम सूत्रकी गाथाकी अर्थविभाषा १९९                 | <b>१-२०६</b> | तीसरी सूत्रगाथाकी अर्थविभाषा २२१-                             | २३०     |
| दर्शनमोहका उपशम करनेवालेका परिणाम                   |              | दर्शनमोहका उपशम करनेके पूर्व ही                               |         |
| कैसा होता है इसका निर्देश                           | २००          | किन कमोँको बन्धब्युच्छिति हो                                  |         |
| योगकौन होता है ,,                                   | २०१          |                                                               | २२१     |
| कवाय कौन और कैसी होतो है इसका                       |              | -                                                             | 228     |
| निर्देश                                             | २०२          | मादेशकी अपेक्षा प्रकृतिबन्धश्यक्तिका                          |         |
| उपयोग कौन होता है इसका निर्देश                      | २०३          |                                                               | २२५     |
| लेक्या कौन होती है ,,                               | २०४          | उक्त जीवके उदयव्युच्छित्तिको प्राप्त                          |         |
| वेद कौन होता है ,,                                  | २०५          |                                                               | 326     |

|                                                    | पृस.        |                                            | पृ सं      |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| उक्तविषयक बादेशप्ररूपणा                            | २२७         | जपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणध्येणि निक्षेप |            |
| स्थिति आदिकी अपेक्षा उक्त विषयका                   |             | का प्रमाण                                  | 241        |
| विचार                                              | २२९         | गुणश्रेणि विन्यासक्तमका निर्देश            | २६०        |
| उक्तजीव अन्तर कहाँ करता है और                      |             | स्थितिकाण्डक उत्कीरण काल और स्थिति-        |            |
| उपशामक कहाँ होता है इसका निर्देश                   | २३०         | बन्धगद्धाकी तुल्यताका निर्देश              | २६६        |
| चौथी गाथाकी अर्थविभाषा २३                          | o-233       | एक स्थितिकाण्डक कालमें अनुभाग काण्डकोंने   | <b>5</b> - |
| अपूर्व-अनिवृत्तिकरण जीवके स्थितिघात-               |             | प्रमाणका निर्देश                           | 250        |
| अनुभागयातका निर्देश                                | ₹₹          | स्थितिकाण्डकके समाप्त होने पर अनुमाग-      |            |
| अध-प्रवृत्तकरणके समयमे स्थिति अनुमाग               |             | काण्डक और स्थितिबन्धगद्धा समाप्त           |            |
| काण्डक यात नहीं होते इसका निर्देश                  | 233         | होते हैं इसका निर्देश                      | २६८        |
| दर्शनमोहका उपशम करनेवालेके तीन                     |             | अपूर्वकरणके प्रथम और अन्तिम समयमें         |            |
| करणोका नाम निर्देश और उनके                         |             | स्थितिसत्कर्मका विचार                      | २६९        |
| लक्षण                                              | २३३         | उनत सब विषयोका अनिवृत्तिकरणमें विचार       | २७१        |
| चौषी उपनामनाद्वाका लक्षण सहित                      |             | अन्तर करणविधि अवदिका निर्देश               | २७३        |
| निर्देश                                            | २३४         | दर्शनमोहनीयको जितनो प्रकृतियोको सत्ता      |            |
| अध्रयवृत्तकरणके लक्षणका विस्तारसे                  |             | होतो है उनका अन्तर करता है                 | २७५        |
| निरूपण                                             | २३४         | अन्तर करने पर जीव उपशामक कहलाता            |            |
| उसी प्रसगसे अनुकृष्टिका लक्षण व प्ररूपणा           | २३ <b>४</b> | है इसका निर्देश                            | २७६        |
| निर्वर्गणाकाण्डकका स्पष्टीकरण                      | २३६         | आगाल-प्रत्यागाल विषयक मूचना                | २७६        |
| प्रकारान्तरसे अन्न प्रवृत्तकरणके परिणाम            |             | मिथ्यात्वकी गुणश्रीणका विशेष निर्देश       | २७७        |
| स्यानोके सण्डोका निर्देश                           | २३८         | शेष कर्मों की गुणश्रेणिका विचार            | २७९        |
| उक्त परिणामोका विशुद्धिविषयक स्व-                  |             | एक आविल काल शेष रहने पर मिथ्यात्व-         |            |
| स्थान अल्पबहुत्य                                   | 588         | का घात नहीं होता                           | 960        |
| विशुद्धिविषयक परस्थान अल्पबहुत्व                   | २४५         | प्रथमोपशम सम्यक्तके प्रथम समयमें           |            |
| अपूर्वकरणमे परिणाम पक्ति और विशुद्धि               |             | मिष्यात्वके तीन खण्ड करनेकी विधि-          |            |
| विषयक अल्पबहुत्व                                   | २५२         | कानिर्देश                                  | <b>२८१</b> |
| अनिवृत्तिकरणमे परिणामस्थानोका विचार                | २५६         | मिथ्यात्वके अतिरिक्त शेष कर्मीके विषयमें   |            |
| अनादि मिथ्यादृष्टि उपशामककी प्ररूपणाके             |             | विशेष कथन                                  | २८५        |
| कथन करनेका निर्देश                                 | २५७         | २५ पदवाका सल्पबहत्व दण्डक                  | २८६        |
| अध्य प्रवृत्तकरणमें होनेवाले और न होने             |             | दर्शनमोहके तपशम करनेका अधिकारी कौन         |            |
| बाले कार्योकानिर्देश                               | २५८         | जीव है इसका प्रथम व द्वितीय सूत्र          |            |
| वहाँ अप्रशस्त और प्रशस्त कर्मोंके अनु-             |             | गाथामें निर्देश                            | २९६        |
| भाग बन्धका निर्देश                                 | २५८         | दर्शनमोहका उपशम करते समय न होनेवाले        |            |
| वही स्थितिबन्धविषयक निर्देश                        | २५६         | और उसके बादमें होनेवाले कार्योका           |            |
| अपूर्वकरणमे स्थितिकाण्डकोके प्रमाणका               | २६०         | तीसरी गाया द्वारा निर्देश                  | ३०२        |
| े निर्देश                                          | २६१         | दर्शनमोहका उपशम करनेवालेके उपयोग           |            |
| वही स्थितिबन्धका विचार                             | 441         | आदिका विचार करनेका चौदी सूत्र              |            |
| अनुभाग काण्ड तथा ति देवयक अल्पबहुनस्य-<br>का विचार | २६१         | गावा द्वारा निर्देश                        | 308        |
| का ।प्रचार                                         |             |                                            |            |

|                                                                                                  | पृस∙  |                                                                                                             | पृ. सं.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| उपशम करते समय मिथ्यात्वके उदयका व<br>उपशम भावका अन्त होनेपर उसके<br>उदयके भजनीयपनेका पाँचवी गाया |       | प्रयमोपश्रम सम्यक्तवको प्राप्ति आदि दर्शन<br>मोहके सर्वोपश्रमक्षे होती है आदिका<br>दसवी गाया द्वारा निर्देश | ₹ <b>१</b> ६ |
| द्वारा निर्देश                                                                                   | ७०६   | सम्यक्तको प्रथम बार प्राप्तिके पूर्व तथा                                                                    |              |
| उपश्चम सम्यादृष्टिके मिथ्यास्य बादि तीनों                                                        |       | अप्रयम लामके पूर्व यह जीव किस-किस                                                                           |              |
| कर्मोंकी स्विति व अनुमाग किस प्रकार<br>का होता है इसका छठो गांचा द्वारा                          |       | भाववाला होता है इसका ग्यारही गाया<br>द्वारा निर्देश                                                         | 316          |
| निर्देश                                                                                          | ३०९   | मिथ्यात्व आदिके संक्रमका बारहवी गावा<br>द्वारा निर्देश                                                      |              |
| प्रकृतमे बन्ध प्रत्ययोका सातवी गाया द्वारा<br>निर्देश                                            | 388   | सम्यन्दृष्टिकी श्रद्धाका तेरहवी गावा द्वारा<br>निर्देश                                                      | ३१८          |
| दर्शनमोहका अबन्धक कौन-कौन जीव है इसका                                                            |       | मिध्यादृष्टिकी अन्यया श्रद्धाका चौदहवी                                                                      | 3 7 8        |
| बाठवी गाया द्वारा विचार<br>दर्शन मोहका उपशम कितने काल तक होता                                    | 3 8 8 | गाथा द्वारा निर्देश<br>सम्बाध्यादृष्टिके उपयोगोका पुन्दहरी                                                  | <b>३२</b> २  |
| देशत माहका उपशम कितन काल तक हाता<br>है इसका तथा उसके बाद क्या होता है                            |       | गाथा द्वारा                                                                                                 | ३२४          |
| इसका नौनो गाया द्वारा निर्देश                                                                    | ¥\$\$ | उपशम सम्यय्दृष्टि सादिका आठअनुयोग<br>हारोके आध्यसे जाननेकी सुचना                                            | ३२६          |
|                                                                                                  |       | •                                                                                                           | 1 . 7        |

# सिरि-जइनसहाइरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णदं सिरि-भगवंतगुरगहरभडारस्रोवइट्ठं

# कसाय पा हु डं

तस्स

# सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका *जयधवला*

त्रका

उवजोगो णाम सत्तमो अत्थाहियारो

-+:88:+-

णमो अरहंनाणं०

जे ते केवलदंसण-णाणुवजोगेहि जुगवदुवजुत्ता ।

ते केवलिणो पणमिय वोच्छं उवजोगमणिओगं ॥ १ ॥

#### **#ेउवजोगे त्ति अणियोगदारस्स सुत्तं** ।

जो केबळदर्शन और केबळ्झान इन रोनों उपयोगोंसे युगपन् उपयुक्त हैं उन केवळी जिनको नमस्कार करके उपयोग अनुयोगद्वारका कथन करता हूँ॥ १॥

- # अब उपयोग अनुयोगद्वारके गाथा सूत्रोंका अणुसरण करते हैं।
  - ता० प्रतौ 'उवजोगेत्ति अणियोगदारस्स सुत्तं' इत्येतस्य चृणिसुत्ररूपेण निर्देशो न कृतः ।

- ५ १. उवजोगे चि जमणिओगहारं कषायपाहुउस्स पण्हारसण्हमत्थाहियाराणं मज्झे सचमं कोहादिकसायाणध्वजोगसरूवणिरूवयं तस्सेदाणिमत्थविहासणे कीरमाणे तदवलंबणीभूदं गाहासुचमणुसरामो चि मणिदं होदि । संपिह कि तं सुचिमिदि सिस्सा-हिप्पायमासंकिय तिण्णहेसविसयं पुज्छावक्कमाह—
  - **\* तं जहा ।**
  - § २. सुगमं ।
  - ( १० ) केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मि को व केणहिओ। को वा कम्मि कसाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो॥६३॥
- § ३. एसा वाच उवजोगाणियोगहारे पडिबद्धाणं सचणणं सुनगाहाणं मज्झे पढमा सुचगाहा। संपिद्द एदिस्से गाहाए अत्थपरूवणं कस्सामी। तं ब्रहा—एसा गाहा तिण्ण अत्थे परूवेह—'केवचिरं उवजोगो कम्हि कसायम्हि' चि भणिदे कोहा-दीणं कसायाणमेकेकम्हि कसायम्हि एगस्स जीवस्स कैचियमेचकालसुवजोगो होदि ? किं सागरोवमं पिलदोवमं पिलदोवमासंखेजजभागमाविलयमाविल् असंखे०भागं संखेजजसमए एगसमयं वा चि पुच्छा कदा होदि। एवं पुच्छिदे सच्वेसि कसायाण-

<sup>§</sup> १. कषायप्राष्ट्रतके पन्द्रह अर्थाधिकारोंके मध्य क्रोधादि कषायोंके उपयोग स्वरूपका निरूपण करनेवाला उपयोग नामक जो सातवां अनुयोगद्वार है, इस समय उसके अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए उसके आलम्बनमूत् गाधासूत्रका अनुसरण करते है यह उक्त कथनका तार्य्य है। अब वह सूत्र कीन है इसका प्रिच्यके अमिशायको ग्रंकारूपसे ग्रहणकर उसका निर्देश करनेवाले एक्लावाबयको कहते हैं—

**<sup>\*</sup> वह जैसे** ।

६२. यह सत्र सगम है।

<sup>\*</sup> एक जीवका एक कषायमें कितने काल तक उपयोग होता है? किस कषायका उपयोग अन्य किस कषायके उपयोगसे अधिक है और कौन जीव किम कषायमें पुनः पुनः एक उपयोगसे उपयुक्त रहता है।। ६३।।

<sup>§</sup> २. उपयोग अनुयोगद्वारसे सम्बन्ध रखनेवाली सात सूत्र गाथाओं में यह पहली सूत्र गाथा है। अब इस गाथाके अर्थको प्ररूपणा करते हैं। यथा—यह गाथा तीन अर्थोंका प्ररूपण करती हैं—'केवचिरं उवजोगों किन्दि कसायन्दि' ऐसा कहने पर क्रोथादि कवायों में से एक एक कवायमें एक जीवका कितने काल तक उपयोग रहता है ? क्या सागरोपन, पत्योपन, पत्योपनके असंख्यावर्षे भाग, एक आविल, एक आविलके असंख्यातर्षे भाग, संख्यात समय

१. ता॰ प्रतौ -भूत इति पाठ ।

२. आ० प्रती एसो इति पाठः।

#### मुवजोगकालो णिव्वाघादेण एगो अत्थो।

- § ४. 'को व केणधिः
- सरिसा विसरिसा वा त्ति अप्पाबहुअविधी पुच्छिदो होह । एवमेसी विदियो अत्थो ।
- § ५. 'को वा किन्द्र कसाए' एवं अणिदे को वा जीवो णिरयादिमगणाविसेस-पिडवडो कोहादीणं मज्झे कदमिम्म कसाए 'अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो' मुद्दु में हुरुपयोगेन परिणत इत्यर्थः । णेरइयो अप्यणो भविद्वदीए अन्भेतरे कि कोहावजोगेण बहुवारं परिणमझ, आहो माणोवजोगेण मायोवजोगेण लोभोवजोगेण वा ? एवं सेसामु वि गदीसु पुच्छा कायच्वा ति एसो एदस्स भावत्थो । एदिस्से पुच्छाए णिणणसम्बरि चुण्णिमुत्तावलंबणेण कस्सामी । एवमेसो तिदयो अत्थो । तदो एसा गाहा एवंविहेसु तिसु अत्थेसु पिडवड्डा ति सिद्धं । संपिड जहानसरपत्ताए विदियगाहाए अवयारं कस्सामी । तं जहा-
- (११) एकम्हि भवग्गहणे एककसायम्हि कदि च उवजोगा। एकम्हि य उवजोगे एककसाए कदि भवा च॥६४॥
- § ६. संपिंड एदिस्से विदियगाहाए अत्थे भण्णमाणे पुव्वद्धे ताव एगं भवग्गहण-माधारं कादृण पुणो तम्म एगकसाओवजोगा केत्तिया होति त्ति उवजोगे आधेयभूदे

९ ४. 'को व केणधिगो' ऐसा कहने पर कोधादि कथायोंके उपयोगकाल परस्पर क्या सदश हैं या विसदश ? यह अल्पबहुत्वविधि पूछी गई है। यह दूसरा अर्थ है।

§ ५. 'को वा किन्ह कसाय' ऐसा कहने पर नरकादि मार्गणाविशेषसे सम्बन्ध रखने वाळा कौन जीव कोधादि कथायोंमें से किस कथायमें 'अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो' पुनः पुनः उपयोगरूपसे परिणत होता है यह उक्त कथाका तास्प है। नारकी जीव अपनी भव- स्थितिक भीतर क्या कोधके उपयोगसे बहुत वार परिणतता है अथवां मानोपयोगसे मायोप- योगसे या जोभोपयोगसे बहुत वार परिणतता है ? इसी प्रकार होष गांतियोंमें भी पूड्या करनी चाहिए यह इस कथानका भावार्थ है। इस पुच्छाका निर्णय आगे चूर्णसूत्रका अवल्य क्या केट करेंगे। इस प्रकार वह तीसरा अर्थ है। इस प्रकार यह गाया इस प्रकार तीन अर्थोंमें प्रतिबद्ध है यह सिद्ध हुआ। अब अवसर प्राप्त दूसरी गाथाका अवतार करेंगे। यथा—

एक मचको आश्रय कर एक कषायमें कितने उपयोग होते हैं, उसी प्रकार एक कषायसम्बन्धी एक उपयोगमें कितने भव होते हैं ॥६४॥

§ ६. अब इस दूसरी गाथाके अर्थका कथन करते हुए पूर्वार्धमें उपयोगको आवेय

या एक समयप्रमाण काल तक उक्त उपयोग रहता है ऐसी पृष्छा की गई है। ऐसा पृछ्लेपर सब कथायोंका निन्धीघातरूपसे जघन्य और उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है यह आगे कहेंगे। यह एक अर्थ है।

कार्ण पुच्छा कदा होदि । तं कयं ? 'एकिस्ट अवग्गहणे' एवं मणिदे िणस्यादीणमणणदरभवन्गाहणे ति बुत्तं होह । 'एक्ककसायम्हि' एवं मणिदे कोहादीणमण्णदरकसायम्हि ति भणिदं होदि । 'कदि च उवजोगा' ति बुत्ते केतिया उवजोगा होति ? किं संखेज्जा असंखेज्जा वा ति पुच्छिदो होह । िणस्यादिगदीसु संखेजविस्सयं असंखेज-विस्सयं वा भवग्गहणमाधारभूदं ठवेद्ण तत्थ कोहादिकसायाणस्रवजोगपरिणमणवारा केतिया होति ? किं संखेजा असंखेज्जा वा ? जम्हि वा िणस्यादिभवग्गहणे अण्णदर-कसायोवजोगा संखेजा असंखेजा वा जादा तिम्हि सेसकसायोवजोगा केतिया होति ? किं तत्पसाणा चेव होति, आहो विसरिसपरिमाणां ति जो विचारो सो वि एदिस्से गाहाए पुच्यहम्मि पहिचदी ति एसो एस्थ भावस्थी।

५ ७. 'एक्स्टिइ य उवजोगें ०' एदिस्म गाडापिन्छमद्धिम्म कोडादिकसायाणं सखेआसखेओवजोगे आधारभूदे काद्ण पुणो तेष्ठ अदीदभवा केतिया होति ति भवाण-माधेयभूदाणमप्पाबहुअपुच्छा कदा होइ। तत्कथिमित चेदुच्यते 'एक्स्टिइ य उवजोगे' एक्स्मिक्यपयोग इत्यर्थः। 'एक्क्साए' कोधादीनामन्यतमकपायप्रतिबद्ध इति यावत्।

वनाकर यह पुच्छाकी गई है कि एक भवग्रहणको आधार करके उसमें एक कषायसम्बन्धी उपयोग कितने होते हैं १

#### शंका--वह कैसे ?

समाधान— 'एकस्ट्रि भवगगहणे' ऐसा कहने पर नरकादि गतियों में से अन्यतर भवमें यह कहा गया है। 'एक्ककसायन्दि' ऐसा कहनेपर क्रोपादि कवायों में से अन्यतर कपायमें यह कहा गया है। 'क्दि च उवजोगा' ऐसा कहनेपर क्रोपादि कवायों में से अन्यतर कपायमें यह कहा गया है। 'क्दि च उवजोगा' ऐसा कहनेपर क्रियों होते हैं ? क्या संख्यात उपयोग होते हैं यह पूछा गया हीते हैं ? क्या संख्यात उपयोग होते हैं यह पूछा गया ही न नरकादि गयियों में से संख्यात वर्षवाछे या असंख्यात वर्षवाछ अवका आधारक्स स्थापितकर वहीं क्रोपादि कवायों के उपयोग परिणमनके बार कितने होते हैं ? क्या संख्यात होते हैं या असंख्यात होते हैं इस इस अकाय जिस नरकादि भवमें अन्यतर क्यायसम्बन्धी उपयोग संख्यात या असंख्यात हुए हैं वहाँ तेष क्यायसम्बन्धी उपयोग कितने होते हैं ? क्या तत्ममाण ही होते हैं या विसन्दृश प्रमाणको छिये हुए होते हैं इस प्रकार जो विचार है वह भी इस गाथाक पूर्वोधमें प्रतिबद्ध है यह यहाँ भावाये हैं।

९ ७. 'एक्किस्ट् य उवजोगे॰' गायाके इस उत्तरार्धमें क्रोधादि कथायसम्बन्धी संख्यात और असंख्यात उपयोगोंको आधार करके पुनः उनमें अतीत भव कितने होते हैं इस प्रकार आचेयभृत भवोंके अल्पबहुत्वकी षृच्छा की गई है।

#### शंका--वह कैसे ?

समाधान — 'एक्किन्दि य उवजोने' 'एक उपयोगर्मे' यह इसका अर्थ है। 'एक्किसार' कोधादि कपायोंमें से अन्यतम कपायसे प्रतिबद्ध एक उपयोगर्मे, यह उक्त कथनका वात्पर्य

१. आ॰ प्रतौ विसरिसपरिणामा ।

'कदि भवा च' कियन्तो भवा सम्भवन्तीत्यतीते काले इति प्रश्नः कृतो भवति । अयं पुनरत्र वाक्यार्थः —िणस्यादिगदीसु एयस्स जीवस्स बहुआ भवपत्विज्ञवारा अदीद-कालसंविणणे विदक्षंता । ते च दुविधा —कोहादिकसायाणं संखेजोवजोगिगा असंखेजोवजोगिगा चिद । तत्थेगकतायस्स कि मंखेजोवजोगिगा भवा बहुगा, आहो असंखेजोवजोगिगा ति सत्याणेण पुणो पत्याणेण च जमप्पाबहुअविहाणं तमेदिम्म गाहापल्किमद्वम्मि पिडवद्वमिदि । कथमेवंविहो अत्यो एत्य समुवल्क्यः ति चे चुचरे — एक्किम्म य उवजोने' ति एत्थतणण्यासहो एगकतायविस्याणमणेगोव-जोगाणं णाणाकालपडिवद्वाणं जाहदुवारेण ययाणं जेण वाचओ, तेण एकस्स अलेगसु उवजोगेसु अदीदकालविस्ससु एगभवप्णाए संखेजासस्वेजजमेय-निण्णेसु केतिया भवा होति ? के थोवा, के वा बहुगा ति सुत्तःथावलंबणादो पय-दत्योवलद्वी ण विरुक्तवे । एवमेदे दवे अत्या एत्य पाहासूर्त्व पिडवद्वा।

§ ८. एदस्स गाहापच्छिमद्वस्स वक्खाणमेवं करेंता वि अत्थि—जहा, एकम्मि य उवजोगे चि बुचे एगकसायविसयाणमणेगोवजोगाणं णाणाकालसंबंधीणं गहणं ण कायव्यं, किं तु एकस्सेव उवजोगस्स अंतोग्रहचकालावच्छिण्णपमाणस्स गहणं कायव्यं।

है। 'किट् भवा च' कितने भव सम्भव है इस प्रकार अतीत कालके विषयमें यह प्रश्न किया गया है। यहाँपर इस वाक्यका यह अर्थ है—नरकादि गितियों में एक जीवके अतीत काल सम्बन्धी बहुत परिवर्तनवार व्यतीत हो गये हैं। वे दो प्रकारके है—कोधादि कपायसम्बन्धी संख्यात उपयोगावाले भव परिवर्तनवार। अर्थ अस्थात उपयोगावाले भव परिवर्तनवार। उनमें से क्या एक क्यायसम्बन्धी संख्यात उपयोगावाले भव चहुत है या असंख्यात उपयोगावाले भव वहुत है इस प्रकार सम्थानकी अपेक्षा और परस्थानकी अपेक्षा जो अल्प-वालंभान है वह इस ग्रवार सम्थानकी अपेक्षा और परस्थानकी अपेक्षा जो अल्प-वालंभान है वह इस ग्रवार सम्थानकी अपेक्षा जीर परस्थानकी अपेक्षा जो अल्प-

शंका-इस प्रकारका अर्थ यहाँ कैसे उपलब्ध होता है ?

समाधान— 'एक्कम्मि य उवजोने' इस प्रकार यहाँपर आया हुआ एक शब्द नाना-कालसन्यन्धी एक कषायविषयक अनेक उपयोगोंमें से यतः जातिद्वारा प्रत्येकका वाचक है इसलिए एक भवकी मुख्यतासे संख्यात और असख्यात भेदवाले अतीत कालविषयक एक कषायसम्बन्धी अनेक उपयोगोंमें कितने भव होते हैं? कीन थोड़े होते हैं और कौन बहुत होते हैं इस प्रकार सुत्रके अर्थका अवलम्बन करनेपर प्रकृत अर्थकी उपलब्धि विरोधको प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार ये दो अर्थ इस गायासुत्रमें प्रतिबद्ध हैं।

§ ८. गाथाके इस उत्तरार्थका व्याख्यान इस प्रकार करनेवाले भी हैं। यथा 'एक्किम्स
य ज्वजोगे' ऐसा कहने पर एक क्षायविषयक नानाकाल सम्बन्धी अनेक उपयोगोंका प्रहण
नहीं करना चाहिए, किन्तु अन्तर्शुह्रत कालवाले एक ही उपयोगका प्रहण करना चाहिए। पुनः

१. ता० प्रती न्त्यतीतकाले इति पाठ. ।

पुणो तिम्म केतिया भवा होंति ति पुष्छिदे जह० एगो भवी होदि, उक्क० दोणिण भवम्महणाणि ति वत्तव्वं। तं कयं ? एको तिरिक्खो मणुसी वा कोहकसायं पूरे-दृणंतीम्रहृत्तमच्छिदो। पुणो अविणद्देणेव तेण कोघोवजोगेण णेग्द्रएसुप्पादं लहदे। एवं च लन्ममाणे एगकसायोवजोगिन्द दुवे भवा लद्धा भवंति, अण्णहा वुण एगो चेव भवो ति। संपिह जहावसरपत्ताए तदियगाहाए समोदागो कीरदे। तं जहा—

## (१२) उवजोगवग्गणाओ कम्मि कसायम्मि केत्तिया होति । कदिरस्से च गदीण केवडिया वग्गणा होति ॥६५॥

उसमें कितने भव होते हैं ऐसा पृष्ठनेपर जघन्यरूपसे एक भव होता है और उत्कृष्टरूपसे दो भव होते हैं ऐसा कहना चाहिए।

#### शका---व

समाधान—एक तिर्वञ्च या मतुष्य क्रोपकपायको पूरकर अन्तसुहूर्त काल तक रहा पुनः अविनष्ट हुए उसी क्रोपकपायसम्बन्धी उपयोगके साथ नारिक्योमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार उसी कपायके साथ अन्य पर्यायमें जानेपर एक कपायसम्बन्धी उपयोगमें हो भव प्राप्त होते हैं। अन्यथा एक ही भव प्राप्त होता है। अब अवसर प्राप्त तीसरी गाथाका अवतार करते हैं। यथा—

क्रिस क्यायमें कितनी उपयोगवर्गणाएँ होती हैं तथा किस गतिमें कितनी उपयोगवर्गणाएँ होती हैं ॥६५॥

९ यह तीसरी गाथा है। अब इस गाथाके अर्थका कथन करने पर उपयोग वर्गणाएं दो प्रकारको होतो हैं—कालोपयोगवर्गणा और भावोपयोगवर्गणा। उनके स्वरूपका निर्देश आगे करेगे। उन दोनों हो प्रकारको वर्गणाओंकी प्रकृष्णा, प्रमाण और अल्पबहुत औप और आदेशसे अल्प-अल्प इस गाथासूत्रमें निवद है ऐसा यहाँ प्रहूप करना चाहिए। एक साणातुगम ही इस गाथा में निवद है ऐसी आग्रांका नहीं करनी चाहिए, क्यांकि प्रकृष्णा अरेर अल्पबहुत की अपना मां मिनद है ऐसी आग्रांका नहीं करनी चाहिए, क्यांकि प्रकृष्णा और अल्पबहुत्वके अविनाभावी प्रमाणातुगमका निर्देश करने उनका भी यहाँ अन्तर्भाव देखा जाता है। 'उपयोगवर्गणार्थे हैं' गाथाके इस पूर्वोर्थ द्वारा कालोपयोगवर्गणार्थे हैं' गाथाके इस पूर्वोर्थ द्वारा कालोपयोगवर्गणार्थों

१. ता॰ प्रतौ अण्णहा[णू]एगो इति पाठ. ।

२. आ • प्रती न्वमाणा इति पाठः ।

णाओ' होंति ति एदेण गाहापुष्टब्रेण कालभावीवजीषवमाणाणं पमाणपरूवणमीघेण खिल्दं। 'कदिरस्से च गदीए॰' एदेण वि पच्छिमद्धेण तासि चेवोवजीषवमाणाणे-मादेसपरूवणा खिल्दा। तदो एवंविहत्यविसेसपरूवणहमेसा गाहा समीहण्णा ति सिद्धं। संपहि चङ्थावाहाए अवयारं कस्सामी। तं जहा—

## (१३) एकम्हि य अणुभागे एककसायम्मि एककालेण। उवजुत्ता का च गदी विसरिसमुवजुज्जदे का च ॥६६॥

§ १०. एसा चउत्थी गाहा। संपहि एदिस्से अत्थपरुवणे कीरमाणे दोहिं उवदेसेहिं इमं चउत्थगाइं वक्खाणेति। तत्थ अपवाइञ्जतेणुग्रवेसेण भण्णमाणे 'एकम्मिय अणुभागे एककसायम्मि' ति भणिदे जो कसायो सो चेवाणुभागो जो अणुभागो सो चेव कसायो ति एदेणहिप्पाएण जो कोध-माण-माया-छोभपरिणामो सो चेवाणु-भागो ति गण्णाप्य प्रविवक्खावलंबणादो। तेण एगम्हि चेव कसाए अणुभागसण्णिदे एककालेणुवजुत्ता का गदी होदि। कदिरस्से गदीए सब्बे जीवा कोहादिकसायाणमेगदरकपायम्म चेव एगसमएणुवजुत्ताओ लब्भित ति पुष्छदं होदि। 'विसरिससुवजुज्जदे का च' एवं भणिदे दोसु तिसु चदुसु वा कसाएसु एक कालेणुवजुत्ता का च गदी एण्णापुष्ट कद्वा हो हा एत्थ 'एकककालेणे ति' वृत्ते

और भावोपयोगवर्गणाओं के प्रमाणकी प्ररूपणा ओघसे सूचित की गई है। तथा 'कट्रस्से च गदीए॰' गाथाके इस उत्तराधें द्वारा भी उन्हीं उपयोगवर्गणाओं की आदेशप्ररूपणा सूचित की गई है। इसिक्टि इस प्रकारके अर्थ विशेषका कथन करनेके लिए यह गाथा अवर्ताण हुई है यह सिद्ध हुआ। अब चौथी गाथाका अवतार करेंगे। यथा—

- # एक अनुभागमें और एक कषायमें एक समयमें कौनसी गति सदृशरूपसे उपयुक्त होती है और कौनसी गति विसदृशरूपसे उपयुक्त होती है ॥६६॥
- \$ १० यह चौथी गाथा है। अब इसके अर्थका कथन करने पर दो उपदेशों के द्वारा इसका व्याख्यान करते हैं— उनमेंसे अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुमार कथन करने पर 'एककिम्म य अणुमागे एककक्षायमिंम' ऐसा कहने पर जो कथाय है वही अनुमाग है और जो अनुभाग है वहीं कथाय है इस प्रकार इस अभिप्रायके अनुसार जो कोश, मान, माया और ठोम-परिणाम है वहीं अनुभाग है ऐसा महण कराना चाहिये, क्योंकि यहाँ पर उन दोनोंमें एकव्य विवक्षाका अवल्यन्यन लिया गया है। इसलिए अनुमागसंज्ञावाले एक ही कपायमें एक समयमें उपयुक्त हुई कौनसी गति है १ किस गतिमें कायि कथायोंमें किसी एक कथायमें हिएक समयमें उपयुक्त हुई एस जीव पाये जाते है वहाँ पह एच्छा को गई है। 'विसरिस-सुवजुक्त हो क्ये ऐसा कहने पर हो, तीन या चार कथायोंमें एक समयमें उपयुक्त हुई कौनसी गति होती है इस स्कार्स उपयुक्त हुई कौनसी गति होती है इस स्कारकी यहाँ एच्छा को गई है। यहाँ गायामें एकककालेण ऐसे

१. मूलप्रतौ चेनोवजोगवग्गणाण- इत्यत्र 'वजोग' इति पाठः त्रुटितः । ता० प्रतौ अयं पाठ नास्ति ।

एगसमएणे ति अत्थो घेत्तव्यो । जइ णिरुद्धगदीए सच्यो जीवरासी एगसमयिनम एक्केणेव कसाएण परिणदो होज्ज तो सरिसमुवजुत्ता णाम होह, अण्णहा विसरिस-सुणजुत्तो ति भण्णदे, जीवसमुद्दविस्ताए गदीए अणुवलंभादो ।

- ५११. संपहि पवाइज्जंतेणुवएसेणत्थे सण्णमाणे अण्णो कसायो अण्णो च अणुभागो ति दोण्डं मेदिवविक्खयं कार्ण सुत्तस्थव्हावणं कीरदे । तं जहा— 'एकस्थि अणुभागो ति बुत्ते एमकसायुदयङ्काणे ति चेत्तव्यं । 'एक्ककसायिन्द्र्रं ति बुत्ते कोहा-दीणमण्णदरकसायस्स गहणं कायव्यं, अणुभागादो तस्स कथंचि पुषभावीवरुंभादो । 'एक्ककारुंणे ति भणिदे एमक्सालोवजीगवमणाए गहणं कायव्यं । तदो एमस्स कसायस्स एमिम कसायोदयङ्काणे एमकसायोवजीगङ्काणे च सर्तसम्बद्धवज्ञता का च गदी होदि ति पुञ्जासंबंधो कायव्यो । अयं पुनरत्र वाक्यार्थः— कोहादिकसायाणं मज्झे गदी होदि ति पुञ्जासंबंधो कायव्यो । अयं पुनरत्र वाक्यार्थः—कोहादिकसायाणं मज्झे ज्वानाहणाणि च अत्य । तत्थेगस्स कसायस्स एमकमायुदयङ्काणाणि च अत्य । तत्थेगस्स कसायस्स एमकमायुदयङ्काणे एमकसायजोगङ्काणे च एकम्म समये उवज्ञता का च गदी होदि । क्रं सव्यक्ति जीवाणमेवकवारंण तहायिणामसंस्यो अत्य आहो णित्य ति पुञ्छिदं होड ।
- § १२. 'विसरिसम्रुवजुञ्जदे का च' एवं भणिदे दोसु कप्तायुदयद्वाणेसु तिसु वा
  कसायु-उदयद्वाणेसु एदेण विधिणा गतुण जाव संखेज्जासंखेज्जकमायुदयद्वाणेसु वा

कहने पर एक समयमें ऐसा अर्थ महण करना चाहिए। यदि विषक्षित गतिमें सब जीवराशि एक समयमें एक हो कथायरूपसे परिणत होवे तो सदृश उपयुक्त संज्ञावाळो वह जीवराशि कहळाती है, अन्यथा विसदृश उपयुक्त संज्ञावाळी कही जाती है, क्योंकि जीवसमृहसे भिन्न गति नहीं पाई जाती है।

है ११. अब प्रवाहमान उपदेशके अनुसार यहाँ कथन करते पर अन्य कपाय है और अन्य अनुसार है इस प्रकार दोनोंसे भेदिववद्या करके सुत्रके अर्थको घटित करते हैं। यथा— 'एक्किस्ड अनुसारों ऐसा कहने पर उसका अर्थ एक कषाय उदयस्थान छेना वाहिए। 'एक्किस्ड अनुसारों ऐसा कहने पर अधार अर्थ एक कषाय उदयस्थान छेना वाहिए। 'प्रकाकस्थायिक्' ऐसा कहने पर कोधादिमेंसे अन्यवर कषायको महण करना चाहिए, अर्थोक अनुसारासे कथायमें कथिन भेद पाया जाता है। 'एक्काछण' ऐसा कहनेपर एक काछोप-योगवर्गणाका महण करना चाहिए। इसिछए एक कायायेचे एक क्षाया उदयस्थानमें अर्थ एक कायायेचे एक एक इस्तर चार प्रकार करायोगवर्गणामाने सद्दायरूपते उपग्रक कीनन्सी गति होतो है ऐसा यहाँ पुरुछाका सम्बन्ध करना चाहिए। यहाँपर पूरे वाक्यका अर्थ यह है—कोषादि कपायोगिसे एक-एक क्षायक असंख्यात छोक्रमाण कथाय उदयस्थान और संख्यात आवछित्रमाण कथाय उपयोगस्थान होते हैं। उनमेंसे एक कथायेक एक कथाय उदयस्थानमें और कथायसम्बन्धी काछोपयोगन्सान होते हैं। उनमेंसे एक कथायेक एक कथाय उदयस्थानमें और कथायसम्बन्धी वाछोपयोगन्सान प्रकार समयमें उपसुक्त हुई कीनन्सी गति होती है। क्या सच जीवांका एक साथ उस प्रकार का पिणाम सम्भव है या नहीं है ऐसी पुरुष्ठा की गई है।

§ १२. 'विसरिसमुबजुज्जदे का च' ऐसा कहने पर दो कषाय उदयस्थानोंमें या तीन कषाय उदयस्थानोंमें इस विधिसे संख्यात या असंख्यात कषाय उदयस्थानोंमें एक समयमें एमकालेणुवजुत्ता का च गदी होदि। तहा दोहि कालोवजोगवग्गणाहि तीहि वा कालोवजोगवग्गणाहि एवं गंतुण संखेजासंखेजकालोवजोगवग्गणाहि वा पुब्वत्तकमायु-दयहाणपडिवदाहि एकवारेणुवजुत्ता का च गदी होदि ति पुच्छा कदा होदि। तदी एवंविहाहिष्पायमेदपडिबद्धीह दोसु अत्थेसु चउत्थी गाहा पडिबद्धा ति सिद्धं। संपहि पंचमीए गाहाए अवयारं कस्सामे। तं जहा—

#### (१४) केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणाकसायेसु। केवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥६७॥

§ १३. एसा गाहा कसायोवजुत्ताणमह अणियोगहाराणि स्वेदि । तं कथं १ 'कैवडिंगा उवजुत्ता' ति एदेण पढमावयवेण कसायोवजुत्ताणं दव्वपमाणाणुगमो स्विदो, कोहादिकसाएस उवजुत्ता जीवा ओघादेसीहं केतिथा होति ति सुत्तत्थाव-लंबणादो । एदेणेव संतपरूवणा वि स्विद्धा ति चेत्तव्यं, संतपरूवणाए विणा दव्य-पमाणाणुगमयुत्तीए अणुववत्तीदो । खेत-पोसणाणं ए एत्थेव सगहो दहुव्यो, तेसि पि दव्यपमाणपुगमपुत्तीए अणुववत्तीदो । खेत-पोसणाणं ए एत्थेव सगहो दहुव्यो, तेसि पि दव्यपमाणपुगमपुत्तीण अण्यावायो सुत्ति । स्वर्मदिम्म पढमे सुत्तावयवे चत्तारि अणियोगहागणि णिलीणाणि होति । तहा 'सिरसीसु च वग्गणाकसायेसु' ति एदिम्म विदियसुत्तावयवे कसायोवजुत्ताणं णाणेगजीवाणं कालाणुगमो स्विदो, सिरसीसु एदिंग स्वर्मिस स्वर्मे स्वर्मिस स्वर्मे स्वरम्भ स्वर्मे स्वर्ये स्वर्मे स्वर्मे स्वर्ये स्वर्ये स्वर्मे स्वर्मे स्वर्मे स्वर्ये स्वर्मे स्वर्

उपयुक्त हुई कौन-सा गित होती है, उसी प्रकार पूर्वोक्त कथाय उदयस्थानोंसे प्रतिबद्ध दो कालोपयागवर्गणाओं या तीन कालोपयोगवर्गणाओंसे लेकर संख्यात या असंख्यात कालोप-योगवर्गणाओंमें एक समयमें उपयुक्त हुई कीन-सो गित होती है ऐसी पूच्छा की गई है। इस प्रकार इस प्रकारके अभिप्रायभेदसे सम्बन्ध स्वतेवाले दो अर्थोमें यह चौथी गाथा प्रतिबद्ध है यह सिद्ध हुआ। अब पौचवी गाथाका अवतार करेगे। यथा—

\* सद्घ कषायोषयोगवर्गणाओंमें कितने जीव उपयुक्त होते हैं तथा चारों कपायोंमेंसे एक एक कपायमें कितने जीव उपयुक्त होते हैं और कपायोंमें उपयुक्त हुए कौन कीन जीव कपायोंमें उपयुक्त हुए अन्य किन जीवोंसे विशेषताको लिये हुए पाये जाते हैं ॥६७॥

५ ११. यह गाथा कपायों से उपयुक्त हुए जीवों के आठ अनुयोगद्वारों को सूचित करतो है। वह कैसे । कंबाहिया उवजुता गाथा के इस प्रथम अववय द्वारा क्यायों में उपयुक्त हुए जीविक इव्यप्रमाणानुतमका सूचन किया गावा है, क्यों कि कोवादि कवायों में उपयुक्त हुए जीव ओघ और आदेशकी अपेक्षा कितने हैं इस प्रकार यहाँ सुत्रार्थका अवल्यनत लिया गाया है। तथा इसी वचन द्वारा सरावस्थणा सूचित की गई है ऐसा महण करता चाहिए, क्यों कि वर्ध से सहण करता चाहिए, क्यों कि वर्ध हो। सकती। क्षेत्रानुत्राम और स्पर्धनानुत्रामका गदी पर समझ करता चाहिए, क्यों कि वे इल्यप्रमाणानुत्रामपूर्वक होते हैं, इसिष्ठए उनका इल्यप्रमाणानुत्राम्य अन्यस्थां होनेमें कोई विरोध नहीं आता। इस प्रकार सुत्रके इस प्रथम अवयवमें चार अनुयोगद्वार अन्तर्भृत हैं। तथा 'सरिसीसु च वगणाकसायेसु इस प्रथम अवयवमें चार अनुयोगद्वार अन्तर्भृत हैं। तथा 'सरिसीसु च वगणाकसायेसु इस प्रथम अवयवमें चार अनुयोगद्वार अन्तर्भृत हैं। तथा 'सरिसीसु च वगणाकसायेसु इस प्रथम अवयवमें चार अनुयोगद्वार अन्तर्भत हैं। तथा 'सरिसीसु च वगणाकसायेसु इस प्रथम अवयवमें चार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुया 'सरिसीसु च वगणाकसायेसु इस प्रथम अवयवमें चार अनुयोगद्वार अनुया 'सरिसीसु च वगणाकसायेसु इस प्रथम अवयवमें चार अनुयोगद्वार अनुयार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार अनुयोगद्वार

समाणासु कसायोवजोगवनगणासु केविचरसुवजुत्ता होंति चि अज्झाहारं काद्ण सुत्तदुः वक्खाणादो । पुणो एत्थेव अंतराणुगमस्त वि अंतरमावो वच्च्यो, कालंतराणमण्णोण्णाणु-गयत्तदंसणादो । 'केविडिया च कसाये चि' एदेण वि सुनावयवेण चदुकसायोवजुत्ताणं भागाभागाणुगमो परुविदो, सव्वजीवाणं केविडिया भागा एकेकिम्म कसाए उवजुत्ता होंति ति सुत्तत्यसंबंधावलंबणादो । 'के के च विसिस्सदे केण' एदेण वि कसायोवज्जोगजुत्ताणमप्यावदुअपरूवणादो । 'के के कसायोवज्ज्वजीवा केण कसायोवजुत्त-जीवासिणा सह सण्णियासिज्जमाणा केण गुणगारेण भागहारेण वा विसिस्सते अदिया होंति ति सुत्तत्वायलंबणादो । एवमेदेण गाहासुत्तेण कसायोवज्ज्वजीवाणं अव्यवस्थाणाणुगमो च क्षत्तकंट पर्किदाणि । सेपिह छद्वीए गाहाए पर्किदाणि । सेपिह छद्वीए गाहाए परिवदायण । संविह छद्वीए गाहाए

## (१५) जे जे जम्हि कसाए उवजुत्ता किण्णु भृदपुव्वा ते । होहिंति च उवजुत्ता एवं सव्वत्थ बोद्धव्वा ॥६二॥

§ १४. एसा गाहा बङ्कमाणसमयिम्म कोहादिकसायोवज्रुत्ताणमणंताणं जीवाण-मदीदाणागदकालेसु तेत्तियमेत्ताणं चेव णिरुद्धकसायोवजोगेण पिणमणसंभवासंभव-

वक कालानुगम सूचित किया गया है, क्योंकि 'सरिसीसु' अर्थान् समान जो क्यायापयोग-वर्गणाएं हैं उनमें कितने काल तक जीव उपयुक्त होते हैं इस प्रकार अध्याहार करके सूचके अर्थका व्याख्यान किया है। पुनः यहीपर अन्तराहुगमका भी अन्तर्भाय कहना चाहिए, क्योंकि कालानुयोगदार और अन्तराहुयोगद्वारका परस्तर अनुगतपना देखा जाता है। 'केविंगा व कसाये' सूचके इस अवयबद्वारा चारों क्यायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके भागाभागानुगमका कथन किया गया है, क्योंकि सक जोवोंका कितन सामा परस्प्त कर्ण इस इसफारा यहाँ सूचार्यके सम्बन्धका अवलब्बन लिया गया है। 'के के विसिक्त्सदे कर्ण 'इस द्वारा भी क्यायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके अल्पवहुत्वका कथन किया गया है। के प्रविस्तित्व के अप्त इसफार क्यायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके अल्पवहुत्वका कथन किया गया है। क्यायोंमें उपयुक्त हुए कीन-कीन जीव कथायोंमें उपयुक्त हुई किस जीवराशिके साथ मिक्रिक्षको प्राप्त होकर किस युग्णकार या भागाहर के हारा विशेषवाको प्राप्त होते हैं अर्थान अधिक होते हैं इस प्रकार यहाँ सूजार्थका अवलब्बन लिया गया है। इस प्रकार इस गायासूचके द्वारा कथायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंक इन्द्रप्रमाणानुगम, कालानुगम, भागाभागानुगम कीर अल्पवहुत्वानुगमका प्रक्तकण्ड कथन किया गया है वथा रोष चार अनुयोगद्वार सूचित किये गये हैं। अब लठी गाथासे सम्बन्ध रखनेवा अर्थका कथन कररनेके लिए अवतार करेंगे। यथा—

- # जो जो जीव जिस कषायमें उपयुक्त हैं वे सब जीव क्या अतीत कालमें उसी कषायमें उपयुक्त रहे हैं तथा क्या आगामी कालमें भी उसी कषायमें उपयुक्त रहेंगे ! इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए ॥६८॥
- § १४. वर्तमान समयमें जो अनन्त जीव क्रोघादि कवायों उपयुक्त हैं वे सब उतने ही जीव अतीत और अनागत कालमें भी विवक्षित कवायोंके उपयोगरूपसे परिणमन करते

गवेसणद्वमोइण्णा। तं कयं ? 'जे जे जम्हि कसाये॰' एवं मणिदं जे जो जीवा जम्हि कसायिम्म कोहादीणमण्णदरे बद्दमाणसमयिम्म उवजुत्ता दीसंति, 'किण्णु भृदपुच्वा ते' ते जीवा अणुणाहिया संता विविक्खयकसायोषजोगेण किण्णु भृदपुच्वा संजादा, अदीद-काले तेणेव कसायोवजोगेण एकम्मि चेव समए तेनियमेचा चेव होर्ण किण्णाम पिण्णदा नि पुच्छा कदा होह । 'होहिंति च उवजुत्ता' एरेण अणागदकालविसयो पुच्छाणिहंसो कत्रो। एत्थ जह व उवित्मचुण्णिसुचे अणागयकालविसया परूवणाणित्थ तो वि एसो अत्थो एदम्म गाहासुचपिष्ठ्याचे पडिवद्वो नि गहेपच्व, मुक्तरेमव णिदिह्वतादो । चुण्णिसुचे पुण तदपरूवणा अदीदकालपरूवणादो चेव गयन्थवपपदु-प्यायणद्वित्ति ण कि चि विरुद्धं। एवमेसो ओवपरूणापियच्यो चि पद्ण्यायणद्विति ए कि चि विरुद्धं। एवमेसो ओवपरूणापियच्यो चि पद्ण्यायणद्विति । एवमेदस्स छड्डगाहासुचस्य पडिवद्धत्थपरूवणा कार्ण संपिद्द सचमगाहासुचस्म पडिवद्धत्थपरूवणद्वमित्रमा 'एवं सच्चत्थ बोद्धच्वा' चि । एवमेदस्स छड्डगाहासुचस्य पडिवद्धत्थपरूवणं कार्ण संपिद्द सचमगाहासुचस्म पडिवद्धत्थपरूवणद्वमित्रमा 'एवं सच्चत्थ बोद्धच्वा' चि । एवमेदस्स छड्डगाहासुचस्य पडिवद्धत्थपरूवणं कार्ण संपिद्द सचमगाहासुचस्म पडिवद्धत्थपरूवणद्वमित्रमा

(१६) उवजोगवग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहिदं चावि । पढमसमयोवजरोहिं चरिमसमए च बोद्धव्वा ॥७-६६॥

रहें हैं या करते रहेंगे इस बातको सम्भावना और असम्भावनाका अनुसन्धान करनेके लिए यह गाथा अवतीण हुई है।

शंका--वह कैसे ?

समाधान— 'जे जे जिल्ह कसाए०' ऐसा कहनेपर जो जो जीव वर्तमान समयमें कोधादिमेंसे अत्यतर जिस कथायमें उपयुक्त दिखळाई देते हैं, 'किणु भूदपुन्ता ते' न्यूनाधि- कतासे रहित वे सब जीव क्या अतीत काठमें विविद्यत कथायमें उपयुक्त थे अर्थान अर्वात काठमें एक ही समयमें उतने ही वे सब जीव क्या उसी कथायके उपयोगसे परिणत रहे हैं यह प्रच्छा को गई है। 'होहिति च उवजुक्ता' इस वचन द्वारा अनागत काठ विषयक प्रच्छाका निर्देश किया गया है। यहाँ यविष आगे चूणिसूत्रमें अनागत काठ विषयक प्रच्छाका निर्देश किया गया है। यहाँ यविष अगो चूणिसूत्रमें अनागत काठ विषयक प्रकरणा चहिता के हैं है तो भी यह अर्था इस त्याधासूत्रमें निर्देश उपछच्छ होता है। चूणिसूत्रमें वो अर्वीत काठविषयक प्रकरणा विषयक प्रकरणा है। जुणिसूत्रमें वो अर्वीत काठविषयक प्रकरणा है। इस प्रकार यह जोधनप्रकरणाविषयक प्रच्छाका निर्देश है। पुनः आदेशसे भी गति आदि मार्गणाओंमें इस अर्थका अर्जुसन्धान कर छेना चाहिए इस प्रकार इस बातका कथन करनेके किय यह चचन कहा है—'एवं सन्वत्थ बोद्धल्या'। इस प्रकार इस बातका कथन करनेके किय अर्थका कथन करनेके किय अर्थना करने हैं

\* कितनी उपयोगवर्गणाओंसे कौन स्थान युक्त पाया जाता है और कौन स्थान रहित पाया जाता है। तथा प्रथम समयमें उपयुक्त जीवोंसे लेकर अन्तिम समय तक जानना चाहिए ॥७-६९॥

§ १५, एसा सत्तमी गाहा पुन्यद्वेण चउण्हं कसायाणं कालोवजोगवग्गणासु मावीवजोगवग्गणासु च जीवेहिं विरहिदाविरहिदहाणाणमोघादेसेहि विसेसियुण परूव-णद्वमोइण्णा । पच्छद्वेण वि चदुकसायीवजुत्तजीवाणं चदुगदिसंबंधेण तीहिं सेढीहिं अप्पाबहुअपरूवणहमबइण्णा । एवमेदेसु दोसु अत्येसु एसा गाहा पडिबद्धा । संपहि एदिस्से पदच्छेदग्रहेण किंचि अत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा--- 'उवजोगवग्गणाहि य' एत्युवजोगवरगणागहणेण दुविहोवजोगवरगणासहचरिदाणं जीवाणं गहणं कायव्वं, 'साहचर्यात्ताच्छव्यमिति' न्यायात् । तेण उवजोगवग्गणाहि 'काहि' केत्तियमेत्ताहिं 'अविरहिद' असुण्णं कं ठाणस्रवलन्भेइ ? 'विरहिदं चावि' सुण्णं वा होद्ण कं ठाणस्रव-लन्भइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो कायव्बो । अत एतदुक्तं भवति—दुविहाओ उवजोगवग्गणाओ कसायउदयद्राणाणि च उवजोगद्धद्राणाणि च । एदेस केतिएहिं कालोवजोगवग्गणा-जीवेहिं भावोवजोगवम्गणाजीवेहि वा कं ठाणमसुण्णं होद्रूण लब्भइ, क वा ठाण तेहिं चेव दुविहोवजोगवग्गणासहचरिदजीवेहि सुण्णं होद्ण लब्भइ ति एवंविहसुण्णासुण्णद्वाणाण-मोघादेसेहिं विसेसियुण परूवणहुमेसो गाहापुच्वद्धो समोइण्णो । तहा 'पढमसमयोव-जुत्तेहिं०' एदेण वि गाहापच्छिमद्वेण गदीओ अस्सियुण काहादिकसायीवजागजुत्ताणं तिविहाए सेटीए थोवबहुत्तपरूवणं सचिदं । ण च अद्वेसु अणियोगहारेसु पृत्वं परूविट-प्पाबहुएणेदस्स पुणहत्त्रभावो आसंकणिज्जो, तत्य सामण्णेण पर्रुविद्प्पाबहुअस्स

१९. यह सातवी गाथा पूर्वार्थके द्वारा चार कपायोंक कालापयंगावर्गणाओं में और भावांपयंगावर्गणाओं में जांदों से रहित और सिहत स्थानींका आंघ और आदेशकी उपेक्षा कथन करनेके लिए आई है। तथा उत्तरार्थके द्वारा भी चार कपायों से उपयुक्त जांवोंके चारो गांतियांके सम्बन्धसे तीन श्रेणियोंके द्वारा अल्पबहुं बका कथन करनेके लिए आई है। इस प्रकार इत दो अर्थों यह गाथा निवद्ध है। अब इत्तर प्रवच्छे प्रद्वारा कुछ अर्थका विवरण करते है। यथा—'उवजांगवरगणाहित ये यहाँ उपयोगवर्गणा पदके प्रहण करनेसे दो प्रकार करते है। यथा—'उवजांगवरगणाहित ये यहाँ उपयोगवर्गणा पदके प्रहण करनेसे दो प्रकार करते है। यथा—'उवजांगवरगणाहित उत्तर वह इत्तर प्रवच्छे सहण करनेसे दो प्रकार करते हो। यथा—पुत्र वह जाता है ऐसा न्याय है। इसलिए 'काहि' कितनी ही उपयोगवर्गणाओं से 'अविवरहिंद' युक्त कोन स्थान प्राप्त होता है तथा 'विवरहिंद' युक्त कोन स्थान प्राप्त होता है तथा अवश्वेत प्रवच्योगवर्गणाओं से रहित कीन स्थान प्राप्त होता है इस प्रकार सुत्र वह सम्बन्ध करना चाहिए। इसलिए यह तात्पर्य हुआ कि उपयोगवर्गणाई जो दो प्रकारकों है—कथाय उद्यवस्थान और उपयोगावर्गणा इत्तर के इस प्रकार सुत्र के सावेत्र प्रवच्योगवर्गणा आवों से और सावोपयोगवर्गणा जीवोंसे कीन स्थान युक्त प्राप्त होता है और कौन स्थान युक्त दो प्रकारकों की की सावोपयोगवर्गणा आवोंसे यो प्रकारकों हैं सावकार प्रवच्योगवर्गणा प्रवच्योगवर्गणा स्थान विवर्ण करना होता है वह साव कार प्रवच्यात स्थान युक्त होता और अवश्वर के स्वयंत्र युक्त के स्वयंत्र प्रवच्या करने हित्य प्रवच्या प्या प्रवच्या प्रवच्या प्रवच्या प्रवच्या प्रवच्या प्रवच्या प्रवच्या

तिविद्याए सेटीए विसेसियुण पुणी वि परूवणे कीरमाणे पुणक्तदोसासमवादो । अथवा तत्थ परूविदसंचयप्पाबहुअस्स सादृणमावेण पवेसप्पाबहुअपरूवणद्वमेदमोइण्णमिदि ण को त्थि दोसो ।

§ १६. एत्थ बुण गाहापच्छद्वे पदसंबंधो एवं कायच्यो—णिरयादिगदीसु पढमसमयोवजुनोहं आढचा जाव चिरमसमयोवजुना चि ताव जीवा 'बोद्धच्या' अणुगंतच्या
चि । तत्थ 'पढमसमयोवजुनोहं' ति भणिदे अयं वयणविसेमो सव्वत्थोया इदि एदमादिपदमवेचखदें, समयसहस्त पदवाचयस्त ग्रहणादो । चिरमसमए च बोद्धच्या' चि एदं
पि वयणमंते पढमाणसच्वबहुअरासिमवेचखदें । तदो एकिस्से गदीए कसायोवजोगजुनाणं जीवाणं थोवपदं बहुअपदं च जाणियुणं जोवप्पाबहुअं कायव्यमिदि एसो एत्थ
भावत्थो । तत्थ णिरयगदीए पढमसमयोवजुना कोभकसायजीवा चिरमसमयोवजुना
चक्षोभजीवा, देवगदीए कोहांचजुना पढमा कोमोवजुन्ता चिरमा, तिरिक्च-मणुस्सेसुमाणीवजुना पढमा वचच्या, सच्य पच्छा लोभोवजुनजीव चनच्या । एत्थ गाहासुनपरिसमचीए सचण्डमंकविण्णासो किमङ्गं कदो १ एदाओ सन्त चेव गाहाओ उवजोगाणि-

वना कर फिर भी कथन करने पर पुनरुक्त दोष सम्भव नहीं है। अथवा वहाँ कहे गये संचय अल्पवहुत्वके साधनरूपसे प्रवेश अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए यह वचन आया है, इसलिए कोई दोय नहीं है।

§ १६. यहाँ गाथाके उत्तरार्धमें इसप्रकार पदसम्बन्ध करना चाहिए—नरकादि गितयों में प्रथम समयमें उपयुक्त हुए जोवों तक जीव 'बोह्य्या अर्थात् जानने चाहिए। वहां 'पढससमयोवजुनिंदे' ऐसा कहने पर यह वचनविशेष 'सञ्बर्धावा' इस प्रकार इस प्रथम पदको अपेका करता है, क्यों कि समय अरूप पदका वाची ग्रहण किया गया है। 'चरिमसमए च बोद्ध्वा' इस प्रकार यह वचन भी अन्तमें कहीं गई सबसे बहुत राशिकी अपेक्षा करता है। इसिक्ष्ए एक गतिमें कपायमं उपयुक्त हुए लोवों के स्तोकपर और बहुत पदको जान कर जोविष्य कर अर्थबहुत्व करना चाहिए इस प्रकार यह यहाँ पर भावाये हैं। वहाँ नरकानिमें प्रथम समयमें उपयुक्त हुए लोक प्रथम उपयुक्त कर किया चाहिए इस प्रकार यह यहाँ पर भावाये हैं। वहाँ नरकानिमें प्रथम समयमें उपयुक्त हुए लोक प्रथम करने वाहिए समयमें उपयुक्त हुए लोक प्रथम और अन्तिम समयमें उपयुक्त हुए जोक प्रथम कहाँ चाहिए तथा सबसे अन्तमें लोभकपायों उपयुक्त हुए जीक प्रथम और लोनकपायों उपयुक्त हुए जीक प्रथम उपयुक्त हुए जीव करने चाहिए तथा सबसे अन्तमें लोभकपायों उपयुक्त हुए जीव करने चाहिए तथा सबसे अन्तमें लोभकपायों उपयुक्त हुए जीव करने चाहिए ।

ह्यंका—यहाँ पर गाथासूत्रोंके समाप्त होने पर सातका अंकविन्यास किसिछिए

समाधान-ये सात ही गाथाएँ उपयोग अनुयोगद्वारमें निवद्ध हैं, अन्य नहीं इस

१. प्रतिषु -मुबेक्खदे इति पाठः ।

२. प्रतिषु -मुबेक्खदे इति पाठ.।

ओगहारे पडिनद्वाओ, णाण्णाओ त्ति जाणावणट्टं। संपहि एदस्सेव फुडोकरणहु-मिदमाह—

\* एदाहो सत्त गाहाओ ।

§ १७. उनजोगाणिओगद्दारे पडिबद्धाओ त्ति भणिदं होइ ! संपहि जहाकम-मेदेसिं गाहासुत्ताणमत्थविद्दासणं कुणमाणो जुण्णिसुत्तयारो उवस्मिं पर्वधमाह—

\* एदासिं विहासा कायज्वा।

- । १८. का विद्यासा णाम ? गाहासुत्तम्बचिदस्स अत्थस्स विसेसियूण भासणं विद्यासा विवरणमिदि वृत्तं द्योह ।
- \* 'केवचिरं उवजोगो किन्ह कसायिम्ह' ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्धापरिमाणं।
- § १९. अद्धा कालो, तस्स परिमाणं पमाणावच्छेदो एदस्स पदस्स अत्थो होह । किं कारणं ? कियिचरश्चपयोगः कस्मिन् कपाये भवत्येकस्य जीवस्थेति प्रवनार्थाय-लंबनात् ।

क्षतं जहा।

§ २०. तमद्वापित्माणं 'जहा' कथं होदि त्ति पुच्छा कदा भवदि । एवं पुच्छा-विसयीकयस्स अद्वापित्माणस्स ओचणिहेसो ताव कीरहे—

वातका झान करानेके छिए गाथासूत्रोंके अन्तमें सात संख्याका विन्यास किया है। अब इसीका स्पष्टीकरण करनेके छिए यह चूर्णिसूत्र कहा है—

**#** ये सात गाथाएं हैं।

§ १७. उपयोग अनुयोगद्वारमें प्रतिबद्ध हैं यह उक्त कथनका तारपर्य है। अब यथाकम इन गाथासूत्रोंके अर्थका विरोष व्याख्यान करते हुए चूर्णसूत्रकारने आगेका प्रबन्ध कहा—

\* इनकी विभाषा करनी चाहिए।

§ १८. शंका-विभाषा किसे कहते हैं ?

समाधान—गाथासुत्रोंके द्वारा सूचित हुए अर्थका विशेषरूपसे भाषण करनेको विभाषा कहते हैं। विभाषाका अर्थ विवरण है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

 किस क्यायमें कितने काल तक उपयोग रहता है इस पदका अर्घ अद्धा-परिमाण है।

§ १९. अदा शब्द काळवाची है। उसका परिमाण अर्थात् प्रमाणावच्छेद इस पदका
अर्थ है, न्योंकि किस कपायमें एक जीवका कितने काळ तक उपयोग रहता है इस प्रश्नके
अर्थका अवळच्यत ळिया गया है।

**\* वह कैसे** ?

§ २०. वह अद्वापिरमाण 'जहां केंसे होता है इस प्रकार पुष्छा की गई है। इस मकार पुष्छाके विषय हुए अद्वापिरमाणका ओघसे निर्देश सर्व प्रथम करते हैं—

- कोषव्या माणव्या मायव्या खोहव्या जहण्णियाओ वि उक्कस्सि-याओ वि अंतो सुद्वत्तं ।
- § २१. कोह-माण-माया-लोमाणमुवजोगकालो जहण्णओ वि उक्कस्सओ वि अंतोम्रहुचपरिमाणो चि भणिदं होइ । अंतोम्रहुचादो अन्मिह्यपमाणो कोहादीणमुब-जोगकालो किण्णोवलन्मदे ? ण, तत्तो परं कसायपरावत्तीए विणा अवट्टाणासंभवादो । क्कदो एदं णव्वदे ? एदम्हादो चेव मुत्तादो । कोहादिकसायोवजोगजुत्ताणं जहण्णकालो मरण-वाघादेहिं एगसमयमेचो चि जीवट्टाणादिसु पक्तविदो सो एत्थ किण्ण इच्छि-ज्जदे ? ण, जुण्णिसुचाहिप्याएण तहासमवाणुवलंमादो । एवमोचेण कोहादिकसायोव-जोगजुत्ताणं जहण्णुकस्सकालणिदेसो कओ । संपिंह कादेसगयविसेसपरूवणद्वम्रचर-सनमाह—
- अ कोधकषायका काल, मानकषायका काल, मायाकषायका काल और लोभ कषायका काल जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्ग्रहर्त हैं।
- § २१. कोघ, मान, माचा और लोभका उपयोगकाल जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहुर्तप्रमाण है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

श्रंका —कोधादि कषायोंका उपयोगकाल अन्तर्गुहर्तसे अधिक प्रमाणवाला क्यों उपलब्ध नहीं होता ?

समाधान---नहीं, क्योंकि कषायोंके परावर्तनके विना उससे अधिक कालतक उनका अवस्थान असम्भव है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-इसी सुत्रसे जाना जाता है।

श्चंका—कोधादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीबोंका मरण और ज्याघातसे जघन्य काळ एक समयमात्र जीवस्थान आदिमें कहा है वह यहाँ पर क्यों स्वीकार नही किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चूर्णिसूत्रोंके अभिप्रायानुसार उस प्रकार कालको स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

विश्वेषार्थ — खुदाबन्धमें एक जीवकी अपेक्षा क्रोधकषायका मरणसे तथा मान, माया और लोभ कषायका मरण और ज्याघात दोनों प्रकारसे जघन्य काल एक समय बत-लाया है। जीवस्थानमें भी यह प्ररूपणा इसी प्रकारसे की गई है। किन्तु चूर्णिसूत्रोंमें इसे स्वीकार नहीं किया गया है यह उक्त अंका-समाधानका तास्पर्य है।

इस प्रकार ओघसे क्रोघादि कथायों में उपगुक्त हुए जीवों के जधन्य और उत्कृष्ट कालका निर्देश किया। अब आदेशगत विशेषका कथन करनेके लिए आगोका सूत्र कहते हैं.—

- १. ता॰प्रतौ अहियपमाणो इति पाठः ।
- २, ता॰प्रतौ अवट्ठाणसंभवो इति पाठः।

#### \* गदीसु णिक्खमण-पवेसणेण एगसमयो होजा।

§ २२. णिक्खमणेण ताव एगसमयो जुबदे—एगो णेरहयो माणादिअण्णदरकसायोवजुनो होद् ण हिदो एगसमयमाउगमित्थ िन कोहोवजोगपरिणदो एगसमयमिट्छद्ण णिक्खंतो तिरिक्खो मणुस्सो वा जादो, रुद्धो कोहोवजोगपर णिक्खमणमिस्सय्ण जहण्णकालो एगसमयमेनो । संपिंह प्रेसणेण बुच्चदे—एको तिरिक्खो
मणुस्सो वा कांधकसाएण हिदो कोधदाए एगसमयो अत्थि िन कालं काद्ण णेरहएसुववण्णो पदमसमए कोहोवजोगेण दिद्दो, विदियसमए अण्णकसाई जादो । एवं
पवेसणमस्स्यगेगममयो लद्धो होह । एवं सेसकसायाणं पि जोजेयच्वं । एवं सेसासु
वि गदीसु णिक्खमण-पवेसणेहि एगसमयपरूवणा कायच्वा । तदो पढमगाहाए
पुच्चद्विम्म एको अत्यो विहासिदो होदि । संपिंह तत्थेय पिडबद्दस्स विदियस्स अत्यस्स
विहासणहमाइ—

\* 'को व केणहिओ त्तिः एदस्स पदस्स अत्यो अद्घाणमप्पाबहुत्रं । § २३. पुव्यवस्वणादो अंतोष्ठहुनपमाणनेण सुणिच्छदाणं कोहादिकसायपिड-बद्धज्ञहण्णुकस्मद्वाणमोघादेसेहि जमप्पाबहुअविहाणं तमेदस्स पदस्स अत्यो नि भणिदं होइ ।

\* किस कपायका काल किस कपायके कालसे अधिक है इस पदका अर्थ कपायोंके कालका अन्यबहत्व है।

६ २२. पूर्वेमें को गई प्ररूपणा द्वारा अन्तर्गुहूर्तप्रमाणरूपसे सुनिश्चित कोघार कियायों-सम्बन्धों जपन्य और उत्कृष्ट,कार्टोका ओघ और आदेशको ओध्हा जो अरुपबहुत्वका कथन है वह 'को व केणहिओ' इस पदका अर्थ है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

गतियोंमें निष्क्रमण और प्रवेशकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय होता है।

<sup>\$</sup> २२. सर्वप्रथम निष्कमणको अपेक्षा एक समय कालका कथन करते है—एक नारको मानादि अन्यवर कपायमें उपयुक्त होकर स्थित है, एक समय आयुमें रोप है तब क्रोध-कपायके उपयोग्ते परिणत हो गया तथा एक समयवक रहकर बहाँसे निकला और तिरुच्य या मुख्य हो गया, इसप्रकार कोघकपायमें उपयुक्त होनेका निष्क्रमणकी अपेक्षा जचन्य काल एक समयमात्र प्राप्त हो गया। अब प्रवेशको अपेक्षा कहते हैं—एक तिर्यक्क या मनुष्य कोघ-कपायके साथ मित्रत है, कोधकपायके कालमें एक समय होए है तब मरकर नारिकयों उरपन्न हुआ, प्रथम समयमें कोधमें उपयुक्त होकर स्थित रहा तथा दूसरे समयमें अध्य कपायकर से परिणत हो गया। इस प्रकार प्रवेशको आश्यकर एक समय काल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हो गया। इस प्रकार प्रवेशको आश्यकर एक समय काल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हो परिणत हो गया। इस प्रकार प्रवेशको आश्यकर एक समय काल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हो परिणत हो गया। इस प्रकार प्रवेशको आश्यकर एक समय काल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हो परिणत हो गया। इस प्रवार प्रवेशको विकास कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार होण प्रतियोग भी निष्क्रमण और प्रवेशको अपेक्षा एक समयभगण कालको प्रकर्णण करनी चाहिए। तब प्रथम गा अप्ते पूर्वाधें कहे गये एक अर्थका व्याख्यान होता है। अब वहीं पर निबद्ध हुए दूसरे अर्थका ब्याख्यान करनेके लिए कहते हैं—

१. ता • प्रती पि इति पाठो नास्ति ।

- #तंजहा।
- ९ २४. तमप्पाबहुअविहाणं क्यं होदि त्ति पुच्छाणिहेसो कदो भवदि ।
- # ओघेण माणद्धा जहण्णिया थोवा।
- § २५. एत्य 'माणद्वा जहण्णिया' ति वृत्ते तिरिक्व-मणुसाणं णिव्वाचादेण माणीवजीगजहण्णकालो अंतीमुहुत्तपमाणो वेत्तव्वी, अण्णत्य वेष्पमाणे माणजहण्ण द्वाए सञ्बत्यीवत्ताणुवनतीदो । तदो जहण्णिया माणद्वा संखेजजावलियमेना होद्ण सञ्बत्योवा ति सिद्धं ।
  - कोधद्धा जहण्णिया विसेसाहिया ।
- ६ २६. एत्य विसेसपमाणं सुगमं, प्वाहज्जंतेणुव्यसणद्वाणं विसेसो अंतोस्रुहुन-मिदि उविर सुचणिवद्वत्तादो ।
  - \* मायद्धा जहण्णिया विसेसाहिया।
  - # लोभव्घा जहण्णिया विसेसाहिया।
  - § २७. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।
  - **\* माणद्घा उक्कस्सिया संखे**जागुणा ।
  - § २८. एत्य गुणगारो तप्पाओग्गसंखेजह्वाणि ।

#### # वह कैसे ?

अोघसे मानका जघन्य काल सबसे स्तोक है।

९२५. इस सूत्रमें 'माणद्वा जहणिगगा' ऐसा कहनेपर विर्यञ्ज और मनुष्योंके निर्वाः पातस्पसे मानका जपन्य उपयोगकाळ अन्तर्गुहुत्प्रमाण ळेना चाहिए, क्योंकि अन्य जीवोंमें महण करनेपर मानका जपन्य काल सबसे सोक नहीं बन सकत । इसळिए मानका जपन्य-काळ संख्याव आवळ्यमाण होकर सबसे सोक है वह सिद्ध हुआ।

# उससे क्रोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।

§ २६. यहाँ पर विशेषका प्रमाण सुगम है, क्योंकि प्रवाझमान उपदेशके अनुसार-कार्छोका परस्पर विशेष अन्तर्सेहुर्वप्रमाण है यह बात आगे सूत्रमें निबद्ध को गई है।

# उससे मायाका जबन्य काल विशेष अधिक है।

अ उससे लोमका जघन्य काल विशेष अधिक है।

§ २७. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

# उससे मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

६ २८. यहाँ पर गुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात अंक है।

१. ता॰प्रतौ घेप्पमाणो इति पाठः ।

- कोघद्घा उक्कस्सिया विसेसाहिया ।
- § २९. केतियमेचो विसेसो ? अंतोग्रहुत्तमेचो ।
- # मायद्घा उक्कस्सिया विसेसाहिया ।
- § ३०. केतियमेरोण ? अंतोम्रहुत्तमेरोण ।
- \* लोभद्घा उक्कस्सिया विसेसाहिया।
- § ३१. सुगमं । संपिद्ध एत्थ विसेसाहियपमाणमेनियं होदि चि जाणावणहु-मुविरमं सुत्तपवंधमाह—
  - \* पवाइज्जंतेण उवदेसेण अद्घाणं विसेसी श्रंतोमुहुत्तं।
- § ३२. एदेणेगसमयमेचो विसमयमेचो एवं गंतुण संस्क्रेजसमयमेचो वा विसेसो ण होदि, किंतु अंतोग्रहुचमेचो चेवे ति जाणाविद । तं च अंतोग्रहुचमणेय-मेयामण्ण—संस्क्रेजावित्याओ आवित्य संस्क्रेअभागो वदसंस्क्रेजदिमाणो चेदि । तत्थ 'वक्साणादो विसेसपिडचची' इदि णायादो आवित्य असस्य भागमेचा अद्वाविसेसो ति गेण्डियच्यो, पुट्याइरियसंपदायस्स तडाविहचादो । एवमोघेण तिरिक्ख-मणुसगईणं पहाणमानेणद्वप्यावद्व कंदं ।
  - अससे क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - § २९. शंका—विशेषका प्रमाण क्या है ? समाधान—अन्तर्भेहर्तमात्र है ।
  - अससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - § ३० **शंका**——विशेषका प्रमाण क्या है ?
  - समाधान-अन्तर्मुहूर्तमात्र है।
  - **# उससे लोमका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।**
- \$ २१ यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ विशेष अधिकका प्रमाण इतना है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सुत्रप्रवत्यको कहते हैं—
  - अप्रवाद्यमान उपदेशके अनुसार कालोंका परस्पर विशेष अन्तर्ध्वहुत है।
- \$ २२ इस वचनसे एक समयमात्र, दो समयमात्र इस प्रकार जाकर संख्वात समय मात्र विशेष नहीं है, किन्तु अन्तर्मुहूर्तप्रमाण हो है इस बातका ज्ञान कराया गया है। वह अन्तर्मुहुर्त अनेक प्रकारका है—संख्यात आविष्ठप्रमाण, आविष्ठिके संख्यातवे भागप्रमाण तथा आविष्ठिके असंख्यातवे भागप्रमाण । स्मेमें भी 'व्याख्यानसे विशेषका ज्ञान होता है' इस न्यायके अनुसार आविष्ठिके असंख्यातवें भागप्रमाण परस्पर कषायंकि कालांका विशेष है ऐसा ग्रहण करना वाहिए, क्योंकि पूर्वावायोंका सम्प्रदाय उसीप्रकारका पाया जाता है। इस प्रकार ओधरो तिर्यव्यगति और सनुष्यगतिकी प्रधानतासे अल्यबहुर्त्व कहा।

१. ता॰प्रतौ विस(म)यमेत्तो इति पाठः ।

- § ३३. संपिं आदेसपरूवणाए कीरमाणाए तिरिक्ख-मणुसगदीमु णाल्य णाण्यं। णिरयगदीए जहण्णिया लोमद्धा थोवा, जहण्णिया मायद्धा संखेअगुणा, जहण्णिया माणदा संखेअगुणा, जहण्णिया माणदा संखेअगुणा, जहस्सिया लोमद्धा संखेअगुणा, उकस्सिया माणदा संखेअगुणा, उकस्सिया माणदा संखेअगुणा, जकस्सिया माणदा संखेअगुणा, जकस्सिया माणदा संखेअगुणा। एवं देवगदीए वि। णवरि विलोमेण णेदन्वं जाव जकस्सिया लोमद्धा संखेअगुणा। एवं देवगदीए वि। णवरि विलोमेण णेदन्वं जाव जकस्सिया लोमद्धा संखेअगुणा चि। एसो चदुगदीसु पादेकमप्याबहुअणिहेसो सुत्त्वयारेण किण्ण कओ ? ण, उवरिमचउगइसमासप्याबहुएणेव जाणिअदि चि तद-परुवणारो।
  - \* तेलेव उवदेसेण चउगइसमासेण अप्पाबहुद्धं भणिहिदि।
- § २४. तेणेव पवाह्यांतेण उदरेसेण चटुगदीओ सपिंडिऊणप्पाबहुअ कीरिट चि भणिदं होदि । तं पुण चउग्रहममासप्पाबहुअं तिविहं—जहण्णपदे उक्कस्सपरे अहण्णु-कस्सपदे चेदि । तत्थ आदिन्लदुगं जहण्णुकस्सपदप्पाबहुअप्रस्वणेणेव जाणिञ्जदि चि तमेव प्रस्वेमाणो सत्तम्नचरं भणाः—
  - चतुगदिसमासेण जहण्णुकस्सपदेण णिरयगदीए जहण्णिया

§ ३३ अब आदेशकी अपेक्षा कथन करने पर तिर्वेक्काति और सनुष्यगतिमें कपायों के कालकी अपेक्षा कोई भेद नहीं हैं। नरकगतिमें लेघका जयन्य काल सबसे स्तोक हैं। उससे मायाका जयन्य काल संस्थातगुणा है। उससे मायाका जयन्य काल संस्थातगुणा है। उससे मायाका जयन्य काल संस्थातगुणा है। उससे लोकचा उस्कृष्ट काल संस्थात संस्थातगुणा है। उससे मायाका उस्कृष्ट काल संस्थातगुणा है। उससे कोषका उस्कृष्ट काल संस्थातगुणा है। इसी प्रकार देवगतिमें भी जानना चाहिए। इसनी विशेषता है के लोभका उस्कृष्ट काल संस्थातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होनेतक विलोमकासी जानना चाहिए।

श्चंका— चारों गतियों में पृथक-पृथक् अल्पबहुतत्वका निर्देश सूत्रकारने क्यों नहीं किया ? समाधान—नहीं, क्योंकि आगे कहें जानेवाळे चारों गतियोंके समुख्यक्ष अल्प-बहुत्वके कथनसे ही उसका ज्ञान हो जाता है, इसिट्टिए सूत्रकारने चारों गतियों में पृथक्-पृथक् अल्पबहुत्वका निर्देश नहीं किया।

# उसी उपदेशके अनुसार चारों गतियोंमें सम्रुच्चयरूपसे अन्पबहुत्वका कथन करेंगे।

§ ११. उसी प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार चारों गतियों में एक साथ अल्पवहुत्वका कथन करते हैं यह उक्त कथनका तात्यते हैं। परन्तु चारों गतियों में समुच्चयरूप वह अल्प-बहुत्व तीन प्रकारका है—अपन्यप्त, उत्कृष्टपद और जघन्योत्कृष्टपद। उनमेंसे जघन्योत्कृष्ट-पदरूप अल्पवहुत्वसे आदिके दो अल्पबहुत्वोंका क्षान हो जाता है, इसलिए उसीका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

चारों गतियोंमें समुच्चयरूपसे कथन करनेपर जघन्योत्क्रुष्ट पदकी अपेक्षा

#### स्रोभद्रा थोबा।

- ६ ३५. इदो १ णेरहपुद्ध जादिविसेसवसेणेव दोसबहुलेख पेजसरूवलोम-परिणामस्स चिरकालमब्द्वाणासंमवादो ।
  - # देवगदीए जहण्णिया कोघढ़ा विसेसाहिया।
- § ३६, जह वि एसा कोधदा देवेसु पेजवहुलेसु सुद्धु थोवा होदि तो वि गेरहयाणं जहण्णलोमद्वादो जादिविसेसेणेव विसेसाहिया चि पडिवजेदव्वं । केचियमेचो विसेसी श आवल्यिपाए असंखेजदिमागमेचो ।
  - \* देवगदीए जहण्णिया माणदा संखेजगुणा।
- ५ २७. कि कारण ? देवेसु कोहोवजीयकालादी माणीवजीयकालस्स सब्बद्धं तहाभावेणावद्वाणणियमदंसणादी । को गुणगारी ? तप्पात्रीग्गसंखेजकवाणि ।
  - वणावद्वाणाणयमदसणादा । का गुणगारा : तप्पात्राग्यसः \* णिरयगदीए जहण्णिया मायद्वा विसेसाहिया ।
  - ६ ३८. एत्थ विसेसपमाणं सगमं, अणंतरमेव परूविदत्तादो ।
  - \* णिरयगदीए जहण्णिया माणद्वा संखेजगुणा ।

#### नरकगतिमें लोभका जघन्य काल सबसे स्तोक है।

- § ३५. क्योंकि जातिविशेषके कारण हो नारकी दोषबहुळ होते हैं, इसल्पि उनमें पेखा (प्रेम) स्वरूप छोमपरिणामका चिरकाळ तक रहना सम्भव नहीं है।
  - उससे देवगतिमें क्रोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- § ३६. पेक्जबहुळ देवोंमें यद्यपि क्रोपका यह काळ बहुत थोड़ा होता है तो भी नार-क्रियोंके लोभके जघन्य काळसे जातिविशेषवश विशेष अधिक होता है ऐसा जानना चाहिए।

**शंका---विशेषका प्रमाण कितना है** ?

समाधान-अावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

- # देवगतिमें मानका जघन्य काल संख्यातगुणा है।
- § २७. क्योंकि देवोंमें क्रोधके उपयोग कालसे मानके उपयोग कालके सर्वदा उस प्रकारसे रहनेका नियम देखा जाता है।

शंका--गुणकार क्या है ?

समाधान-तत्प्रायोग्य संख्यात अंक गुणकार है।

- \* उससे नरकगतिमें मायाका जघन्य काल विश्लेष अधिक है।
- § ३८ यहाँ विशेषके प्रमाणका कथन सुगम है, क्योंकि उसका कथन अनन्तर पूर्व ही कर आये हैं।
  - उससे नरकगितमें मानका जघन्य काल संख्यातगुणा है।
  - १. ता॰प्रतौ -प्प(पे)ज्जबहुलेसु इति पाठ ।

- § ३९. एत्थ गुणगारपमाणं सुगमं ।
- वेबगवीए जहण्णिया मायद्वा विसेसाहिया।
- § ४०. केत्रियमेत्रो विसेसो ? आवल्यिए असंखेजदिमागमेत्रो ।
- # मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया माणद्वा संखेज्जगुणा ।
- ५ ४२. मणुस-तिरिक्खजीणियाणं जहिण्णया माणोवजोगद्वा उहयत्थ सिरिसी होर्ण पुन्त्रिक्लादो संखेआगुणा चि बुत्तं होइ। एत्य गुणगारो तप्पाओग्गसंखेआ-क्रजमेची।
  - # मणुस-निरिक्खजोणियाणं जहण्णिया कोधदा विसेसाहिया ।
  - \* मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया मायद्वा विसेसाहिया।
  - # मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया लोहद्वा विसेसाहिया ।
  - ५ ४२. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि, ओघम्मि पह्नविद्कारणत्तादो ।
  - \* णिरयगदीए जहण्णिया कोधदा संखेळागुणा ।
  - § ४३. किं कारणं ? सुद्धू जडण्णस्स वि णेरइयाणं कोहोवजोगकालस्स मणुस-
  - § ३९ यहाँ पर गुणकारके प्रमाणका कथन सुगम है।
  - \* उससे देवगतिमें मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है।
  - § ४० शंका—विशेषका प्रमाण कितना है ?
  - समाधान--- आवल्लिके असंख्यातवे भागप्रमाण है।
- \* उससे मनुष्यों और तिर्थेञ्चयोनि जीवोंमें मानका जघन्य काल संख्यात− गुणा है।
- § ४१. मनुष्यों और तिर्यव्चयोनि जीवोंमें मानका जघन्य उपयोग काल दोनोंमें समान होकर भी पूर्वेमें कहे गये कालसे संख्यातगुणा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँ पर गुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात अंक है।
- अत्ससे मनुष्यों और तिर्यञ्चयोनि जीवोंमें क्रोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- \* उससे मनुष्यों और तिर्यञ्चयोनि जीवोंमें मायाका जघन्य काल विशेष अधिक हैं।
- \* उससे मनुष्यों और तिर्यञ्चयोनि जीवोंमें लोभका जघन्य काळ विशेष अधिक हैं।
  - § ४२. ये सूत्र सुगम हैं, क्योंकि कारणका कथन ओघप्रक्रपणाके समय कर आये हैं।
  - # उससे नरकगतिमें क्रोधका जघन्य काल संख्यातगुणा है।
  - § ४३. क्योंकि नारिकयोंमें क्रोधका सबसे जघन्य भी उपयोग काल मनुष्यों और

तिरिक्खजोणियाणं जहण्णलोभोवजोगद्वादो संखेज्जगुणभावेण सञ्बकालमवद्वाण-णियमदंसणादी ।

- \* देवगदीए जहण्णिया लोभद्रा विसेसाहिया।
- ६ ४४. एत्थ विसेसपमाणं सगमं।
- श्रीत्यगदीए उक्कस्सिया लोभद्रा संखेजगुणा ।
- ९ ४५. किं कारणं १ जहण्णकालादो प्रविचन्लादो उकस्सकालस्सेदस्स तहामाव-सिद्धीए पडिबंधाभावादो । एत्य गुणगारो तप्पाओरगसंखेज्जरूवमेत्रो ।
  - देवगदीए उक्कसिया कोधडा विमेसाहिया।
  - ६ ४६. केचियमेचो विसेसो ? आवलियाए असंखेजजदिभागमेचो ।
  - देवगदीए उक्कस्सिया माणदा संखेळगणा ।
  - णिरयगदीए उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया ।
  - \* णिरयगदीए उक्कस्सिया माणडा संखेळगणा।
  - \* देवगदीए उक्कस्सिया मायदा विशेसाहिया।
  - ६ ४७. एदाणि सत्ताणि सगमाणि, जहण्णद्वास पर्ह्मवदकारणत्तादो ।
  - मणुस-तिरिक्खजोणियाणमुक्कस्सिया माणद्धा संखेळगुणा ।

तिर्यष्टचयोनि जीवोंमें लोभके जघन्य उपयोग कालसे संख्यातगुणा पाया जाता है। इस प्रकार उसके रहनेका सर्वदा नियम देखा जाता है।

- \* उससे देवगतिमें लोमका जघन्य काल विशेष अधिक हैं।
- § ४४. यहाँ पर विशेषके प्रमाणका कथन सुगम है।
- अससे नरकगतिमें लोभका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- ९४५. क्योंकि पूर्वमें कहे गये जघन्य कालसे इस उत्कृष्ट कालके उस प्रकारसे सिद्ध होनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं पाया जाता । यहाँ गुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात अंकप्रमाण है ।
  - # उससे देवगतिमें कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - § ४६. जंका—विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान---आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

- उससे देवगतिमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।
- अ उससे नरकगतिमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे नरकगितमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगणा है।
- उससे देवगतिमें मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- \$ ४७- वे सुन्न सुनाम हैं, क्योंकि इसके कारणका कथन जघन्य कार्छोंका कथन करते समय कर आये हैं।
- # उससे मनुष्यों और तिर्यश्रयोनि जीवोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यात-गमा है।

- तेसिं चेव उक्किस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- तेसिं चेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।
- \* तेसिं चेव उक्कस्सिया लोभड़ा विशेसाहिया।
- § ४८. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।
- णिरयगदीए उक्कस्सिया कोघडा संखेळगुणा।

## \* देवगदीए उक्किस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।

- ५०, विसेसपमाणमेत्य सुगमं, गहुसो परूविदत्तादो । एथं चदुगदिसमासप्पावहुअं समाणिय संपिंह चोदस जीवसमासे अस्सियृण पयदप्पावहुअगवेसणहुम्रुविस्यं
  पर्यथमाह—
  - \* तेसिं चेव उवदेसेण चोइस-जीवसमासेहिं दंडगो भणिहिदि।
- ५१. तेमि चेव भयवंताणमञ्ज्ञमंत्रु-णागहत्थीण प्राइज्जेतेणुवएसेण चोहस-जीवसमासेनु जहण्णुकस्मपदिविसीसदो अप्पावहुअदंडओ एको भणिहिदि भणिष्यत इत्यर्थः।
  - अससे उन्होंमें को धका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - अससे उन्होंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - # उससे उन्होंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - ६ ४८. ये सूत्र सुगम है।
  - \* उमसे नरकगतिमें क्रोधका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- ५४९, क्योंकि स्वभावसे मत्सरवृत्तिवाले नारकियोंमें क्रोधके उपयोग कालके अति
   बहुत होनेका उपदेश पाया जाता है।
  - अससे देवगतिमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- ९५०. यहाँ पर विशेषका प्रमाण सुगम है, क्योंकि अनेकवार उसका कथन कर आये हैं। इस प्रकार चारों गतियोंमें समासरूपसे अल्पवहुत्वके कथनको समाप्त करके चौदह जीवसमासोंका आश्रयकर प्रकृत अल्पबहुत्वका अनुसन्धान करनेके लिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—
- अब परम्परासे आये हुए उन्हीं आचार्योंके उपदेशके अनुसार चौदह जीव-समासोंमें टण्डकका कथन करेंगे।
- § ५१. उन्हीं भगवान् आर्यमंझ और नागहस्तिके प्रवाहकमसे आये हुए उपदेशके अनुसार चौदह जीवसमासोंमें आगे जघन्य और उत्कृष्टपदयुक्त अल्पबहुत्वदण्डकको कहेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

- श्वोदसण्हं जीवसमासाणं देव-शेरहयवज्ञाणं जहण्णिया माणदा तल्ला थोवा।
- ५ ५२. एत्थ 'चोहसण्हुं जीवसमासाणं' इदि वयणेण देव-णेरहयाणं पि सण्णि-पंचिदियपज्जनापज्जनजीवसमासंतभुदाणं गहणे पसने तब्बुदासकरणहं 'देव-णेरहय-वज्जाणं' इदि मणिदं । किमट्टं तेसिं परिवज्जणं कीरदे १ ण, सेसजीवसमासेहिं सह तेसिं माणादि-जहण्णोवजोगद्धासारिच्छणिचंघणपचासत्तीए अमावपदुष्पायणहं तहा-करणादो । तदो देव-णेरहए मोत्तृण सेसासेसजीवसमासाणं जहण्णिया माणद्धा सरिसी होदण सन्वरयोवा त्ति गहेपच्चं ।
  - \* जहण्णिया कोधदा विसेसाहिया।
- ५ २. एत्याहियारवसेण चोहसण्हं जीवससासाणं देव-गेरहयवज्जाणं जहण्णिया
  कोधढा तुल्ला होद्ण विसेसाहिया चि सुचत्थसंबंधो कायव्वो । केचियमेचो विसेसो १
  आवल्यियार असंखेळ्जदिभागमेचो ।
  - \* जहण्णिया मायदा विशेसाहिया।
  - \* जहण्णिया लोभद्रा विसेसाहिया।
  - \* सुहमस्स अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजागुणा ।
- \* देव और नारिकरोंको छोड़कर चौदह जीवसमासोंमें मानका जघन्य काल परस्पर तुल्य होकर सबसे थोडा है।
- ९ ५२. वहाँपर 'चोइसण्हं जीवसमासाणं' इस वचनसे संही पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संही पञ्चेन्द्रिय अपयोग्न जीवसमासोंमें अन्तर्भूत हुए देव और नारिकयोंका प्रहण प्राप्त होने पर जनका निराकरण करनेके लिए 'देव-णेरइयवजाणं' यह वचन कहा है।

शंका-उनका निषेध किस लिए करते हैं।

समाधान — नहीं, क्योंकि रोष जीवसमासींके साथ उनके मानादि सम्बन्धी जघन्य उपयोग कालके सदृश होनेके कारणकी प्रयासत्तिका अभाव है यह कहतेके लिए उस प्रकारसे सूत्रवचन निर्दिष्ट किया है। इसलिए देव और नारिक्योंको छोड़कर रोष समस्त जीवसमासीमें मानका जघन्य काल परस्पर सदृश होकर सबसे थोड़ा है ऐसा यहाँ प्रवृण करना चाहिए।

# उससे कोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।

९५२ यहाँ अधिकारवश देव और नारिक्योंको छोड़कर चौदह जीवसमासौंमें क्रोधका जधन्य काळ परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक है ऐसा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध करना चाहिये।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान--आविके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

- उससे मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- # उससे लोभका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- उससे स्थम अपर्याप्तकके मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

```
* उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
```

- # उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।
- \* उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- श्वादरेइंदिय-अपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेळागुणा ।
- \* उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- **\* उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।**
- \* उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- सहमपजन्यस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगुणा ।
- \* उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- \* उक्कस्सिया मायद्वा विस्साहिया।
- उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।
- बादरेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा ।
- \* उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- **\* उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।**
- अवकस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।
- बेहंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा ।
- अस्ति कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- **\* उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।**
- अस्ति त्यामा उर्द्वाट काल विशेष अधिक है।
- \* उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- \* उससे कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- अ उससे मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे लोभका उत्कब्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- अससे कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- अससे मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे लोमका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- \* उससे कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- अससे मायाका उत्क्रष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे लोमका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे द्वीन्द्रय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

 तेइंदियअपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । चर्डिंदियअपज्जत्तयस्स उक्किस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । \* बेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया। \* तेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया कोधडा विसेसाहिया। \* चउरिंदियअपज्ञत्तयस्य उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया। बेइंदियअपजात्तयस्स उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । तेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । # चर्डां विश्वअपज्ञत्तयस्य उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । \* बेइंदियअपजात्त्वस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया। \* तेइंदियअपजात्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया। चर्जिवयअपज्ञत्तयस्य उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । श्रेदियपज्जत्तयस्य उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा ।
 श्रेदेदियपज्जत्तयस्य उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । चर्डियपज्रत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । बेइंदियपज्रत्तयस्स उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया। \* तेइंदियपज्जत्तयस्स उद्धस्सिया कोषद्धा विसेसाहिया। # उससे त्रीन्टिय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है। उससे चत्रिन्द्रय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे दीन्दिय अपर्याप्रकों में क्रोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है। उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। # उससे चतरिन्दिय अपर्याप्तकोंमें कोधका उत्कब्द काल विशेष अधिक है। उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकों मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। \* उससे चतरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। # उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे त्रीन्दिय अपर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे चत्ररिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। \* उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातणणा है। उससे त्रीन्दिय पर्याप्रकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। # उससे चतरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है। उससे द्वीन्द्रय पर्याप्तकों में क्रोधका उत्क्रष्ट काल विशेष अधिक है।

# उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।

- # चर्रिदियपजन्यस्स उकस्सिया कोधद्धा विशेसाहिया।
- # बेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्धा विशेसाहिया।
- तेइंदियपज्जत्तयस्स उकस्सिया मायदघा विसेसाहिया।
- # चडरिंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।
- \* बेइंदियपजात्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- # तेइंदियपजनयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- # चर्डारेदियपजात्त्रयस्य उक्कस्सिया लोभदा विसेसाहिया।
- # अस्िणअपज्ञत्तयस्य उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा ।
- तस्मेव उक्कस्सिया कोघद्धा विसेसाहिया ।
- तस्सेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया ।
- तस्सेव उक्कसिया लोभद्धा विसेसाहिया ।
- असण्णिपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेळाग्रणा ।
- \* तस्सेव उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- \* तस्सेव उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।
- क्रमसेव उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- \* सण्णिअपत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेळागुणा ।
- उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- \* उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- उससे चतरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे द्वीन्द्रय पर्याप्तकों में लोभका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे त्रीन्दिय पर्याप्तकों में लोगका उत्कष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- उससे असंबी अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- उससे उन्होंमें क्रोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे उन्हींमें मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे उन्होंमें लोमका उत्कष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- उससे असंजी पर्याप्तकों में मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- उससे उन्होंमें कोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे उन्हीं में मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे उन्हों में लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे संजी अपर्याप्तकों में मानका उत्कष्ट काल संख्यातगणा है।

- तस्सेव उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया ।
- # तस्सेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।
- # तस्सेव उक्किस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- सण्णिपञ्चस्यस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगुणा ।
- \* तस्सेव उक्कस्सिया कोघद्धा विसेसाहिया।
- तस्सेव उक्कस्सिया सायद्वा विसेसाहिया।
- \* तस्सेव उक्कसिया लोभद्धा विशेसाहिया।
- ६ ५४. सममो च एसो सच्चो वि अप्पावहअपवंधो । तदो पढमगाहाए पुट्यद्धस्स अत्थविद्वासा समत्ता ।
- \* 'को वा किन्ह कसाये अभिक्खमुबजोगमुबजुत्तो' ति एत्थ अभिक्लमुबजोगपरूवणा कायव्वा।
- ६ ५६. एत्तो गाहापच्छिमद्धस्य जहावसरपत्तस्य अत्थविहासा कायच्या त्ति पद्प्पायणद्रमेदं सत्तमोहण्णं । एत्थ य गाहापच्छद्धे अभिक्खमुवजोगपरूपणा कायच्या. अभीक्ष्णप्रपर्योगो पुरुर्पुहुरुपयोग इत्यर्थः । एकस्य जीवस्यैकस्मिन कषाये पौनःपुन्येनो-पयोग इति यावत । तत्थोचेण ताव कसायाणमभिक्खप्रवजोगपरिणामकमपदसणद्वप्रवरिमं पबंधमाह---
  - # उससे उन्हींमें कोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक हैं।
  - उससे उन्होंमें मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
  - # उससे उन्होंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
  - \* उससे संज्ञी पर्याप्तकोंमें मानका उत्कब्ट काल संख्यातगणा है।
  - # उससे उन्होंमें कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - # उससे उन्होंमें मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
  - उससे उन्होंमें लोमका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- § ५४. यह सब अल्पबहुत्बका प्रबन्ध सुगम है। इस प्रकार प्रथम गाथाके पूर्वाधके अर्थका न्याख्यान समाप्त हुआ।
- # 'कौन जीव किस कथायमें निरन्तर उपयोगसे उपयुक्त रहता है' इस प्रकार इस विषयमें निरन्तर होनेवाले उपयोगकी प्ररूपणा करनी चाहिए ।
- ६ ५५ आगे यथावसरप्राप्त गाथाके उत्तरार्धका विशेष व्याख्यान करना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए यह सूत्र अवर्ताणे हुआ है। यहाँ गाथाके उत्तराधके अनुसार पुन. पनः उपयोगकी प्ररूपणा करनी चाहिए। अभीक्ष्ण उपयोगका अर्थ है पुनः पुनः उपयोगका होना। एक जीवके एक कषायमें बार-बार उपयोगका होना यह इसका आशय है। उसमें सर्वप्रथम ओघ-से कवायोंके पनः पनः रपयोग परिणासकसके दिखलानेके लिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं-

- अधेण ताव लोमो माया कोषो माणो त्ति असंखेज्जेसु आगिर-सेसु गवेसु सहं लोमागिरसा आदिरेगा मविद ।
- § ५६. एदस्स सुनस्तरथो नुबदे—ओषेण ताव इमस्स कसायस्स अभिक्खयुव-जोगवारा थोवा, इमस्स च कसायस्स अभिक्खयुवजोगवारा बहुगा चि परूवणं कस्सामो चि जाणावणहमोषणिहेसो एत्थ कओ । तत्थ वि तिरिक्ख-मणुसगईओ चेव पहाणमावे-णावलंविय पयदपरूवणा कीरदे । तं जहा—तत्थ लोमो माया कोषो माणो चि एदीए परिवाडीए अविहृदसरूवाए असंखेज्जेसु आगिरसेसु गदेसु तदो एगवारं लोमागिरसा अदिरिचा मविद । कुदो एवं १ सहावदो । एत्थागिरसा चि चुचे परियदृणवारो चि गहेयच्वं । एवमेसो सुचस्स अवयवत्थो परूविदो । संपिष्ट एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणष्टु-मिमा संदिष्टिसुहेण समुदायत्थपरूवणा कीरदे । तं कथं १ लोमो माया कोषो माणा १११ । पुणी वि लोमो माया कोषो माणो चि १११ । एदेण विहणा असंखेज्जेस एत्यदृणवारेसु गदेसु तदो लोहो माया कोषो माणो होद्ण पुणो लोमो माया चि मायाए हिद्जीवो कोषमगंत्र्लण पुणो पिडिणियचिय लोमभेव गदो । लोहेण सह अंतोसुहचमन्छिय पुणो मायसुल्लंषपुण कोषं गदो । पच्छा माणं गदो । तदो चउहिं कसाएष्टिं अवहिद्यित्वाडीए असंखेज्जेस वारेस गदेस एगवारं लोमागरिसो
- अंश्रेष लोभ, माया, क्रोध, मान इस परिपाटीसे असंख्यात परिवर्तन-वारोंके हो जाने पर एक बार लोभक्षायका परिवर्तनवार अधिक होता है।
- § ५६. इस सृत्रका अर्थ कहते हैं—सर्व प्रथम ओचसे इस कथायके पुनः पुनः उपयोग-बार थोड़े होते हैं और इस कथायके पुनः पुनः उपयोगवार बहुत होते हैं इसका कथन करेंगे इस बातका ज्ञान करानेके लिए सृत्रमें ओचपरका निर्देश किया हैं। उसमें भी तिर्यक्रगति और मतुष्वपातिका ही प्रधानरूपसे अवलम्बन लेकर प्रकृत प्ररूपणा करते हैं। यथा—लेभ, माधा, क्रोध, मान इस अवस्थितरुक्ष पारिपाटीसे असंख्यात परिवर्तनवारोंके होनेपर उसके बाद एक बार लेभका परिवर्तनवार अतिरिक्त होता है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। यहाँपर आगरिसा ऐसा कहनेपर परिवर्तनवार ऐसा प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार यह सुत्रका अवयवार्थ कहा। अव इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए संदृष्टिद्वारा यह समुदावार्थप्ररूपण करते हैं।

#### शंका—वह कैसे ?

समाधान——लोभ, माया, कोघ, मान १९९१। पुनः लोभ, माया, कोघ, मान १९९१। इस प्रकार इस विधिसे असंख्यात परिवर्तनवारों हो जानेपर उसके बाद लोभ, माया, कोघ, मान होकर पुनः लोभ और मायाके होनेपर मायामें स्थित हुआ जीव कोघका प्राप्त हुए विना पुनः लोटकर लोभको हो प्राप्त हुआ। तब लोभके साथ अन्तर्ग्युहर्त काल तक इस प्रप्ता मायाको उल्लंघन कर कोघको प्राप्त हुआ। इस वाद मानको प्राप्त हुआ। इस सम्प्रप्त स्था मायाको उल्लंघन कर कोघको प्राप्त हुआ। इस वाद मानको प्राप्त हुआ। इस प्रस्त कार यादो करायों के साथ अवस्थित परिवर्तनवार होनेपर एक वादो कार्यों कह पारों करायों के साथ अवस्थित परिवर्तनवार होनेपर एक वादों करायों के साथ अवस्थित विद्या असंस्थात परिवर्तनवार होनेपर एक वादों करायों के स्था परिवर्तनवार अविरिक्त होता है ऐसा यहाँ कहण करना चाहिए। उसकी यह

ं उवजोगो ७

अदिरिचो होदि चि घेचन्त्रं । तस्सेसा संदिद्वी २ २ २ २ । अथवा पढममसंखेज्ज-वारमविद्विद्यरिवाडीए गंतूण पुणो अंतिमवारे लोमो माया कोहो च होट्ण पुणो णियचिय लोममेव गंतूण तदो मायं कोषं च वोलिय माणं गदो । एवं पि लोमागरिसो अहिओ होह चि चचन्त्रं । एवमेसा पढमपरिवाडी सुचे पह्नविदा ।

५५०. संपहि एदेणेव ख्रिवदाओ असंखेज्जाओ परिवाडीओ वचहस्सामो । तं जहा—एगवारं लोभागिरिस अहिये जादे पुणो वि पुन्वविद्याणेण लोभो माया कोभो माणो चि होट्ण ११११ पुणो वि तहा चैव होट्ण ११११ एवमेदेण विद्येणा असंखेज्जवारे गंतूण तदो पिन्छमावियप्पे पुज्जुचिद्दिणा चैव लोभो माया च होट्ण तदो जह लोभो चेव णियचिट्ण पित्रवण्डा, तो लोभादो मायकुच्लिप्पूणो कोभो होट्ण पुणो माणो होदि चि लोभागिरिसो विदियवारमिदिरिचो लन्मदे २२२२। अह जह लोभो माया कोभो चि होट्ण तचो पिटिणयचिय लोभ पित्रवज्जिद तो पुन्वं व लोभादो मायं कोभं च वोलेय्ण पुणो माणं पित्रवज्जिद चि । एवं लोभागिरिसो विदियवारमिदिरिचो समुवल्यमेदे । एवमेदेण विभिणा पुणो-पुणो भण्णमाणे असंखेजजाओ लोभपरिवाडीओ अदिरिचा लन्मदे । एवमेदेण विभिणा पुणो-पुणो भण्णमाणे असंखेजजाओ लोभपरिवाडीओ अदिरिचा लन्मदे । एवमेदेण विभिणा पुणो-पुणो भण्णमाणे असंखेजजाओ लोभपरिवाडीओ अदिरिचा लन्मदे । एवमेदेण विभिणा पुणो-पुणो भण्णमाणे असंखेजजाओ लोभपरिवाडीओ अदिरिचा लन्मदे । एवमेदेण विभिणा पुणो-पुणो भण्णमाणे असंखेजजाले । वाभे सन्वपरिवाडीणमेसा संदिद्वी ९६६ ।

संदृष्टि है ३२२२। अथवा पहले असंख्यातवार अवस्थित परिपाटीसे जाकर पुनः अन्तिम वारके समय लोभ, माया और क्रोध होकर पुनः लीटकर लोभको ही पाप्त होकर उसके वाद माया और क्रोधको उल्लंघन कर मानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार लोभका परिवर्तनवार अधिक होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रथम पारिपाटी सुत्रमें कही गई है।

ा है ५०. अब इसी द्वारा सूचित हुई अधंख्यात परिपार्टियों को बतलाते हैं। यथा—पक बार लोभपरिवर्तनवारके अधिक होनेपर फिर भी पूर्विविधिसे लोभ, माया, क्रोध, मान ११११ इस प्रकार होकर फिर भी उसी अकार होंकर १९११ इस प्रकार इस विधिसे असंख्यातवार जाकर उसके बाद अन्तिम विकल्प पूर्वों के विधिसे ही लोभ और माया होकर उसके बाद यदि निकुच होकर लोभको ही प्राप्त होता है तो लोभके बाद मायाको उल्लंघन कर कोध होकर पुनः मान होता है। इस प्रकार लोभका परिवर्तनवार दूसरी बार लिसिक प्राप्त होता है—२२२२। और यदि लोभ, माया, कोध इस प्रकार होकर उसके बाद औटकर लोभको प्राप्त होता है तो पहलेके समान लोभके बाद माया और कोधको उल्लंघनकर पुनः मानको प्राप्त होता है। इस प्रकार भी लोभका परिवर्तनवार दूसरीबार अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार इस विधिसे पुनः पुनः कथन करनेपर असंख्यात लोभ परिपार्टियों अति-रिक्त प्राप्त होती हैं। तब सब परिपार्टियोंको यह धंवृष्टि ९६६ ६ होती है।

विश्वेषार्थ — संसारमें सकवाथी तिर्वञ्जों और मनुष्योंकेकोधादिकवायोंके परिवर्तनकार-कायहाँ निर्देश करते हुए वतळाया है कि छोभ, माया, कोध, मान इस कमसे कवायोंका स्वभावसे परिणमन होता है। ऐसा चारों कवायोंका एकवार परिणमन हुआ इसे संवृधिद्वारा ११११ इस मकार वतळाया गया है। इस मकार कथायोंके परिवर्तनका यह क्रम जब असंख्वाववार

१. प्रतिषु -मुल्लंबिय इति पाठ.।

- ५८. एवमेदासु समचासु तदो अण्णारिसी परिवाडी पारमदि चि जाणावणहु-स्रुचरसुचमोइण्णं—
- असंखेज्जेसु लोभागिरसेसु अदिरेगेसु गदेसु कोधागिरसेहिं माया-गिरसा अदिरेगा होइ।
- ६ ५९. एदस्स सुनस्स अवयवत्थपरूवणा सुगमा। संपहि सम्रुदायत्थो वुषदे—
  तं जहा—पुन्तुन्नलोभपरिवाडीसु णिद्धिदासु तदो लोमो माया कोषो माणो ११११।
  पुणो वि लोमो माया कोहो माणो चि एदीए अवद्विद्यपिवाडीए असंखेज्जेसु वारेसु
  गदेसु तदो लोमो माया कोषो चि होद्ण पुणो मायाए णियचिय तत्थंतोम्रहुन्यमन्छिय
  पुणो कोधमुन्लंपिय माणं गदो। एवं गदे कोषागरिसेहिंतो मायागरिसो एमवास्पदिरिचो लद्धो। तस्स संदिही २३२२। पुणो ९६६ एदेण विहिणा असंखेज्जाओ
  लोभपरिवाडीओ समाणिय तदो एमवासम्पत्तरपदिदकमेण कोषागरिसेहिंतो मायागरिसो विदियवारमदिरिचो लन्मदे २३२२। पुणो वि ताए चेष परिवाडीए एदाजो

हो छेता है तब अन्तिम परिवर्तनके समय छोभ और सया होकर क्रोपको प्राप्त हुए बिना पुनः छोभको प्राप्त होता है। तथा अन्तर्मुहृतं काल तक छोभके साथ रह कर मायाको उल्लंधनकर कमसे कोध और मानको प्राप्त होता है। इस श्रवार कार्र कपायों द्वारा अवस्थित परिपाटीके कमसे अवसंख्यातचारोंके ज्यातीत होनेपर छोभका एक परिवर्तनवार अधिक होता है। अवस्थित परिपाटीकेमसे चारों कपायोंके असंख्यात परिवर्तनवार हुए और अन्तिम परिवर्तनवारके समय छोभका एक अतिरक्त परिवर्तनवार हुआ इसे संवृष्टि द्वारा हर प्रकार दिखलाया गया है— २२ । यह एक कम है। हूसरे कमके अनुसार असंख्यात परिवर्तनवार हिनोंके वाह अनितम परिवर्तनवार होते समय छोभ, माया और क्रोध होतर पुनः छोटकर छोभ हुआ तथा माया और क्रोध होते हैं। यहाँ सब मिलाकर विवर्तनवार होते समय छोभ, माया और क्रोध होते हैं। यहाँ सब मिलाकर जितनी परिपाटियों अतिरिक्त प्राप्त होती हैं। यहाँ सब मिलाकर जितनी परिपाटियों हुई हैं वन्हें संवृष्टि द्वारा इस प्रकार दिखलाया गया है—९६६।

§ ५८. इस प्रकार इन परिपाटियोंके समाप्त होनेपर अन्य प्रकारकी परिपाटी प्रारम्भ

होती है इसका झान करानेके लिए आगेका सत्र आया है-

\* इस प्रकार लोभसम्बन्धी असंख्यात परिवर्तनवारींके अतिरिक्त हो जाने पर कोधसम्बन्धी परिवर्तनवारींसे मायासम्बन्धी परिवर्तनवार अतिरिक्त होता है।

\$ ५९ इस सुत्रके अवयवोंकी अर्थ प्ररूपणा सुगम है। अब समुच्चय अर्थ कहते हैं। यथा—पूर्वोक कोमपरिपाटियोंके समाप्त हो जालेपर उसके बाद कोम, माना, कोभ, मान ११ ११ होकर फिर भी कोम, माया, कोभ, मान इस अवस्थित परिपाटीके अनुसार असंख्यातवार हो जालेपर फिर कोम, माया, कोभ होकर पुनः मायामें कीटकर और उसकर अन्तर्गुहुर्त काळ तक रहकर पुनः कोभको उन्तर्जयतकर मानको प्राप्त हुआ। ऐसा होनेपर कोभस्तन्वन्यी परिवर्तनवारोंसे मायासम्बन्धी परिवर्तनवार एकबार अतिरिक्त प्राप्त हुआ। इसकी संबृष्टि—२ १२ है। पुनः पूर्वोक ९ ६ ६ ६ इस बिधिसे असंख्यात कोभ परि-पाटियोंको समाप्त कर उसके वाद एकबार अन्तरर प्रत्येतिक समाप्त कर उसके वाद एकबार अन्तरर प्रत्येतिक मात्र होता है। उसकी संबृष्टि—वारोंसे मायासम्बन्धी परिवर्तनवार दूसरी बार अविरिक्त प्राप्त होता है। उसकी संबृष्टि—

- ९६६६ लोभागरिसाणमदिरेयपरिवाडीओ समाणिय पुणी लोभो माया कोघो माणो चि एवमसंखेज्जवारे गंतृण तदो मायागरिसो एगवारमहिओ लब्भदे २३२२। एवमणेण विद्याणेण मायागरिसा वि असंखेज्जवारमहिया लद्धा इवंति। एवमेसा विदिय-परिवाडी एदेण सुचेण परुविदा।
- ६ ६० संपद्दि एदीए परिवाडीए असंखेज्जेसु मायागरिसेसु अहिएसु समहक्रेतेसु तदो अण्णाए परिवाडीए पारंभो होदि चि जाणावणद्रम्मवरिमसत्त्रमोहण्णं—
- \* असंखेडजेहि मायागरिसेहिं अदिरेगेहिं गर्देहिं माणागरिसेहिं कोषागरिसा अदिरेगा होदि।
- § ६१. एत्थ वि अवयवत्थपरूवणा सुगमा ति तर्झाज्झयूण सर्धदायत्थं चेव वत्तद्वस्सामो । तं जहा—मायागरिसेसु असंखेज्जेसु अदित्तिसु गदेसु लोमो माया कोधो माणो ति ताए चेवावद्विदपरिवाडीए ९ ६ ६ एदाओ लोभागरिसाणमदिरेय-परिवाडीओ समाणिय पुणो लोमो माया कोधो माणो ति असंखेज्जवारे गंतुण तत्थ
- २ २ २ है। फिर भी उसी परिपाटीके अनुसार इन ९ ६ ६ हो असस्वन्धी परिवर्तन-वारोंको अतिरिक्त परिपाटियोंको समाप्त कर पुनः होभा, माया, क्रोध, मान इस विधिसे असंख्यातवार जाकर तदनन्तर सायासम्बन्धी परिवर्तनवार एक वार अतिरिक्त प्राप्त होता है। उसकी संवृष्टि २ ३ २ २ है। इस प्रकार इस विधिसे जायासम्बन्धी परिवर्तनवार भी असंख्यातवार अधिक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह दूसरी परिपाटी इस सूत्र द्वारा कही गई है।
- विशेषार्थ पूर्वेमें डोभसम्बन्धी परिवर्तनवार अन्य कपायोंसम्बन्धी परिवर्तनवारोंसे अतिरिक्त किस विधिसे प्राप्त होते हैं यह वतला आये है। यहाँ मायासम्बन्धी परिवर्तनवार कोधसम्बन्धी परिवर्तनवार कोधसम्बन्धी परिवर्तनवारोंसे अतिरिक्त केसे प्राप्त होते हैं यह वतलाया गया है। टीकामें इसका जा स्पष्टीकरण किया है उससे मालूम होता है कि जब सब परिपाटियोंके अतुसार लोभसम्बन्धी असंस्थान परिवर्तनवार अतिरिक्त होते हैं तथ एकवार मायासम्बन्धी परिवर्तन वार अधिक होता है और यह कम मायासम्बन्धी असंस्थात परिवर्तनवारोंके अतिरिक्त होने तक चलता रहता है। यह दूसरी परिपाटी है जो इस सुबहारा सुचित की गई है।
- ५६० अब इस परिपाटीके अनुसार असंख्यात मायासम्बन्धी परिवर्तनवारीके ज्यतीत हो जानेपर उसके बाद अन्य परिपाटीका प्रारम्भ होता है इस बातका झान करानेके लिए आगोका सत्र आया है—
- इस प्रकार मायासम्बन्धी असंख्यात परिवर्तनवारींके अतिरिक्त हो जानेके
   बाद मानसम्बन्धी परिवर्तनवारींसे क्रोधसम्बन्धी परिवर्तनवार अतिरिक्त होता है।
- \$ ६१. यहाँ पर भी अवशवार्ध प्ररूपणा सुगम है, इसलिए उसे छोड़कर ससुरुवयरूप अर्थको ही बतलावें। यथा—मायासम्बन्धो असंख्यात परिवर्तनवारीके अतिरिक्त हो जाने-पर छोभ, माया, क्रोभ, मान इस प्रकार उसी अवस्थित परिपाटीके अनुसार ६ ६ ६ इन डोमसम्बन्धी परिवर्तनवारीकी अतिरिक्त परिपाटियोको समाप्त कर पुनः छोम, माया

१. ता श्रवौ परिकामिदत्तादो इति पाठ: ।

भाषागरिसाणमदिरेगपाओग्गविसए तहा अहोर्ण माणागरिसेहिंतो कोहागरिसा एगवारमहिया होइ २ २ ३ २, माणादो कोहमागंत्ण पुणो लोभादिसु जहाकमं परिणमिदचादो ।
एवं पुणो-पुणो कीरमाणे मायागरिसेहिंतो कोधागरिसा वि असंखेज्जवारमदिरिचा सम्रवछद्धा हवंति । तदो एवंविहमेगं परिवत्तं काद्ण पुणो वि णेदव्वं जाव णिरुद्धकालो
समचो चि । असंखेजजवस्समेचो एत्य णिरुद्धकालो चि घेचव्वं । एत्य णिरुद्धकालम्भंतरे लोभागरिसाणं सच्चसमासो संदिद्धीए एसो ४४ । एदे मायागरिसा ३५ । कोधागरिसा एदे ३३ । माणागरिसा च एदे ३२ । अहवा लोहादीण परिवचणसंदिद्धी एवं
वा ठवेपव्या—

एदं सन्त्रं पि असंखेज्जवस्साउअतिरिक्ख-मणुसे अस्सियृण परूविदं । संपद्दि संखेज्जवस्साउअतिरिक्ख-मणुस्से अस्सियृण जइ बुचइ तो कोइ-माण-माया-छोहाण-मागरिमा अण्णोण्णं पेक्खियृण सरिसा चेव इवंति । किं कारणं ? असंखेज्जपरिवचणवारा

क्रोध, मान इस विधिसे असंस्थातवार जाकर वहाँ माथासम्बन्धी परिवर्तनवार के अविरिक्त प्राप्त होनेके स्थानपर उस प्रकार न होकर अर्थात् माथासम्बन्धी अविरिक्त परिवर्तनवार माप्त होकर अर्थात् माथासम्बन्धी परिवर्तनवार एकवार अधिक प्राप्त होने हैं। उसकी संदृष्टि २ २ २ है, क्योंकि तब मानके वाद (इसरी बार) क्रोधको प्राप्त कर पुनः क्रमानुसार छोभादिक्ष्पसे परिणमन करता है। इस प्रकार पुनः पुनः करनेपर माथाके परिवर्तनवारोसे क्रोधके परिवर्तनवार भी असंस्थाववार अधिक प्राप्त होते हैं। तदनन्तर इस अकार एक परिवर्तन करके फिर भी विविद्यत काळ समाप्त होने तक फिर भी उक्त विधिसे परिवर्तन कराना चाहिए। यहाँ पर विविद्यत काळ कराना चाहिए। यहाँ पर विविद्यत कराना चाहिए। यहाँ क्षेत्र छोभाविक छो परिवर्तनवार है। अथवा छोभाविक छो परिवर्तनवार है। अथवा छोभाविक छो परिवर्तनवार है। अथवा छोभाविक छो परिवर्तनवंद है। छोभाविक छो परिवर्तनवंद है। छम्प स्थापित करनी चाहिए—

यह सभी असंस्थात वर्षकी आयुवाले तिर्यक्कों और मनुष्योंको मुस्यकर कहा है। अब संस्थात वर्षको आयुवाले तिर्यक्कों और मनुष्योंकी मुस्यतासे यदि कहते हैं तो क्रोध मान, माया, क्रोभके परिवर्तनवार एक-दूसरेको देखते हुए सदृश ही होते हैं, क्योंकि

१. ता श्रती परिणामिदसादो इति पाठः।

सरिसा होद्ण जाव ण गदा ताव स्त्रोभादीणमागरिसा अहिया ण होंति त्ति सुत्त-वयणादो।

#### # एवमोघेण ।

- ६ ६२. एवमेसा ओघेण चउण्डं कसायाणमिमस्ख्युवजोगपरूवणा कया । एतो आदेशपरूवणं वत्त्रइस्सामो । तत्थ वि तिरिक्ख-मणुसगदीसु ओघपरूवणादो णित्थ णाणत्तिर्मिद तप्यदुष्पायणद्वमप्यणासुत्तमाइ—
  - \* एवं तिरिक्खजोणिगदीए मणुसगदीए च।
- ६२. सुगममेदमप्पणासुनं, विसेसमावणिवंषणत्तादो । संपिद्व णिरयगदीए
  अभिक्सप्रुवजोगविसेसपदृष्पायणद्वय्वितसं पवंधमाद्व—
- णिरयगईए कोहो माणो कोहो माणो त्ति वारसहस्साणि परि-यत्तिकण सइं माया परिवत्ति ।

असंख्यात परिवर्तनवार सदृश होकर जब तक व्यतीत नहीं होते तब तक लोभादिकके अधिक परिवर्तनवार नहीं होते ऐसा यह सुत्रवचन है।

विश्वेषार्थ — पहले यह बतला आये हैं कि जब अपनी-अपनी परिपाटि यांके अनुसार लोमके एक-एक कर परिवर्तनवार असंख्यात हो जाते हैं तब एक बार मायाका परिवर्तनवार आर्थक कर परिवर्तनवार एक करा एक बार मायाका परिवर्तनवार एक करा परिवर्तनवार एक परिवर्तनवार अधिक कैसे होता है यह यतलाया गया है। कम यह है कि जब लोमके परिवर्तनवार अधिक होता है तब मायाका परिवर्तनवार एक वार अधिक होता है है तब मायाका परिवर्तनवार अधिक होता है है तब मायाका परिवर्तनवार अधिक होता है। अस्मा मायाका कर कर के स्वाप्त के परिवर्तनवार अधिक होता है। असो मायाक परिवर्तनवार अधिक होता है। असो मायाक कर है। उस अन्तिस संदृष्टि के परिवर्तनवार अधिक होता है। असके अनुसार अंक मंदृष्टि हार किया हो। उसके अनुसार अंक मंदृष्टि हारा किया हो है। उसके अनुसार अंक मंदृष्टि हारा किया हो है। उसके अनुसार अंक मंदृष्टि हारा किया हो है। उसके अनुसार अंक मंदृष्टि हो अपेक्षा लोमके परिवर्तनवार ३४ और मानके परिवर्तनवार ३२ आर हो हो। उसके अनुसार अंक मंदृष्टि हारा किया हो है। उसके अनुसार अंक मंदृष्टि हो अपेक्षा लोमके परिवर्तनवार ३४ आर मानके परिवर्तनवार ३२ आर हो हो। असके अनुसार लोक संदर्शन वार अपेक्षा लोमके परिवर्तनवार ३२ आर हो हो।

## # यह प्रस्पणा ओधसे की गई है।

६२२ इस प्रकार चारों कपायों के पुन: पुन: वपयुक्त होनेकी यह प्रकरणा ओघसे की गई है। इससे आगे आदेशप्रकरणाको बतळावें। उसमें भी तिर्येक्क्षगति और मतुख्यातिमें अधिप्रकरणासे आदेशप्रकरणामें भेद नही है, इसिंछए उसका कथन करनेके छिए अर्पणा सुत्रको कहते हैं—

## इसी प्रकार तिर्यञ्चयोनिगतिमें और मनुष्यगतिमें जानना चाहिए।

- § ६३ यह अर्पणासूत्र सुगम है, ओघसे इन दोनों गतियोंमें विशेषताका अभाव इसका कारण है। अब नरकगतिमें पुनः पुनः उपयोगविशेषका कथन करनेके लिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—
- मनस्कातिमें क्रोध-मान पुनः क्रोध-मान इस प्रकार इजारीवार परिवर्तन होकर एकवार मायारूप परिवर्तन होता है।

§. ६४. जहा ओघपरूवणाए लोभो माया कोधो माणो ति एदीए अवड्डिदपिस्वाडीए असंज्जेस आगिरिसेस गदेस तदो अण्णारिसी परिवाडी होदि तहा एस्थ णरिख, किंतु एस्थ णिरयगदीए कोधो माणो कोधो माणो ति एसा अवड्डिदपरिवाडी । एदीए परिवाडीए वारसहस्साणि परियड्डिट्ण तदो सहं मायापरिवत्ती होह । किं कारणं १ णेरहएस अञ्चंतदोसबङ्गलेस कोह-माणाण चैव पउरं संभवादो । एवं पुणो-पुणो परिवत्तमाणे मायापरिवत्ता वि संखेआसहस्समेत्ता जादा । तदो अण्णो विसरिसपरिवाडीए वियप्पो होदि ति पदप्पायणङ्गाह—

मायापरिवत्तेहिं संखेज्जेहिं गदेहिं सइं लोहो परिवत्तदि ।

९६५. संखेजसहस्सेहि मायापिवनेहिं पादेकं कोह-माणाणं संखेजपिवनण-सहस्साविणामावीहिं गदेहिं तदो सहं छोमेण परिणमदि त्ति मणिदं होदि । कुदो एवं वेव ? णिरयगदीए अञ्चतपापबहुछाए पेजसह्वलोहपिणामस्स सुद्धु दुन्छहत्तादो । एवमेस कमो ताव जाव अप्पणो णिरुद्धभवद्विदीए चिरमसमयो ति । संपिह दोण्हं एदेसि सुनाणं संदिद्धिम्हेण समुदायस्थपह्वणं कस्सामो । तं जहा—णिरयगदीए संखेजवस्साउअभवे असंखेजवस्साउअभवे वा कोहो माणो ११०० पुणो वि कोहो माणो ति २२०० एवंविहेसु संखेजसहस्सपरिवन्तणवारेसु गदेसु तदो अंतिमवारे

समाधान — अत्यन्त पापबहुळ नरकगतिमें प्रेयस्कर छोभपरिणाम अत्यन्त दुर्छम है। इस प्रकार यह कम अपनी विवक्षित स्थितिके अनिम समय कत चळता रहता है। अब इत रोनों सूत्रोंके समुख्यक्य अर्थकी संवृष्टि द्वारा प्रकरणा करेंगे। यथा—नरकातिमें संक्यात वर्षकी आयुवाले भवमें मा असंस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें मा असंस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें मोध्यात ११० ५ दुना कोष्यात २ १ ० इस प्रकारके संस्थात हमान २ १ ० व्युना स्थान १ १ व्युना स्थान १ १ व्युना स्थान १ १ व्युना १

६ ६४ जिस प्रकार ओघपरूपणाकी अपेक्षा छोभ माया, कोघ, मान इस प्रकार अवस्थित परिपाटीके अनुसार असंख्यात परिवर्तनवारिके होनेपर तदनन्तर अन्य प्रकारकी परिपाटी होती है उस प्रकार वहाँ नहीं है, किन्तु यहाँ नरकनातिमें कोध-मान पुनः कांध-मान यह अवस्थित परिपाटी है। इस परिपाटीसे हजारों बार परिवर्तन करके तदनन्तर एक वार मायारूप परिवर्तन हांता है, क्योंकि नारकी जीव अत्यन्त दोषबहुठ होते हैं, इसिछए उनमें कोघ और मानकी ही प्रचुरता पाई जाती है। इस प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तन हांनेपर मायारूप परिवर्तन मा संख्यात हजार वार हो जाते हैं। तब विसदृत्व परिपाटीके अनुसार अन्य विकरूप होता है इस वारका कथन करनेके छिए आगेका मुत्र कहते हैं—

भागासम्बन्धी संख्यात इजार परिवर्तनवारोंके होनेपर एकवार लोभसम्बन्धी परिवर्तनवार होता है।

<sup>§</sup> ६५ मायासम्बन्धी प्रत्येक परिवर्तनवार क्रोध और मानके संख्यात हजार परिवर्तनवारोंका अविनाभावी है और इस प्रकार मायासम्बन्धी संख्यात हजार परिवर्तनवारोंके
होनेके पश्चात एक वार ओमरूपसे परिणमता है यह उक्त कथनका तात्यर्थ है।

शंका--ऐसा किस कारणसे होता है ?

कोहो होद्ण माणमुल्लंघिय माया एगवारं परिवत्तदि ३२१०। पुणो वि पुच्युत्त-विहिणा चेव कोहोँ माणो ति संखेअपरियट्टणवारे गंतूण पुणो पच्छिमे वारे कोहो होद्ण माणमुल्लंघिय मायाए एगवारं परिवत्तदि ३२१०। पुणो वि एदेणेव विहिणा मायागरिसाणं पि संखेअसहस्सवारेसु समत्तेसु तदो तदणंतरपरिवाडीए कोहो होदण माणं मायं च समुन्छंघिय सहं लोमेण परिणमह ३ २ ० १ । पुणो वि एदेण विहिणा मायागरिसेसु संखेजसहस्तवारं परिवत्तिदेसु पुणो कोहो होदण माणं मायं च वोलिय एगवारं लोभेण परिणमइ ३ २ ० १ । पुणो वि एदेणेव कमेण ३२१० संस्रेजसहस्समेत्तमायापस्वित्तेसुगदेसुएगवार छोमो परिवत्तदि।३२०१। ३२१० एवं णेदन्वं जाव पुन्वणिरुद्धाउद्विदिचरिमसमयो ति । एत्थ सव्वसमासेण संदिद्री एसा---3 2 8 0 3 2 8 0 3 2 8 0 एत्थ कोइ-माण-माया लोगा-

३२१० ३२१० ३२१० गरिसाणं जहाकम सब्वर्षिडो एसो २७ ३२०१ ३२०१ ३२०१ १८६३। एदेसिमप्पाबहअं प्रस्दो

वत्तइस्सामो ।

वारमें क्रोध होकर मानको उल्लंघन कर एक वार मायारूप परिवर्तन होता है। उसकी संदृष्टि है— ३ २ १ ० । फिर भी पूर्वोक्त विधिसे ही क्रोध, मान इस प्रकार संख्यात हजार परिवर्तनवारोंके हो जानेपर पुनः अन्तिम वारमें क्रोध होकर मानको उल्लंघन कर मायारूपसे एक बार परिवर्तन होता है। इसकी संदृष्टि है— ३२१०। फिर भी इसी पुर्वोक्त विधिसे संख्यात हजार मायासम्बन्धी परिवर्तनवारोंके भी समाप्त हो जानेपर उसके अनन्तर जो परिपाटी होती है उसमें कोध होकर तथा मान और मायाका उल्लंघन कर एक बार छोभ रूपसे परिणमता है। उसकी संदृष्टि ३२०१ है। फिर भी इसी विधिसे ३२१० माया परिवर्तनवारोंके संख्यात इजार वार परिवर्तित होनेपर पुनः क्रांध होकर तथा मान और मायाको उल्लंघन कर एक बार लोभरूपसे परिणमता है। उसकी स्रंदृष्टि ३२०१ है। फिर भी इसी क्रमसे ३२१० मायाके परिवर्तनवारों के संख्यात हजार बारहो जाने पर एक बार छो भरूप परिणमता है। उसकी संदृष्टि ३२०१ है। इस प्रकार पहले प्राप्त हुई आयुस्थितिके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। यहाँ सबकी समुच्यरूप संदृष्टि यह ँहै---

3 **2 8** 0 यहाँ क्रोध, मान, माया और छोभके परिवर्तनवारोंका पूरा योग यह है— को०२७ मा०१८ मा०६ छोभ ३। 3280 इनका अस्पबहुत्व आगे कहेंगे।

विचार यहाँ पर किया गया है। नारकी जीव अत्यन्त पापबहुल होते हैं, इसिछए उनमें क्रोध और मानकी बहुछता होती है। हजारों बार जब क्रोध, मान पुनः क्रोध, मान क्रप परिणास हो लेते हैं तब क्रोधके बाद मानरूप परिणास न होकर एक बार सायारूप परि-

- § ६६. एवं णिरयगदीए अभिक्खस्चवज्ञोगसरूवणिरूवणं काद्ण संपद्दि देवगदीए
  तप्परूवणङ्कसुवरिमं पर्वधमाह—
- ३ देवगदीए लोभो माया लोभो माया ति वारसहस्साणि गंतूण तदो सइं माणो परिवत्ति ।
- § ६७. तं जहा—देवगदीए लोमो माया लोमो माया चि एदेसिं दोण्डं कसा-याणं वारसहस्साणि गंत्ण तदो सई माणकसायो पिवचित । कुदो एवं १ पेअसरूवाणं लोम-मायाणं तत्थ बहुलं संभवदंसणादो । तदो लोम-मायाहि संखेजवारसहस्साणि गंत्ण तदो लोमेण पिलमिय मायापाओग्गविसये तमुल्लंघिय सई माणेण पिवचिति वि सिद्धं । एवमेदेण कमेण पुणो-पुणो कीरमाणे माणपिवचा वि संखेजसहस्समेचा जादा । तदो अण्णारिसो परिवचो होदि चि जाणावणक्रमाड—

णाम होता है। पुनः इसी क्रमसे इजारों बार क्रोध, मान पुनः क्रोध, मान इस रूप परिणाम होते के बाद क्रोधरूप परिणाम होकर मानके स्थानमे मायारूप परिणाम होता है और इस विधिक्षे जब इजारों बार मायारूप परिणाम हो छोते हैं तब क्रोधरूप परिणामके बाद मान और मायारूप परिणाम होता है। नारिक्वोंके जीवनके और मायारूप परिणाम होता है। नारिक्वोंके जीवनके अन्त तक यही क्रम चलता रहता है। यहाँ अंकसर्वृष्टि द्वारा इसी तथ्यको समझाया गया है। अंकसर्वृष्टिमें ३ यह संख्या संख्यात हजारकी, २ यह संख्या दा बार की और १ यह संख्या एक बारकी सुचक है। अंकसर्वृष्टिमें ३ मून्यसे यह सूचित किया गया है कि जब क्रोधके बाद छोमरूप परिणाम होता हैत व उस बार मायारूप परिणाम नहीं होता। यशप उस बार मानरूप भी रिणाम नहीं होता। परन्तु मानके खानेमें मात्र २ यह संख्या रहनेसे यह बात सुतरां ख्यालमें आ जाती है।

- ६६६ इस प्रकार नरकगतिमें पुनः पुनः क्षायोंके उपयोगस्वरूपका कथन करके अब देवगतिमें उसका कथन करनेके लिए आगेके प्रवन्धको कहते हैं—
- \* देवगितमें लोभ-माया पुनः लोभ-माया इस प्रकार संख्यात इजार वार जाकर तदनन्तर एक वार मानरूप परिवर्तन होता है।
- ६७. यथा—देवगतिमें छोम-माया पुनः छोम-माया इस प्रकार इन दोनों कषायोंके
  संख्यात इजार वारोंको प्राप्त होकर तदनन्तर एकवार मानकषायरूपसे परिवर्तन करता है।

शंका-ऐसा किस कारणसे होता है ?

समाधान — प्रेयस्वरूप छोभ और मायाको वहाँ बहुउतासे इत्यत्ति देखी जाती है। इसिंछर छोभ और मायाके द्वारा संख्यात हजार नारोंको प्राप्त होकर उसके नाद छोभरूपसे पिरामनकर मायाके योग्य स्थानमें मायाको उल्लंघनकर एकवार मानरूपसे परिवर्तित होता है यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार इस क्रमसे पुन. पुनः करनेपर मानके परिवर्तित बार भी संख्यात हजार हो जाते हैं। तदनन्तर अन्य प्रकारका परिवर्तननार होता है इसका ज्ञान करानेके छिए कहते हैं—

१. ता • प्रती भाणकसायो इति पाठ. ।

# माणस्स संखेज्जेसु आगरिसेसु गदेसु तदो सइं कोघो परिवत्तदि ।

- § ६८. माणागिरसेसु पादेक्कं लोम-मायाणमागिरससहस्याविणाभावीसु गरेसु सई कोहेण पित्वचित्, देवगदीए अप्यस्थ्यरकोहपरिणामस्स पाएण संभवाणुवलंभादो । एवमेसो पित्वचणक्को ताव जाव णिरुद्धाउद्विदिचरिमसमयो चि । एत्थ संदिद्विमुहेण समुदायत्थपस्वणाए णिरयगद्दमंगो । णवरि विवज्ञासेण कायष्ट्यमिदि । लोभसच्चसमासो एसो २७ । मायासच्यसमासो १८ । माणसच्यसमामो ६ । कोहसच्चसमासो २ ।
- § ६९. एवमेत्तिएण प्रवंधेण 'को वा किन्दि कसाए अभिक्खमुबजोगमुबजुत्तो' चि एदिनम गाहापच्छिमद्धे पडिवदमभिक्खमुबजोगपरूवणं कादृणं संपिद्ध तिव्वसयमेव-मप्पावद्वजं परूवेमाणो स्त्रप्यंथमत्तरं भण्ड—
- एदीए परूवणाए एक्सिन्ह अवग्गहणे णिरयगदीए संखेळवासिगे
   वा असंखेळवासिगे वा अवे लोआगरिसा धोवा ।
- § ७०. एदीए अर्णतरमस्विदाए अभिक्समुबज्ञीगमस्वणाए अप्पाबहुअं वत्तइ-स्सामी ति भणिदं होदि । एकम्बि भवग्गहणे एगभवग्गहणमहिरणं कादणे ति वृत्तं
- # मानके संख्यात हजार परिवर्तनवारोंके होने पर एक बार कोधरूप परिवर्तन होता है।
- ६८. प्रत्येक मानकषायका परिवर्तनवार छोभ और मायाके संख्यात हजार परिवर्तन वारोंका अविनाभावों है, इस क्रमसे मानकषायके संख्यात हजार परिवर्तनवारोंक हां जानेपर एकवार कोभक्तभसे परिवर्तित होता है, क्योंकि देवगतिमें अप्रशस्ततर कोभपरिणामकी प्रायः क्रपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्राप्त हुई आयुक्ते अनिवस समय वक्त यह परिवर्तनक्र होता हता है। यहाँ पर संदृष्टि द्वारा प्ररूपणा नरकगतिक समान है। इतनी विशेषता है कि विपर्यास-रूपसे प्ररूपणा करनी चाहिए। संदृष्टिमें लोभ कषायका कुळ यांत २० अंकप्रमाण है. माया-क्षयायका कुळ योग १० अंकप्रमाण है और कोभ-कषायका कुळ योग ६ अंकप्रमाण है और कोभ-कषायका कुळ योग १ अंकप्रमाण है और कोभ-कषायका कुळ योग १ अंकप्रमाण है।

विश्वेषार्थ — जिस प्रकार पहले नरकगितमें क्रोधादि कथायों के परिवर्तनवारों का स्पष्टी-करण कर आये हैं, यहाँ देवगतिमें भी उसी प्रकार जान लेना लाहिए। इतनी विशेषता है कि वहाँ क्रोध, मान, माया और लोभ इस क्रमको स्वीकार कर स्पष्टीकरण किया है। किन्तु यहाँ लोभ, माया, मान और क्रोध इस क्रमको स्वीकार कर विवेचन करना चाहिए।

§ ६९. इस प्रकार इस प्रवन्ध द्वारा गाथाके 'को वा किन्द कसाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो' इस उत्तरार्थसे सम्बन्ध रखनेवाळे पुनः पुनः उपयोगका कथन कर अब उसीके
विषयमूत अल्पबहुत्वका कथन करते हुए आगेके सुत्रप्रवन्धको कहते हैं

—

\* इस प्रह्मणाके अनुसार एक भवग्रहणें नरकगतिमें संख्यात वर्षवाले भवमें या असंख्यात वर्षवाले भवमें लोभके परिवर्तनवार सबसे स्तोक हैं।

§ ७०. अनन्तर पूर्व कही गई इस पुना-पुनः होनेवाळी उपयोगप्ररूपणाके अनुसार अल्पबहुत्वको बतळावेंने यह उक्त कथनका तात्वर्य है। एक्लिस भवगाहणे अर्थात् एक भवप्रहण- होइ । णिरयगदीए ताव पयदपह्नवर्ण कस्सामी, पच्छा सेसगदीणमिदि जाणावणहुं 'णिरयदीए' ति वुत्तं । तत्थ वि संखेजवस्सिगे असंखेजवस्सिगे वा भवग्गहणे सस्सि एसा पह्नवणा त्ति पदुष्पायणहुं 'संखेजवस्सिगे वा असंखेजवस्सिगे वा' ति णिद्देसो कजो । 'छोभागरिसा थोवा' छोभपरिवत्तणवारा सन्वत्थोवा ति भणिदं होदि । कुदो एदेसिं थोवत्तमिदि चे ? णिरयगदीए छोभपरियङ्गणवाराणं सुद्दू विरलाणभ्रुवलंभादो ।

भायागरिसा संखेज्जग्रणा ।

§ ७१. कुदो ? एक्केकिम्म लोभपरिवत्ते संखेअसहस्साणं मायापरिवत्तणवाराणम्रवलंभादो । को गुणगारो ? तप्पाओग्गसंखेअसहस्सरूवाणि ।

# माणागिरसा संखेळगुणा।

कोहागरिसा विसेसाहिया ।

§ ७३. केत्तियमेत्तो विसेसो ? सगसंखेजदिभागमेत्तो । लोभ-मायागरिसमेत्तेण

को आधार बनाकर यह उक्त कथनका तात्पर्य है। सर्व प्रथम नरकगितमें प्रकृत प्ररूपणा करेंने, तदनन्तर होग गितयोंको अपेक्षा वह प्ररूपणा करेंने इस बातका ज्ञान करानेके छिए सूत्रमें 'णिरवगरींग' यह वचन कहा है। उसमें भी संख्यात वर्षकी आयुवाछे और असंख्यात वर्षकी आयुवाछे भवमें यह प्ररूपणा समान है इस बातका कथन करनेके छिए सूत्रमें 'संखेजजबस्सिगे बा असंखेजजबस्तिनों वा' यह निर्देश किया है। 'छोभागरिसा थोवा' छोमके परिवर्तनवार सबसे स्तोक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-इनका स्तोकपना किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि नरकगतिमें लोभके परिवर्तनवार अत्यन्त विरल पाये जाते है, इससे जानते हैं कि वहाँ लोभके परिवर्तनवार सबसे स्तोक हैं।

अनसे मायाकषायके परिवर्तनवार संख्यातगुणे हैं।

जंका---गणकार क्या है ?

समाधान--तत्प्रायोग्य संख्यात हजार अंक गुणकार है।

अनसे मानकषायके पविर्तनवार संख्यातगुणे हैं।

 ५०२. यहाँ पर भी कारणका कथन सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्व कथन कर आये हैं। और गुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात हजार अंकप्रमाण है।

अनसे क्रोधकपायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं।

§ ७३ जंका---विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान--अपना संख्यावयाँ भागप्रमाण है। मानके परिवर्तनवारोंसे छोभ और

## माणागरिसहिंतो कोहागरिसा विसेसाहिया चि वृत्तं होह ।

§ ७४. एवं णिरयोषो पर्कविदो । एवं सन्वासु पुढवीसु । णविर पढमपुढवीदो अण्णात्य संखेजविस्सयभवग्गहणालावो ण कायन्वो । संपिह देवगदीए पयदप्याबहुअ-गवेसणक्रमाड—

#### \* देवगदीए कोघागरिसा थोवा।

- ५ ७५. ३ । णिरयगदीए लोभागित्साणं थोवत्ते परूविदकारणमेत्थ वि परूवेपच्यं, विसेसाभावादो ।
  - # माणागिरसा संखेळगुणा ।
    - § ७६. ६ । एत्थ वि कारणं सुगमं, णिरयगहमायागरिसेहिं वक्खाणिदत्थादो ।
    - \* मायागरिसा संखेजगुणा।
    - § ७७. १८ । सुगममेदं पि सुत्तं, णिरयगदिमाणागरिसेहिं समाणपरूवणत्तादो ।

मायाके परिवर्तनवार मात्र कोथके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अर्थात् मानकपायके परिवर्तनवारोंमें लोभ और मायाके परिवर्तनवारोंको मिला देने पर क्रोधके परिवर्तनवार आ जाते हैं जो अपने अर्थात् क्रोधकपायक समस्त परिवर्तनवारोंके संस्थातवे भागप्रमाण हैं। इसे अंकसंदृष्टिसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। अंकसंदृष्टि पहले देही आये हैं।

९७४. इस प्रकार ओघसे नारकियोंमें प्रक्रपणा की। इसी प्रकार सव पृथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पहली पृथिवोंके सिवाय अन्य पृथिवियोंमें सस्यात वर्षवाले अवप्रकार आलाप नहीं कहना चाहिए। अब देवगतिमें प्रकृत अल्पबहुत्वका अतु-सन्यान करनेके लिए कहते हैं—

## देवगितमें क्रोधकषायके परिवर्तनवार सबसे थोड़े हैं।

९ ७५. २। नरकगितमें लोभक्षायके परिवर्तनवारोंके स्तोकपनेका जो कारण कह आये हैंउसे यहाँ भी कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। तात्पर्य यह है कि देवगित प्रयवहुळ गित है, इसलिए वहाँ पर कोधकषायके परिवर्तनवार सबसे थोड़े पाये जाते हैं। यहाँ अंकसंवृष्टिमं उनकी संख्या २ प्राप्त होती है।

## अनसे मानकषायके परिवर्तनवार संख्यातगुणे हैं।

§ ७६. ६। यहाँ पर भी कारणका कवन सुगम है, क्योंकि नरकगितमें मायाकषायके परिवर्तनोंके कथनके साथ उस अवंका ज्याख्यान कर खाये हैं। तात्ययं यह है कि देवोंमें क्रोध-कपायका एक-एक परिवर्तनवार तव होता है जब मानकपायके संख्यात हजार परिवर्तनवार हो छेते है। पिछळे चूंणसूत्रके प्रसंगते अंकर्षमृष्टि ह्या क्रोधकपायके परिवर्तनवारोंक संख्या दे कल्पित की गई है। यहाँ मानकपायके परिवर्तनवारोंको संख्या ६ कल्पित की गई है। यहाँ मानकपायके परिवर्तनवारोंको संख्या ६ कल्पित की है।

# # उनसे मायाकषायके परिवर्तनवार संख्यातगुणे हैं।

§ ७७. १८। यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि नरकगतिमें मानकषायके परिवर्तनवारोंके समान इसकी प्ररूपणा है।

विश्लेषार्थ---यहाँ अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा संख्यात हजारकी सहनानी ३ है। पूर्वमें मान-

## \* लोभागरिसा विसेसाहिया।

§ ७८. २७ । केत्तियमेत्तो विसेसो ! सगसंखे ॰ भागभृदकोह-माणागरिसमेत्तो ।

§ ७९. एवं भवणादि जाव सम्बद्धासिद्ध ति चत्तन्वं, विसेसाभावादो । संपिद्ध तिरिक्ख-मणुसगदीसु पयदप्पावहुअविद्वासणहुमाह—

\* तिरिक्ल-मणुसगदीए असंखंजनिस्सगे भवग्गहणे माणागरिसा
 थोवा ।

§ ८० एत्थासंखेजविस्सयभवग्गहणिवसेसणं संखेजविस्सयभवग्गहणे पयदप्पा-बहुअसंभवो णित्थ त्ति जाणावणफलं दहुच्तं, तत्थ चदुण्हं कसायाणं परिवत्तणवाराणं सरिसत्त्वदंसणादो । एत्थ संदिद्रीए माणागरिसाणं पमाणमेदं ३२ ।

## को हागरिसा विसेसाहिया ।

परिवर्तनवारोंकी संख्या अंकसंदृष्टिमें ६ बतला आये हैं। इसे ३ से गुणा करने पर १८ प्राप्त होते हैं। इसे ध्यानमें रख कर वास्तविक अर्थ जान लेना चाहिए।

उनसे लोभकषायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं।

§ ७८. शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—अपने संख्यातवे भागप्रमाण जो क्रोध और मानकषायके परिवर्तनवार हैं उतना विशेषका प्रमाण है।

विश्वेषार्थ— यहाँ टीकामें 'सगसंखे०भागभूद' पद आया है। उसका तात्पर्य है कि लोभक्यायके जितने परिवर्तनवार हैं उनके संख्यातवे भागप्रमाण। वह संख्यातवों भाग कितना होगा ऐसा प्रश्न होने पर वजाज्या है कि कोध और मानकपायके जितने परिवर्तनवार हैं उतना है। अंकर्सदृष्टिमें यहाँ अपने संख्यातवों भागको सहनागे एक अके है। पूर्व सुत्रके प्रसंगसे अंक संदृष्टिमें मायाकपायके परिवर्तनवारोको संख्या १८ हे आये हैं। उसका ९ संख्या संख्यातवां भाग है। यह कोध और मानके परिवर्तनवारोको जितनी सख्या है उतनी है। इस होगोंका योग २० है। इसल्यि यहाँ अंक्संदृष्टिमें लोभक्यायके परिवर्तनवार का स्वर्ण है उतनी है। इसल्या संख्या का स्वर्ण के स्वर्ण संख्या है। उसका एक स्वर्ण संख्या है। स्वर्ण संख्या संख्या का स्वर्ण संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या है। यह कोध और मानके परिवर्तनवारों को जितनी सख्या है उतनी है। इस होगों का योग २० है। इसल्या यहाँ अंक्संदृष्टिमें लोभक्यायके परिवर्तनवार स्वर्ण संख्या है। स्वर्ण संख्या संख्या संख्या स्वर्ण संख्या संख्या

५ ७९. इसी प्रकार अर्थान् देवगतिकी ओधप्ररूपणाके समान भवनवासियोंसे छेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें कथन करना चाहिए, क्योंकि उक्त प्ररूपणासे इसके कथनमें कोई अन्तर नहीं है। अब तिर्यक्रमति और मतुष्यगतिमें प्रकृत अल्पवहुत्वका कथन करनेके छिए आगोका सुत्र कहते हैं—

 क्षित्रश्चमित और मनुष्यमितमें असंख्यात वर्षवाले भवत्रहणके भीतर मान-करायके परिवर्तनवार सबसे थोडे हैं।

\$ ८० संख्यात वर्षबाळे अवमहणके भीतर प्रकृत अल्पबहुत्व सन्भव नहीं है इस बातका ज्ञान करानेके इस ळिए सूत्रमें 'असंखिजवस्त्रियशबगाहुंगे' यह विशेषण जानना "पाहिए, क्योंकि संख्यात वर्षकों आयुवाजे असमे चारों क्यायोंके परिवर्शनवार समान देखे जाते हैं। यहाँ पर अंकसंबृक्षिमें मानकषायके परिवर्शनवारोंका प्रमाण वह २२ है।

# उनसे क्रोधकवायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं ?

- § ८१. केलिममेचो विसेसो १ तप्पाओग्गासंखेऊक्वमेचो । किं कारणं १ असंखे-जासु परिवाडीसु कोह-माणागरिसाणमविद्वसरूवेण गदासु तदो सई माणागरिसेहिंतो कोहागरिसाणमदिरेयमावो होदि चि समणंतरमेव परूवियचादो । तदो माणागरिसाण-मसंखे०भागमेचो एत्थ विसेसो चि घेचव्वं ३३ ।
  - \* मायागरिसा विसेसाहिया।
  - ६ = २. केत्वियमेचो विसेसो १ कोहागरिसाणमसंखे०भागमेचो ३५ ।
  - \* लोभागरिसा विसेसाहिया।
  - ९८३. केत्तियमेत्तेण १ मायागिरसाणमसंखे०भागमेत्तेण ४४ ।

एवं गाहापच्छद्धस्स अत्थे विहासिय समत्ते पढमगाहा समत्ता भवदि ।

§ ८१. जंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान — तत्प्रायोग्य असंख्यातचे भागमात्र हैं, क्योंकि क्रांध और मानकपायके परिवर्तनवारोंकी अवस्थितरूपसे असंख्यात परिपार्टियोंके जानेपर तदन्तर गानके परिवर्तनवारोंकी एक वार अधिकता होती है यह भठ प्रकार पहंठ ही कथन कर आये है। इसछिए मानकपायके परिवर्तनवारोंका असंख्यात्वां भाग यहाँ पर विद्रांप प्रहण करना चाहिए २३।

विश्लेषार्थ — अंक संदृष्टिमें विशेषका प्रमाण १ अंक स्वीकार करने पर कोध कषायके कुळ परिवरीनवार ३३ हुए, क्योंकि पूर्वमें मानकषायक परिवरीनवारोकी संख्या ३२ दे आखे हैं।

\* उनसे मायाकषायके परिवतनवार विश्लेष अधिक हैं।

§ ८२ शंका- विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—कोधकपायके परिवर्तनवारोंका असंख्यातवां भाग विशेषका प्रमाण है ३५। विशेषार्थ—पूर्वेमें अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा क्रोधकपायके परिवर्तनवार ३३ वतळा आये हैं। उनका अंख्यातवाँ भाग २ अंक प्रमाण स्वीकार कर छेनेपर मायाकपायके परिवर्तन-वारोंकी कळ संख्या ३५ प्राप्त होती हैं।

# उनसे लोभकषायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं।

९ ८३ शंका— कितने मात्रसे अधिक हैं ?

समाधान-सायाकवायके परिवर्शनवारोंके असंख्यातवें भागमात्रसे अधिक है ४४।

विश्लोषार्थ—पूर्वमें अंकसंदृष्टिमें मायाकषायके परिवर्तनवार ३५ वतला आये हैं। उनका असंख्यातवां भाग ९ अंक प्रमाण स्वीकार करनेपर लोभकषायके कुळ परिवर्तनवारोंकी संख्या ४४ प्राप्त होती हैं।

> इस प्रकार प्रथम गाथाके उत्तरार्धका व्याख्यान समाप्त होने पर प्रथम गाथाका व्याख्यान समाप्त हुआ।

- \* एतो विदियगाहाए विभासा।
- - #तंजहा।
  - § ८५. सुगममेद प्रच्छावक्कं ।
  - श्विम्म भवग्गहणे एककसायम्मि कदि च उवजोगा ति ।
- ६८६. एदस्म ताव गाहापुरुवद्वस्स अत्यविद्यासणे कस्सामो ति भणिदं होइ। एद्मिम गाहापुरुवद्वं णिरयादिगदीसु संखेअवस्मियमसखेअवस्सियं वा भवग्गहणमाहारं काद्ण तत्थेगेगस्स कमायस्स केतिया उवजोगा होति, किं संखेआ असंखेआ वा ति पुच्छाणिहेसेण उवस्मिमञ्चपरूवणा संग्रहिया ति गहेयन्वं। संपिह एवंविहत्थिवसेसपिड-बद्धस्तेदस्स गाहापुरुवद्वस्स णिरयगइसंबंधेणत्थिवहासणं कुणमाणो सुत्तपवंधस्त्रतरं भण्ड—
  - \* एकम्मि ऐरहयभवग्गहणे कोहोवजोगा संखेजा वा असंखेजा वा ।
- ८७. एकम्मि णेरइयभवग्गहणे णिरुद्धे तत्थ कोहोवजोगा केचिया होंति चि
  संखेआ वा असंखेआ वा होंति चि भणिदं। त जहा—दसवस्ससहस्सप्यदृढि कोहोव-
  - इससे आगे अब दूसरी गाथाकी विभाषा करते हैं।
- - **\* वह कैसे** ?
  - ६८५. यह पुरुष्ठावाक्य सुगम है।
  - \* एक भवग्रहणके भीतर एक कपायके कितने उपयोग होते हैं।
- § ८६. सर्व प्रथम इस गाथाके पूर्वार्थका विशेष विवेचन करेगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है। नरकादि गतियोमें संख्यात वर्षवाल और असंख्यात वर्षवाल अवप्रहणको आधार बना कर वहाँ एक-एक कपायक कितने उपयोग होते हैं या असंख्यात उपयोग होते हैं या असंख्यात उपयोग होते हैं इस प्रकार इस गाथाक पूर्वार्थमें पुच्छाके निर्देश द्वारा आगेकी समस्त प्ररूपणा संगृहीत की गाई है ऐसा यहाँ पर प्रहुण करना चाहिए। अब इस प्रकारके अर्थविदोषसे सम्बन्ध रखनेवाले गाथाके इस पूर्वार्थके अर्थवा नरकाविके सम्बन्धसे विशेष ब्याख्यान करते हुए आगोके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं—
- मारिकवींके एक भवग्रहणके भीतर क्रोधकपायके उपयोग संख्यात अथवा
   असंख्यात होते हैं।
- § ८७. नरिकयोंके एक भवग्रहणके विवक्षित होनेपर उसमें क्रोधसम्बन्धी उपयोग कितने होते हैं ऐसा पृच्छा होने पर संख्यात अथवा असंख्यात होते है यह कहा है। यथा—

१ ता॰प्रती अ [ अ ] बिहासणं आ॰प्रती अविहासणं इति पाठः ।

जोगा संखेजा होर्ण लब्यंति जाव तप्पाओग्गसंखेजविस्तयमवग्गहणं ति । पुणो तत्युकस्ससंखेजजमेना कोहोवजोगा होर्ण तत्तो प्यहुढि उविससन्वभववियप्येष्ठ संखेजजविस्तएसु असंखेजजविस्तएसु असंखेजजविस्तएसु असंखेजजविस्तएसु असंखेजजविस्तएसु असंखेजजविस्ताय होति । कि कारणं ? तप्पाओग्ग-संखेजजवस्साणं सच्वोवजोगे एगपुंजं कार्ण पुणो सित्स-वेमागे किर्ण तत्थेगभागं वेन्णुकस्ससंखेजजमेना कोहोवजोगा रुग्नित । ससेमामागो वि माणादिउवजोगा होति । एदेण कारणेण एदं भवग्गहणं संखेजजोवजोगाणं पज्जवसाणनेण गहिर्षं । एदस्स तप्पाओग्गसंखेजजवस्समेत्तभवग्गहणस्स पमाणािणणयमुवि कस्सामो । एवमेसा कोहोवजोगाणं परुवणा कया । संपिष्ट माणोवजोगाण पयदस्थगवेसणदुमाइ ।

### \* माणोवजोगा संखेळा वा असंखेळा वा ।

§ ८८. 'एकम्मि णेरइयभवन्गहणे' इदि अहियारसंबंधो एत्थ कायच्वो ।
सेसं छुगमं ।

#### \* एवं सेसाणं पि ।

§ ८९. जहा कोह-माणाणं पयदपरूवणा कया एव माया-छोभाणं पि वत्तव्वं, विसेसाभावादो । एवं णिरयगदीए पयदपरूवणं कादृण सेसासु वि गदीसु एसो चेव कमो अणुगंतव्वो ति पदप्पायणद्रमप्पणासुत्तमाह—

दस हजार वर्षसे लेकर तत्मायांग्य संख्यात वर्षप्रमाण आयुवाले भवमें क्रोधकषायके उपयोग संख्यात हो प्राप्त होते हैं। पुनः वहाँ क्रोधकषायके उपयोग उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण प्राप्त होकर तदनन्तर आगेके सब संख्यात वर्षप्रमाण आयुवाले और असंख्यात वर्षप्रमाण आयुवाले सबके भेटोंमें असंख्यात हो क्रोधसम्बन्धों उपयोग होते हैं।

## शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—तात्रायोग्य संख्यात वर्षोके भीतर प्राप्त हुए सब कथायं।सम्बन्धी उपयोगोंका एक पुट्य करके पुनः उसके परस्पर समान दो भाग करके उनमेंसे एक भागको प्रहण कर उन्क्रष्ट संख्यातप्रमाण क्रोधकथायसम्बन्धी उपयोग होते हैं। ज्ञेप एक भागभाण उपयोग भी मानादिकथायसम्बन्धी होते हैं। इस कारणसे इस भवको, संख्यात उपयोगोंकी यहाँ परिसमाप्ति हो जाती है, यह वतकानेके क्रिप्त प्रहण किया है। इस तार्शयोग्य संख्यात वर्ष-प्रमाण भवके प्रमाणका निर्णय आगे करेंगे। इस प्रकार यह क्रोधके उपयोगोंका कथन किया। अब मानसम्बन्धी उपयोगोंके प्रकृत अर्थका अनुसन्धान करनेके क्रिप्त आगोका सूत्र कहते हैं—

## \* मानकषायके उपयोग संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं।

§ ८८ नारियोंके एक भवका अधिकार होनेसे 'एक्कम्सि भवग्गहणे' इस पदका यहाँ पर सम्बन्ध कर छेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

### # इसी प्रकार शेष कषायोंकी अपेक्षा भी जानना चाहिए।

§ ८९. जिस प्रकार कोध और मानकषायकी प्रकृत प्ररूपणा की है उसी प्रकार माया और छोभ कषायोंकी भी करनी चाहिए। इस प्रकार नरकगितमें प्रकृत विषयकी प्ररूपणा करके होष गतियोंमें यही कम जानना चाहिए इस तथ्यका कथन करनेके छिए अर्पणासूत्रको

## # एवं सेसासु वि गदीसु ।

- ६९०. सुगमसेदमप्पणासुन्, एकस्टि अवग्गहणे कोहादीणप्रवजीगा संखेआ असंखेआ वा चि एदेण मेदाभावादो । संपिह एत्थेव सिण्णियासिवसेसपरूवणं कुणमाणी सुन्तप्वधस्त्रचरं भणह—
- श्रीत्यगदीए जिस्ह को होवजोगा संखेळा तिस्ह माणोवजोगा
   श्रीयमा संखेळा।
- - \* एवं माया-लोभोवजोगा ।
- § ९२. जडा कोडीवजोगेसु संखेजेसु माणोवजोगा णियमा संखेजा जादा एवं माया-छोभोवजोगा च णियमा संखेजा चि वचव्वं, तेसु संखेजेसु संतेसु तचो संखेज-

## कहते हैं—

- इसी प्रकार शेष गतियोंमें भी कथन करना चाहिए।
- ६९०. यह अर्पणासूत्र सुगम है, क्योंकि एक भवमें क्रोधादि कषायोंके उपयोग संख्यात या असंख्यात होते हैं इस प्रकार इस कथनसे यहाँके कथनमें कोई अन्तर नहीं है। अब इसी गतिमें सन्निकर्ष विशेषका कथन करते हुए आगेके सुत्रप्रवन्धकों कहते हैं—
- मनस्कातिमें जिस भवमें क्रीधकवायके उपयोग संख्यात होते हैं उस भवमें मानकपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं।
- ९९. इस सूत्र द्वारा नरकगतिमें क्रोधकषायके संख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर वहाँ मानकषायके उपयोग क्या संख्यात होते हैं या असंख्यात होते हैं इस विषयका अनुसन्धान किया गया है।

#### इंका-वह कैसे ?

समाधान— नारिकयों के जिस भवमें क्रोधक उपयोग संख्यात होते हैं वहाँ मान-कपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं, क्योंकि क्रोधकपायके उपयोगों के संख्यात होते पर उनसे विशेष हीन मानकपायके उपयोगों के संख्यात सिद्ध होनेमें कोई वाधा नहीं पाई जाती।

- # इसी प्रकार मायाकषाय और लोम कषायके उपयोग जानने चाहिए।
- ६ ९२. जिस प्रकार क्रोधकथायके उपयोगोंके संख्यात होने पर मानकथायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं उसी प्रकार माया और लोभकथायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि उनके संख्यात होने पर उनसे संख्यातगुणे हीन इन उपयोगों-

गुणहीणाणमेदेसिं तहाभावसिद्धीए णिच्चाहमुबलंभादो ।

- अजिंह माणोवजोगा संखेळा निम्ह को होवजोगा संखेळा वा
   असंखेळा वा ।
- § ९३. जिम्ह णेरहयभवग्गहणे माणावजागा संखेजा तिम्ह कोहोवजोगा संखेजा चैचे चि णिथि णियमो, किंतु सखेजा वा असंखेजा वा होति । किं कारणं ? उकस्स-संखेजमेचेसु माणोवजोगेसु जादेसु तचो विसेसाहियाणं कोहोवजोगाणमसंखेजच-दंसणादो । उकस्ससंखेजादो एण हेद्वा तप्पाओग्गसखेजमेचेसु जादेसु दोण्हं पि अप्यप्पणो पर्डिमागेण सखेजाणमुवजोगाणमुवलंसादो ।
  - \* मायोवजोगा लोहोवजोगा णियमा संखेळा ।
- ९९८. इदा १ माणीवजीगेसु सखेजेसु मतेसु तत्तो संखेजगुणदीणाणमेदेसि
  तहाभावसिद्धीए णाइयत्तादो ।
- अजिम्ह मायोवजोगा संग्वेजा तिम्ह कोहोवजोगा माणोवजोगा संग्वेजा वा असंग्वेजा वा ।
- ६९५. कुदी मायोवजोगेसु उकस्ससखेजमेनेसु जादेसु तत्ता संखेजगुणाणं कोइ-माणोवजोगाणससंखेजनुबलंभादो, तत्तो सखेजगुणहाणमदाणमोदिरय हेट्टा के संख्यातरूप होनेकी सिद्धि निवाधरूपसे पाई जाता है।
- नारिकपोंके जिस भवमें मानकषायके उपयोग संख्यात होते हैं उस भवमें क्रीधकषायके उपयोग संख्यात अथवा असंख्यात होते हैं।
- §९२. नारकियोंके जिस भवमें मानकपायके उपयोग संख्यात होते है उस भवमें क्रोभकषायके उपयोग संख्यात हो होते हैं यह नियम नहीं है। किन्तु संख्यात या असंख्यात होते हैं

शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—मानकषायके उपयोग उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण हो जाने पर उनसे विशेष अधिक क्षोधकषायके उपयोग असंख्यात देखे जाते हैं। परन्तु उत्कृष्ट संख्यातसे नीचे तत्प्रायोग्य संख्यातप्रमाण उपयोगोंके होनेपर दोनोंके ही अपने-अपने प्रतिभागके अनुसार संख्यात उपयोग पाये जाते हैं।

- \* मायाकषायके उपयोग और लोभकषायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं।
- § ९४. क्योंकि मानकषायके उपयोगोके संख्यात होनेपर उनसे संख्यातगुणे हीन उक्त दोनों कषायोंके उपयोगोंका संख्यात सिद्ध होना न्यायप्राप्त है।
- मारिक्योंके जिस भवमें मायाकवायके उपयोग संख्यात होते हैं उस मवमें
   कोधकवायके उपयोग और मानकवायके उपयोग संख्यात अथवा असंख्यात होते हैं।
- ६ ९५. क्योंकि मायाकपायके उपयोगोंके उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण होनेपर उनसे संख्यात गुणे क्रोध और मानकपायके उपयोग असंख्यात पाये जाते हैं। तथा वहाँसे संख्यातगुण हीन

सम्बत्थ मायोवजोगेहिं सह कोह-माणोवजोगाणं संखेजपमाणत्त्वलंभादो च ।

- **\* लोभोवजोगा णियमा मंखे**जा ।
- ६ ९६. कृदो ? मायोवजोगेसु संखेजेसु सतेसु तत्तो संखेजगुणहीणाणमेदे(सं तद्दामावसिद्धीए णिप्पडिवंधमुवलंमादो ।
- अत्य लोभोवजोगा संखेजा तत्थ कोहोवजोगा माणोवजोगा मायोवजोगा भजियव्या ।
- १.७. लोभस्स सखेजावजोगेसु णिरुद्वेसु कोहादिकमायाणमुबजांगा संखेजा वा असंखेजा वा होति ति भजियच्या । किं कारण १ आदीदो प्पहृिंह सन्वेसि संखेजावजोगेसु गच्छमाणेसु पुव्यमेव कोधस्स असंखेजोवजोगा पाग्मित, तदो माणस्स, तदो मायाए, सच्यपच्छा लोभस्स । एदेण कारणेण लोहोवजोगेसु सखेजेसु सतेसु सेसकसायाणमुबजोगा रांखेजानंखेज्जवियपोहिं भयणिज्जा ति णित्य संदेहां । एवं ताव कोहादिकसायाण संखेज्जोवजोगिणरुंभणं काद्ण तत्य सेसकसायायवजोगाण संखेज्जावजोगिणरुंभणस्हेण सर्णण्यासविहाणद्रमविस्म प्यंधसाह—
- \* जत्थ णिरयभवग्गहणे को होवजोगा असंस्वेज्जा तत्थ सेसा स्थान उतरकर नीचे मर्वत्र मायाकपायके उपयोगीक साथ क्रीध और मानकपायक उपयोग संख्यातश्रमण ही पाये जाते हैं।
  - \* लोभकपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं।
- ९६ क्योंकि मायाकषायके उपयोगोंके संख्यात हाने पर उनसे संख्यातगुणे हीन इनकी उक्त प्रकारसे सिद्धि विना किसी बाधाके हो जाती है।
- \* नारिक्योंके जिस भवमें लोमकषायके उपयोग संख्यात होते हैं वहाँ क्रोधकषायके उपयोग, मानकषायके उपयोग और मायाकषायके उपयोग भजनीय होते हैं।
- § ९७ लोभकपायक संख्यात उपयोगोंक होनेपर क्रोधादि क्यायोंके उपयोग संख्यात या असंख्यात होते हैं, इसलिए ये भजनीय हैं, क्यांकि आरम्भसे लेकर सभी क्यायोंके संख्यात उपयोग हो जानेप सबसे पहले क्रोधकपायक असख्यात उपयोग प्रारम्भ होते हैं, उसलिए यो स्वयं स्वयं अस्वयात उपयोग प्रारम्भ होते हैं, उसले हाए सचके अन्तमें लोभक असख्यात संख्यात लिखाले जिये हुए उपयोग प्रारम्भ होते हैं। इस काराणसे लोभक उपयोगोंक संख्यात होने पर शेष क्यायोंके उपयोग संख्यात और असख्यातहप विकल्पोंके द्वारा भजनीय होते हैं इसमें सन्देह नहीं हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम क्रांधादिकपायोंक संख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर वहीं शेष क्यायोंके असंख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर वहीं शेष क्यायोंके असंख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर अब उन्हीं क्यायोंक असंख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर सन्तिकर्षका कथन करनेके लिए आगोके प्रवस्था उपयोगोंको विवक्षित कर सन्तिकर्षका कथन करनेके लिए आगोके प्रवस्था उपयोगोंको विवक्षित कर सन्तिकर्षका कथन करनेके लिए आगोके प्रवस्था उपयोगोंको विवक्षित कर सन्तिकर्पका कथन करनेके लिए आगोके प्रवस्था करते हैं
  - \* नारिकयोंके जिस भवमें क्रोधकषायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ शेष

### सिया संखेडजा सिया असंखेडजा ।

- ५ ९८. कृदो एवं श्रीहस्स जहण्णपित्तासंखेजजमेत्रेसु उवजोगेसु जादेसु तदो विसेसाहियमद्वाणं गंत्ण माणस्स असंखेजजोवजोगाणं पारंभदंसणादो । माया-स्रोभाणं पि तत्तो संखेजजाणमद्वाणमप्पप्पणो पिडमागेण गंत्ण तदो असंखेजजोवजोगितसय-सम्रुप्पतिदंसणादो । तस्त्रा जस्य कोहोवजोगा असंखेजजा तत्य सेसोवजोगा सिया संखेजजा विया असंखेजजा ति सिद्धमिक्टं ।
- \* जत्थ माणोवजोगा असंखेजा तत्थ कोहोवजोगा णियमा
   असंखेजा।
- ९९. इदो ? कोहस्स असंखेज्जीवजीगेसु पारद्वेसु तत्तो विसेसाहियमद्वाणं गंतुण माणस्सासंखेज्जीवजीगाणं पारंभदंसणादो ।
  - # सेसा भजियव्या ।
- अत्थ मायोवजोगा असंखेळा तत्थ को होवजोगा माणोवजोगा
   णियमा असंखेळा ।

कषायोंके उपयोग संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं।

§ ९८. शंका-ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान — कोधकषायके जधन्य परीतासंख्यातप्रमाण अपयोगोंके होने पर उससे विशेष अधिक स्थान जाकर मानकषायके असंख्यात उपयोगोंका प्रारम्भ देखा जाता है। माया और छोमोंके भी उससे अपने-अपने प्रतिमागके अनुसार संख्यातगुणे स्थान जाकर असंख्यात उपयोगोंके विषयको उत्पत्ति देखी जाती है। इसिंछए जहाँ क्रांपकपायके उपयोग असंख्यात विशेष के स्याप में है और असंख्यात भी है यह विना विरोधके सिद्ध हुआ।

- जिस भवमें मानकपायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ क्रोधकपायके उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं।
- - \* श्रेष कषायोंके उपयोग भजनीय हैं।
- § १००. क्योंकि वहाँ पर मायाकवाय और छोमकवायके उपयोगोंके संख्यात या असंख्यात होनेमें कोई बाधा नहीं पाई जाती।
- अजिस भवर्में मायाकषायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ क्रोध और मानकषायके उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं।

- § १०१. **इ**दो १ तेसिं तप्णांतरीयत्तादो ।
- # लोभोवजोगा भजियव्या।
- ५ १०२. किं कारणं ? मायोवजोगेसु जहण्णपिरत्तासंखेज्जमेत्रेसु जादेसु तचो संखेज्जगुणमदाणमुविर गंतूण लोभस्सासंखेज्जोवजोगाणमप्पत्तिदंसणादो ।
- \* जत्थ लोहोबजोगा असंखेजा तत्थ कोह-माण-मायोबजोगा णियमा असंखेला।
- ६ १०३. जस्य णिरयभवग्गहणे लोभोवजोगा असंखेज्जा जादा तिम्म णिरुद्धे सेसकसायोवजोगा णियमा असंखेज्जा होंति, तेसिमसंखेज्जनामावे णिरुद्धलोभकसायस्स वि असंखेज्जोवजोगाणमणुष्पचीदो । एवं ताव णिग्यगदीए सव्वेसि कसायाणं संखेज्जा-संखेज्जोतजोगाणं पादेक्कं णिरुंभणं काद्ण सण्णियासविद्धी परूविदो । संपिद्ध एसी वेब सण्णियामविद्धीसे देवगदीए विवजाससह्येण जोजेयव्यो नि पदण्यायणङ्कमिदमाङ—
- अतहा णेरहयाणं को होवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं सो भोव-जोगाणं वियप्पा।
- अ जहा णेरहयाणं माणोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं मायोव-जोगाणं वियप्पा ।
- § १०१ क्योंकि वे उनके अविनामावी है। अर्थात क्रोध और मानके उपयोग असंस्थात होनेपर तत्प्रायोग्य स्थान जाकर ही मायाके उपयोग असंस्थात होते हैं, इसिक्य मायाके उपयोग असंस्थात होने पर क्रोध और मानके उपयोग असंस्थात होंने ही यह नियम है ऐसा इनमें अविनामाव है।
  - \* लोभकषायके उपयोग भजनीय हैं।
- असंख्यात होते हैं वहाँ कोध, मान और
- सायाकपायके उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं।

  § १०२. नारिकयोके जिस भवमें छोभक्षायके उपयोग असंख्यात हो जाते हैं वहाँ
  श्रेष कथायोंके उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं, क्योंकि यदि वे असंख्यात न हों तो
  विवक्षित छोभक्षायको भी असंख्यात उपयोगोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार
  नक्कातिमें सभी कथायोंके संख्यात और असंख्यात उपयोगोंमेंसे प्रत्येकको विवक्षित कर
  सन्निकपंषिषि कही। अब इसी सन्निकपंषियोगको देवगतिमें विपरीतरूपसे उगा छेना

चाहिए इस बातका कथन करनेके छिए इस प्रबन्धको कहते हैं— \* जिस प्रकार नारकियोंके क्रोधकपायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं उसी प्रकार देवोंके छोभकषायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं।

अ जिस प्रकार नारिकपोंके मानकषायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं उसी प्रकार देवेंके सायाकषायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं।

- अहा णेरहयाणं मायोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं माणोव-जोगाणं वियप्पा ।
- अहा णेरहयाणं लोभोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं कोहोब-जोगाणं वियप्पा ।
- १०४. एदेसिं सुनाणमत्थपरूजणा सुगमा। संपदि तिम्बस-मणुसगदीसुणित्थ एसो सण्णियासमेदो, तत्थ संखेज्जवस्सिय भवग्गहणे सन्वेसिमविसेक्षेण संखेज्जविक्तोगणियमदंसणादो । असंखेज्जविक्तिये वि सन्वेसिमसंखेजोव जोगत्तेण णाणता-मावादो । कि कारणं ? अबहुद्दिपरिवाडीए सन्वेसिमसंखेज्जेसु आगरिसेसु लोभ-मायादि-कमेण गदेस सहं विस्तिसपरिवाडीए तत्थ्रप्पितिणयमदंसणादो ।
- १०५. एवमेचिएण पवंधेण गाहापुच्यद्वस्स अन्यविहासणं कार्ण संपिष्ठ
   गाहापच्छिमद्वमवलंविय अदीदकालसंवेधेण भवष्पाबहुअं परुवेमाणो तदवसरकरणद्व माह—
  - # जेसु ऐरहयभवेसु असंखेजा को होवजोगा माण-माया-लोभोव-
- अजिस प्रकार नारकियोंके मायाकषायके उपयोगोंके सन्निकर्ष विकल्प होते हैं उसी प्रकार देवोंके मानकषायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं।
- # जिस प्रकार नारिकपोंके लोभकपायके उपयोगोंके मिननकपिवकल्प होते हैं उसी प्रकार देवोंके कोभकपायके उपयोगोंके सन्निकपिवकल्प होते हैं।
- ६९४. इन सूत्रोंके अर्थका कथन सुगम है। अब तियंख्रगति और मतुष्यगतिम यह सिन्कर्पमेद नहीं है, क्योंकि वहाँ संस्थात वर्षकी आयुवाळ भवमहण्के भीतर सभी कषायोंके सामारूपसे संस्थात उपयोगोंका नियम देखा जाता है। असंस्थात वर्षकी आयुवाळे भवमें भी सभी कषायोंके असंस्थात उपयोगरूपसे नानात्वका अभाव है, क्योंकि अवस्थित परिपाटीके द्वारा छोभ, माया आदिके कमसे सभी कषायोंके असंस्थात परिवर्तन वारिके होने पर एकबार विसद्त परिपाटीके आश्रयसे वहाँ नानापनेकी उत्पत्तिका नियम देखा जाता है।

चित्रेषार्थ — निर्वेक्षगित और मनुष्यातिमें लोभ, माया, क्राथ और मान इस क्रमसे यह जीव चारों कपायों में असंस्थात वार तक पुनः-पुनः उपयुक्त होता रहता है, इसलिए तो संस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें वारों कपायों के संस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें वारों कपायों के संस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें भी चारों कपायों के असंस्थातवात्ता सदृत उपयोग परिवर्तनी के वाह ही एक बार विसदृत्त परिपाटीसे उपयोग परिवर्तनी के बाह हो एक बार विसदृत्त परिपाटीसे उपयोग परिवर्तनी का स्वारं कपायों के असंस्थातवार सदृत उपयोग परिवर्तनी का स्वारं कपायों के असंस्थात सदृत उपयोग परिवर्तनी का स्वारं कपायों के असंस्थात सदृत उपयोगों को स्थान का स्वारं कपायों के असंस्थात सदृत उपयोगों को स्थान स्वारं कपायों के असंस्थात सदृत उपयोगों को स्थान स्वारं कपायों के असंस्थात सदृत्त उपयोगों को स्थान स्वारं कपायों के अस्थान स्वारं कपायों के स्वरं कर स्वारं कपायों के स्वारं करायों कर स्वारं कपायों के स्वारं कर स्वारं कपायों के स्वारं कर स्वारं कर स्वारं कपायों कर स्वारं कर स्वरं कर स्वारं कर स्वार

- ५ १०५. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा गाथाके पूर्वार्धके अर्थका स्पष्टीकरण करके अब गाथाके उत्तरार्धका अवलम्बन लेकर अतीत कालके सम्बन्धसे भवके अल्पबहुत्वको कहते हुए उसका अवसर करनेके लिए कहते हैं—
  - \* नारकियोंके जिन भवेंमिं क्रोधकषायके उपयोग तथा मान, माया और

# जोगा वा, जेसु वा संखेजा, एदेसिमट्टण्हं पदाणमप्पाबहुद्धं।

- - **\* तत्थ उवसंदरिसणाए करणं ।**
- \* एक्किम वस्से जित्तयाओं को होबजोगद्धाओं तित्तएण जहण्णा-संग्वेजयस्स भागो जं भागलद्धमेत्तियाणि वस्साणि जो भवो तिम्ह लाभकायके उपयोग असल्यात होते हैं अथवा जिन भवेंमें ये सब उपयोग संख्यात होते हैं, उन आठों पदोंका अल्पबहत्व इस प्रकार हैं।
- ५ १०६. यह। नरकगतिमें सर्व प्रथम प्रकृत प्ररूपणाङो बतलाते हैं इस बातका झान करानेक लिए नारिकार्गक भवाँका 'जेखु णेरइयमेखुं' इस प्रकार अधिकरणरूपसे निर्देश किया है। और वे भव आठ प्रकारके है। यथा—कांध कपायंक असंख्यात उपयोगवाले भव, नामाकपायंक असंख्यात उपयोगवाले भव, लोभ कषायंके असंख्यात उपयोगवाले भव, लोभ कषायंके असंख्यात उपयोगवाले भव, नामाकपायंक असंख्यात उपयोगवाले भव, नामाकपायंक संख्यात उपयोगवाले भव, मान कषायंके संख्यात उपयोगवाले भव, मान कषायंके संख्यात उपयोगवाले भव, मान कषायंके संख्यात उपयोगवाले भव, माना कषायंके संख्यात उपयोगवाले भव, नामा कषायंके संख्यात उपयोगवाले भव। इन आठों पड़ीका अतीत कालके सम्बन्धस्थ अल्पवतुत्व करना चाहिए इस प्रकार सुनका समुरूवलरूप अर्थ हैं।
  - \* प्रकरामें अब उनका निर्णय करते हैं।
  - § १०७ शंका--- उपसंदर्शनाकरण पदका क्या अर्थ है ?

समाधान—उपसंदर्शनाकरण, निदर्शनकरण और निर्णयकरण ये तीनों एक अर्थके काची अब्द हैं।

क्रोघादि कपायोंके संख्यात उपयोगवाले और असंख्यात उपयोगवाले अवोंके विषय-विभागका ज्ञान करानेके लिए उपसंदर्शनाद्वारा प्रकृत अल्पबहुत्तकी सिद्धि करनेवाले कुछ अर्थपदको कहेंने यह इस सूत्रका भावार्थ है।

# एक वर्षके मीतर क्रोध कपायके जितने उपयोगकाल होते हैं उनके द्वारा अधन्य असंख्यातको माजित किया, जो भाग उपलब्ध आया उतने वर्षप्रमाण जो

### असंखेजाओ कोहोवजोगद्धाओ ।

५ १०८. एदेण सुत्तेण कोइस्स संखेजोवजीगिगाणमसंखेज्जोवजोगिगाणं च सवग्गहणाणम्चवसंदिरसणं कयं होइ । तं कथं १ एगवस्सन्धर्नरे संखेजसहस्समेतीओ कोडोवजोगद्वाओ होंति । अंतोम्रहुत्तन्धंतरे जइ एगा कोडोवजोगद्वाओ होंति । अंतोम्रहुत्तन्धंतरे जइ एगा कोडोवजोगद्वा ल्ल्य्यह एग्यन्स्सम्भेतो । प्रणो एदाहिं एगवस्सन्धंतर कोडोवजोगद्वाहिं जहण्णासंखेजयस्स मागो चेत्तच्यो । सृणो एदाहिं एगवस्सन्धंतर कोडोवजोगद्वाहिं जहण्णासंखेजयस्स मागो चेत्तच्यो । संखेज-सहस्समेत्ताणं कृत्या स्वाचाणं कित्त्यमेत्राणं जइ एगावस्सपमाणं ल्ल्यह तो जहण्णपरितासंखेजमेत्राण-मुवजोगाणं केत्त्यमेत्राणं वस्साणि लहामो ति एवं तेगसियं कातृण पमाणेण ललाण्यात्राच्छा ओवडिदाए जहण्णपरितासंखेजयस्स संखेजदिवाणं वस्साणि चेत्रणं जो मवो मागलद्वमेत्राणि वस्साणि चेत्रणं जो मवो मागलद्वमेत्राणि वस्साणि चेत्रणं जो मवो ना मणिदं होदि । तम्ब अलंखेजाओ कोडोवजोगद्वाओ । कि कारण १ एग-वस्सम्भेतरे जह संखेजसहस्समेत्रीओ कोडोवजोगद्वाओ ल्ल्याति तो अणंतरणिहंद्व-मागलद्वमेत्रवस्समु केत्रियमेत्रीओ लहामो ति तेरासियं कातृणं कोइदे जहण्णपरितासंखेजमेत्रीचणं कोडोवजोगद्वाणमेत्युवलंभादो । एवमेदेण सुत्तेण कोइस्स संखेजसखेजो-

## भव होता है उसमें कोधके असंख्यात उपयोगकाल होते हैं।

शंका—वह कैसे ?

समाधान-एक वर्षके भीतर क्रोध कषायके संख्यात हजारप्रमाण उपयोगकाल होते है, क्योंकि अन्तर्महर्त कालके भीतर यदि क्रोधकषायका एक उपयोगकाल प्राप्त होता है तो एक वर्षके भीतर कितने उपयोगकाल प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रैराशिक विधिसे संख्यात हजारप्रमाण उपयोगकालोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। फिर एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए क्रोधकषायके इन उपयोगकालोंके द्वारा जघन्य परीतासंख्यातको भाजित करना चाहिए-संख्यात हजार उपयोगोंका यदि एक वर्षप्रमाण काल प्राप्त होता है तो जघन्य परीता-संख्यातप्रमाण जपयोगोंके कितने वर्ष प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रेराशिक कर फलराशिसे गणित इच्छाराशिमें प्रमाणराशिसे भाजित करने पर जघन्य परीतासंख्यातके संख्यातवें भाग प्रमाण अंक प्राप्त होते हैं। पुनः इतने वर्षोंका जो भव है अर्थात पूर्वोक्त त्रैराशिक करने पर जो भाग लब्ध आया उतने वर्षोंका जो भव है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, उस भवमें कोध कवायके असंख्यात उपयोगकाल होते हैं, क्योंकि एक वर्षके भीतर क्रोधकवायके यदि संख्यात हजारप्रमाण उपयोगकाल प्राप्त होते हैं तो अनन्तर प्राप्त हुए जिस भागका निर्देश कर आये हैं तत्प्रमाण वर्षोंके भीतर कोधकषायके कितने उपयोगकाल प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रैराशिक करके देखने पर कोधकषायके जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगकाळ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा क्रोधकवायके संख्यात उपयोगवाछे और असंख्यात उपयोगवाले भवोंके विषयविभागका सम्यक प्रकारसे निर्णय कर दिया गया है. क्योंकि

बजोगिगाणं भवाणं विसयविभागो सम्मधुवसंदरिसिदो होदि, छुनुदिहविसयादो उबरिमाणं सञ्वेसिमेवासंसेजोयजोगियक्तंसणादो। तक्तो हेट्टिमाणं च सञ्वेसि संसेजो-वजोगियक्तवरुंमादो।

६ १०९. संपद्दि सेसकसायाणं पि एवं चेव संखेजासंखेजोवजोगिगाणं भवाणं विसयविभागो उवसंदरिसियच्वो चि पदप्पायणद्वश्वरिमस्चनगढ

# एवं भाग-माया-लोभोवजोगाणं I

५११०. जहा कोहस्स जहण्णपिरनासंखेलमेनोबजोगाणं विसलो परुविदे एवमेदेसि पि कसायाणं कायन्वं, अप्यपणो एगवस्तीवजोगिहि जहण्णपिरनासंखेलपस्स मागं बेन्नण तत्थ मागळद्वमेनवस्तीहं तदृष्पत्ति पित बिसेसामावादे । संपिह एदस्सेनवस्ताह एवहस्य सिदिहिष्ठहेण कि न एकणं कस्सामी । तं कर्ष ? तत्थ कीहस्स एगवस्तीवजोगा एदे २०, माणस्स एगवस्तीवजोगा एदे १८, मायाए एग-

सूत्रमें निर्दिष्ट किये गये भवसे आगेके सभी भव असंख्यात उपयोगवाळे देखे जाते हैं । तथा उससे पूर्तके सभी भव संख्यात उपयोगवाळे उपळब्ध होते हैं ।

विशेषार्थ — नारिकयों के कितनी आयुक्ते किस अब तक क्यों तो क्रोध कथायके संख्यात उपयोगकाल होते हैं और आगे के सब अवों में क्यों असंख्यात उपयोगकाल होते हैं इस बातका इस सूत्र द्वारा सम्यक्त मकारसे निर्णय किया गया है। सामान्य निर्मय वह है कि एक अन्वर्यहुंद के भीतर कोधारि कथायों का एक उपयोगकाल होता है, इसलिए एक वर्षके भीतर संख्यात हजार उपयोगकाल हुए। इस नियमके अनुसार इन उपयोगकाल का अवच्य परीतासंख्यातमें भाग देने पर जितने वर्ष प्राप्त होंगे उतने वर्षका जो भव होता है उसमें नियमसे असंख्यात उपयोगकाल सुघटित हो जाते हैं। स्पष्ट है कि इस अवसे कम आयुवाले नारिकयों के जितने भव होते हैं उनमें कोध कथायके संख्यात उपयोगकाल ही प्राप्त होते हैं अने कि स्थान कथायके असंख्यात उपयोगकाल ही होते हैं।

§ १०९, अब द्रोष कषायोंके संख्यात उपयोगवाले और असंख्यात उपयोगवाले भवोंका विषय विभाग इसी प्रकार निर्णीत करना चाहिए इस वातका कथन करनेके लिए

आगेका सुत्र कहते हैं-

\* इसी प्रकार मान, माया और लोभकषायके उपयोगवाले भवोंका विषय-विभाग जानना चाहिए।

§ १९० जिस प्रकार कोध कवायके जचन्य परीतासंस्थातप्रमाण उपयोगोंका विषय कहा उसी प्रकार इन कपायोंका भी करना चाहिए, क्योंकि एक वर्षके भीतर पाप्त होनेवाळे अपने-अपने उपयोगों अर्थान उपयोगकाळींके द्वारा जचन्य परीतासंस्थातको साजित कर वहाँ जो एक भाग क्या आये ठो. अन्वायके जचन्य परीतासंस्थातप्रमाण उपयोगकाळोंको उत्तरि होनेकी अपेक्षा उक्त कचनसे क्यायके जचन्य परीतासंस्थातप्रमाण उपयोगकाळोंको उत्तरि होनेकी अपेक्षा उक्त कचनसे इस कघनमें कोई भेद नहीं है। अब इसी अर्थका सुक्षपूर्वक ज्ञान करानेके ळिए यहाँपर संदृष्टि द्वारा इक्क कचन करेंगे।

शंका-वह केसे ?

समाधान--- प्रकृतमें कोधकषायके वर्षके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ये हैं---२७, मान-

वस्सोवजोगा ६, लोभस्स एगवस्सोवजोगा २। एदेसि भज्जमाणजहण्णपरिवासंखेजभेचोवजोगपमाणं संदिट्टीए अङ्ग्वस्सयमेनिमिद गहेयन्वं १०८। पुन्नुत्तसलागाहिँ
तेरासियकमेणेदमोवट्टियं जहाकमम्रुप्पाइदवस्साणि कोहस्स ४, माणस्स ६, मायाए १८, लोभस्स २६। एत्थ कोहस्स लद्धवस्साणि थोवाणि, माणस्स संखेजआगन्मिट-याणि, मायाए संखेजजपुणाणि, लोभस्स संखेजजपुणाणि। तदो कोहस्स जहण्णपरिचा-संखेजजमेचोवजोगियवस्सेहिंतो संखेजजभागन्मिट्टियमेचवस्साणि जाव ण गदाणि ताव माणस्स जहण्णपरिचासंखेजजमेचोवजोगा ण सर्वति। माणवस्सेहिंतो संखेजजपुणमेच-वस्साणि जाव ण गदाणि ताव मायाए जहण्णपरिचासंखेजजमेचाजोगा ण संमवंति। संखेजजप्रदेशीचजोगा ण संगिति कि चेनन्वं। तेसिमेचा संदिडी—

| यलक्ष्मभवानमा । हाति । व चवन्य । वातमधा सार्वहा |
|-------------------------------------------------|
| ००००१००००००००००००००००००००००००००० एदे कोहभवा     |
| ००००००१००००००००००००००००००००००००००००             |
| माणमवा ।                                        |
| •                                               |
| एढे मायाभवा ।                                   |

§ १११. एत्थ एगंकादो उवरिमसव्यसुण्णद्वाणाणि असंखेन्जोवजीगिगा भवा

क्षायके एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ये हैं— १८, मायाकपायके एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ६ हैं और लोभकपायके एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ३ हैं। इनकी भक्ष्यमान रािंग जक्ष्यम्य एक स्वाप्त के स्वाप्त प्राप्त हुए उपयोग ३ हैं। इनकी भक्ष्यमान रािंग जक्ष्यम्य एक सी आठ १०८ प्रहण करना चाहिए। अब पूर्वोक्त प्रलाभाकि ह्रारा वैराशिकविषये इसे भाजित करने पर क्षमसे उत्पक्त हुए वर्ष कोषकपायके १, मानकपायके ६, मानकपायके १८ और लोभकपायके ३६ होते हैं। यहाँ कोषकपायके प्राप्त हुए वर्ष सबसे थोड़े हैं, उनसे मानकपायके वर्ष संख्यातयां भाग अधिक हैं, उनसे मानकपायके वर्ष संख्यातयं भाग अधिक हैं, उनसे मानकपायके वर्ष संख्यातयां हैं। उत्तर कामकपायके वर्ष संख्यातयं भाग अधिक हैं। उत्तर कामकपायके वर्ष संख्यातयां हैं। इसलिए कोषकपायकं जप्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगनावि वर्षों संख्यातस्थाण अधिक वर्ष अब तक व्यवीत नहीं होते हैं तब तक मानकपायके जपय परीतासंख्यात प्रमाण उपयोग नहीं होते हैं। मानकपायके वर्षों संख्यातप्रमाण उपयोग नहीं होते हैं। मानकपायके वर्षों संख्यातप्रमाण उपयोग नहीं होते हैं तथा मायाकपायके वर्षों संख्यातप्रमाण उपयोग नहीं होते हैं रेषा यहाँ प्रदूष्ण करना चारिए। उनकी यह संकृष्टि हैं—( संवृष्टि मुळमें ती हैं।)

§ १९९. यहाँ पर संदृष्टिमें एक अंकसे आगेके सब शून्यस्थान असंख्यात उपयोगवाले

१. ता • प्रतौ -कमेण णे (ए) दमोबट्टिय इति पाठः।

चि गहेपच्या । कोहस्स असंखेजोबजोगिगा मवा पुट्यमेव पारमंति, तदो माणस्स, तदो मायाए, सम्यप्ट्या होमस्स असंखेटजोबजोगिगा मवा पारमंति । एगंकादो हेट्टिम-स्व्यसुण्णहाणाणि संखेडजोबजोगिगामवा चि गेण्टियच्या । कोहस्स संखेडजोबजोगिगा भवा पुट्यमेव समर्प्यंति, तदो पट्या माण-माया-होहाणं संखेटजोबजोगिगमवा अप्यप्पण्णो पायोग्गमदाणं गंतृण जहाकमं समर्प्यंति चि चेचट्यं । एवमेचिएण प्वंघेण उवसंदिरसणा-करणं समाणिय संपि एदम्हादो साहणादो पयदप्याबहुअपहृद्याप्य प्रंचेण

# एदेण कारणेण जे असंखेजलो भोवजो गिगा भवा ते भवा थोवा।

भवों को स्वित करते हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए। क्रोधकपायके असंस्थात उपयोगवाछ भव् पहुंछ ही प्रारम्भ हो जाते हैं। तदनन्तर मानकपायक, उनक बाद मागकपायक और सबके बाद छोभकपायक असंस्थात उपयोगवाछ भव प्रारम्भ होते हैं। एक अंकसे पूर्व के सब प्रारम्भ होते हैं। एक अंकसे पूर्व के सब प्रारम्भ होते हैं। एक अंकसे पूर्व के सब प्रारम्भ होते हैं। उतके वाद मान माहिए। क्रोध-क्ष्यायक संस्थात उपयोगवाछ भवं पहुंच है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। क्रोध-क्ष्यायक संस्थात उपयोगवाछ भवं पहुंच ही समाप्त हो ताते हैं। उतके वाद मान, माया और छोभकपायक संस्थात उपयोगवाछ भवं अर्थ अपने अपने योग्य स्थान वक जाकर कमसे समाप्त होते हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इतने प्रवन्धक द्वारा उपसंद्यंताकरणको समाप्त कर अब इस साधनके अनुसार प्रकृत अल्पबहुत्वका कथन करनेके छिए आंगेक प्रवन्धको करते हैं—

 \* इस कारणसे लोभकपायके जो असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे सबसे बोडे हैं।

५ ११२. जिस कारणसे छोभकषायके असंख्यात उपयोगवाले भवोंका सबके बाद प्रारम्भ होता है, इसलिए ये सबसे थोड़े हैं यह उक्त कथनका तार्त्य है।

कांका-जनका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए लोभकवायके उपयोगोंके द्वारा जबन्य परीता-संस्थातके भाजित करने पर वहाँ लब्ध हुए एक भागप्रमाण जो संस्थात वर्ष उनसे होन तेतीस सागारोपसप्रमाण होकर पुनः अतीत कालकी मुख्यवासे वे अनन्त हैं ऐसा यहाँ प्रहणकरना चाहिए, क्योंकि पूथक-पूथक् अनन्तवार भेदवाले भवविकल्पोंमें एक जीवकी उत्पत्ति देखी जाती है।

ता श्रती० उचिरमध्य्यपुण्यद्वाणाणि असंखेण्योवजीगिगा मदा एदाणि दसवस्ससहस्माणि तदो समयस्तरादिकमेण गेण्डिययां जाव तेषि सागरोबमाणि ति पुण्यमेव इति पाठ. ।

२. ता॰बा॰प्रत्योः ---पण्णाए इति पाठ. ।

## णिहिद्रा ।

- # जो असंखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।
- § ११२. किं कारणं १ तत्तो पुट्यमेव एदेसि पारंभदंसणादो । जह वि एस्य
  हेड्डिममविवयपा उविरिमभविवयपाणमसंखेज्जदिभागमेत्ता चेवतो वि णासंखेज्जगुणत्तमेदेसिं विरुद्धारे, हेड्डिमभविवयप्पेयु पादेकमसंखेज्जपरिवाडीओ वोलाविय पुणो
  उविरिमभविवयप्पेयु समयाविरोहेण संकंतिणियमदंसणादो । तेणुवरिमभविवयपा दोण्हं
  पि समाणा होद्ण पुणो हेड्डिमविवयपे अस्तियूण पुव्विक्लीईतो एदे असंखेजजगुणा
  ति चेत्रव्यं।
  - # जे असंखेजमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।
  - ५ ११४, एत्थ वि कारणपरूवणा सुगमा, अणंतरादीदपबंधेणेव गयत्थत्तादो ।
  - # जे असंखेळको होवजोगिगा भवा ते भवा असंखेळगणा।
  - ६ ११५, एत्थ वि कारणं अणंतरपहृविदमेव ।
  - # जे संखेजकोहोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगणा।

इसलिए ये सब मिलकर अनन्त संख्यारूप होकर सबसे स्तोक है यह निर्देश किया है।

- # जो मायाकषायके असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
- § ११३. क्योंकि उनसे पहळे हो इनका प्रारम्भ देखा जाता है। यद्यपि यहाँ पर अधस्तन भविकल्प उपरिप्त भविकल्पों असंस्थात मानामाण ही हैं तो भी ये असंस्थात पूर्ण हैं यह विरोधको नहीं प्राप्त होता, न्योंकि अधस्तन भविकल्पों प्रवक्त्युयक असंस्थात परिपादियोंको विताकर पुनः उपरिप्त विकल्पों आगमके अनुसार संक्रात्मिका नियम देखा जाता है। इसिक्ए उपरिप्त भविकल्प दोनोंके समान होकर पुनः अधस्तन भविकल्पोंका आप्रयक्त छोमक्यापके असंस्थात उपयोगवाळे भवोंसे ये असंस्थातगुणे हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।

विश्वेषार्थ — मायाकषायके असंस्थात उपयोगवाले भव पहले प्रारम्भ हो जाते हैं और लोभकषायके असंस्थात उपयोगवाले भव बादमें प्रारम्भ होते हैं। इसलिए मायाकषायके असंस्थात उपयोगवाले सभी भवविकत्य लोभकषायके असंस्थात उपयोगवाले भवविकत्योंसे असंस्थातग्राणे हो जाते हैं यह उक्त कथनका तात्यर्थ है।

- # जो मानकवायके असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
- § १९४. यहाँ भी कारणका कथन सुगम है, अनन्तर पूर्व कहे हुए प्रबन्धसे ही उसका ज्ञान हो जाता है।
  - अं जो क्रोधकषायके असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
- § ११५. यहाँ पर भी वही कारण जानना चाहिए जिसका कथन इसके पूर्व कर आये हैं।
  - # जो कोधकपायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।

५ ११६. असंखेज्जोवजोगिगभवाणमसंखेज्जिदमागपमाणचादो णेदेसिमसंखेज्जगुणचं घडिद चि णासंकणिज्जं, तहामावे संते वि हेद्विमभवपिवचेहिंतो उविस्मभवपिवचेहिंतो उविस्मभवपिवचेहिंते । तं जहा—एगो णेरहएसुप्वज्जमाणो दसवस्सहस्साउच्याणा । एको विद्यापा प्रमुख्याज्जय तदो एगवारं समयुक्षपदसवस्सहस्साउज्ञभविम उववण्णो । पुणो विद्यापा उव्याहज्जमाणे समयुक्तरभविम्म विद्यापा प्रवाणा । एवो विद्यापा प्रवाणा । एवो विद्यापा प्रमुख्याचिव विद्यापा प्रमुख्याचेहिंते । एवं समयुक्तरभविम असंखेज्जवारहृष्णिज्ञय तदो विद्यापा दुसमयुक्तरभविम जादा । एवं संत्रादेसु पुणो एगवारं दुसमयुक्तरभवियपा असंखेजा जादा ति । एवं तिसमयुक्तरभविम समयाविरोहेण संखेजवारहृष्णिज्ञय तदो विद्यापा दुसमयुक्तरभविम उववण्णो । एवं णेदव्यं जाव दुसमयुक्तरभवियप्पा असंखेजा जादा ति । एवं तिसमयुक्तरविस्व विद्यापा असंखेजा जादा ति । एवं तिसमयुक्तरविष्ठ विद्यापा असंखेजा जादा ति । एवं तिसमयुक्तरविस्व विद्यापा असंखेजा जादा ति । एवं तिसमयुक्तरविस्व विद्यापा असंखेजावजोगिगभवं पत्र विद्यापा विद्यापा

<sup>§</sup> ११६ श्रंका—कांधकषायके संस्थात उपयोगवाळे भव असंस्थात उपयोगवाळे भवोंके असंस्थातव भागप्रमाण हैं. इसळिए ये असंस्थातगुणे नहीं हो सकते १

ि उवजोगो ७

भविम्न असंखेजवारमुष्पाज्य तदो विदिववारं समयुक्तसविम्म सम्रुष्पजदि । एवमेत्य वि असंखेजवारमुववण्णो । एवं समयुक्तादिकमेण उवित्मासंखेजोवजीगिगमवेसु वि किरंतरमुष्पायणविद्धि काद्ण णेदच्चं जाव तेत्रीसं सागरोविमयचिगमवे ति । एदमेगं भवपरिवत्तं काद्ण एवंविद्दा अर्णाता भवपरिवत्ता णेदच्या, अदीदकारूप्पणाए भवपरि-वक्षाणं तप्पमाणचोवरुंमादो । जेणेत्व देष्ट्रिमभवपरिवत्ते उवित्ममवपरिवत्ता असंखेजगुणद्दीणा जादा तेणासंखेजकोद्दीवजीगिगमवाणमुवरि तस्सेव संखेजीवजीगिगमवा असंखेजगुणदीणा वादा तेणासंखेजकोद्दीवजीगिगमवाणमुवरि तस्सेव संखेजीवजीगिगमवा असंखेजगुणा पि भणिदा ।

- # जे संखेजमाणोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- § ११७. केलियमेचो विसेसो ? कोइस्स संखेओवजोगिगमवाणमसंखेजभाग-मेचो । किं कारणं ? कोइस्स संखेओवजोगिगमवेहिंतो विसेसाहियमद्वाणं विसईकरिय एउँसिमविदिक्तादो ।
  - # जे संखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- § ११८. एत्य वि सयगुणगारो जह वि संखेजरूवमेचो तो वि विसेसाहियचमेदं ण विरुज्जादे, हेट्टिममवपरिवचेहिंतो उविस्मिमवपरिवचाणमसंखेजगुणहीणचे संते वि सयगणगारस्स तत्य पाडण्णियाभावादो ।

फिर भी इसी विधिसे पूर्वोक भवमें असंख्यात बार उत्पन्न होकर तदनन्तर दूसरी वार एक समय अधिक भवमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस भवमें भी असंख्यात बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एक समय अधिक आदिके कमसे उपरिम्न असंख्यात-उपयोगवाले भवों में भी तिरन्तर उत्पन्न हाते के कि करके तेतीस सागरोपप्रभागा अनिया भवके प्राप्त होते तक उत्पन्न करते हुए ले जाना वाहिए। यह एक भवपरिवर्तन करके इसी प्रकार अनन्त भव परिवर्तन करते वाहिए, क्योंकि अतीत काळकी मुख्यतासे भवपरिवर्तन तत्रणाम उपळब्ध होते हैं। चूँकि यहाँ अध्यतन मव परिवर्तनोंसे उपरिम्न भवपरिवर्तन असख्यातगुणे होत हुए, इसळिए कोचकपावके असंख्यातगुणे होते हुए, इसळिए कोचकपावके असंख्यात उपयोगवाले भवांसे उसीके संख्यात-उपयोगवाले भव असंख्यातगुणे हैं यह कहा है।

- # जो मानकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
- § ११७. शंका—विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—कोघकपायके संख्यात-कपयोगवाछे भवाँरै (असंख्यातवें भागशमाण है, क्योंकि कोघकपायके संख्यात उपयोगवाछे भवसे विशेष अधिक अध्वानको विषयकर ये अवस्थित हैं।

- # जो मायाकवायके संख्यात-उपयोगवाले मन हैं वे भव विश्लेष अधिक हैं।
- § १९८. यहाँपर भी अपना गुणकार यद्यपि संख्यात अंकप्रमाण है तो भी इनका विशेष अधिक होना विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अधस्तन मवपरिवर्तनोंसे उपरिम भवपरिवर्तन असंख्यातगुणे हीन होनेपर भी अपने गुणकारकी वहाँ प्रधानता नहीं है।

\* जे संखेजलो भोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।

जहा ग्रेरइएसु तहा देवेसु । जबिर कोहादी आढवेयव्यो ।

१२०. जहा णेरहएसु पयदप्पाबहुआलावो कजो तहा देवेतु वि कायच्वो ।
 गवरि विसेसो कोहादो आढवेयच्यो ति । कोहादो आढविय पच्छाणुपुष्टीए जाजयच्या
 ति भणिदं होड । संपहि एदस्सेय जोजणकमप्यदंसणङ्गं उवरिमं वनाव—

- क्षतंजहा।
- § १२१. सुगमं ।
- जे असंखेजको होवजोगिगा भवा ते भवा थोवा ।
- \* जे असंखेजमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।
- \* जे असंखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।
- \* जे असंखेजलो भोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगणा।
- \* जो लोमकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
- § ११९. शंका—विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—पहले जो विशेषका प्रमाण बतलाया है उनके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इस प्रकार नरकातिसे सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ पहोंके अल्पबहुत्वका सकारण कथन करके अब विलोमकमसे देवगतिमें भी यहां अल्पबहुत्व आलाप योजित कर लेना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए अर्पणासूत्रको कहते हैं—

अजिस प्रकार नारिकयोंमें प्रकृत अन्यबहुत्व है उसी प्रकार देवोंमें है। इतना विशेष है कि देवोंमें क्रोधकषायसे प्रारम्भ करना चाहिए।

§ १२०. जिस प्रकार नारिकयोंमें प्रकृत अल्पबहुत्वका कथन किया है उसी प्रकार देवोंमें भी करना चाहिए। इतनी विशेषवा है कि कोथकपायसे अल्पबहुत्वका प्रारम्भ करना चाहिए। कोधकपायसे आरम्भ कर परचावानुपूर्वीचे योजना करनी चाहिए वह उक्त कथनका तात्युँ है। अब इसी विषयके योजनाक्रमको दिखळानेके छिये आगेके तुत्रमन्यको कहते हैं—

**# वह कैसे** ?

६ १२१ यह सूत्र सुगम है।

- को क्रोधकषायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव सबसे स्तोक हैं ।
- # जो मानकषायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
  - जो मायाकवायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
- जो लोमकषायके असंख्यात उपयोगवाले मव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।

- # जे संखेजको भोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।
- # जे संखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- # जे संखेजमाणोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- # जे संखेजकोघोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- § १२२. सगमत्वासात्र किंचिद्वक्तव्यमस्ति । णवरि भवपरिवत्ते भण्णमाणे दसवस्ससहस्तमादिं कादण समयुत्तरादिकमेण णेदव्वं जाव एकत्तीससागरीविमयमवे चि । एतथ तिरिक्ख-मणुसगदीस पयदप्याबहुअमग्गणा ण संमवह, तत्थ सब्बेसि कसायाणं संखेळासंखेळोवजोगिगभवाणं समाणतेण पयदभेदाणवरुंभादो ।
  - \* विदियगाहाए अत्थविहासा समत्ता।
- § १२३. सगममेदप्रवसंहारवकं । संपिंह तदियसत्त्वगाहाए जहावसरपत्तमत्थ-विहासणं कृणमाणी सत्तपबंधमृत्तरं भणह---
- "उवजोगवग्गणाओं किन्ह कसायिन्ह केत्रिया होंति' ति एसा सञ्बा विज्ञाहा प्रच्छासूर्य ।
- § १२४. एसा सन्या वि तदियगाहा सपुन्वद्ध-पन्छद्धा पुन्छासुत्तमिदि भणिदं होदि । किमेदेण पुञ्छिलदे ? कोहादिकसायविसयाणम् वजोगवरगणाणं प्रमाणमोघादेसेहिं
  - जो लोभकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
  - \* जो मायाकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
  - जो मानकषायके संख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
  - \* जो क्रोधकवायके संख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
- § १२२ सुगम होनेसे यहाँपर कुछ बक्तव्य नहीं है। इतनी विशेषता है कि भव-परिवर्तनका कथन करनेपर दस हजार वर्षसे लेकर एक समय अधिक आदिके कमसे इकतीस सागरोपम भव तक छे जाना चाहिए। यहाँ तिर्यक्रमित और मनुष्यगतिमें प्रकृत अल्पबहत्व प्ररूपणा सम्भव नहीं है, क्योंकि उनमें सभी कषायोंके संख्यात-उपयोगवाले और असंख्यात-उपयोगवाछे भवोंके समान होनेसे प्रकृत भेद नहीं पाया जाता।
  - इस प्रकार दसरी गाथाकी अर्थविमाषा समाप्त हुई ।
- § १२३. यह उपसंहारवाक्य सगम है। अब अवसर प्राप्त तीसरी सत्रगाथाके अर्थका व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं-
- \* 'उवजोगयग्गणाओ कन्दि कसायन्दि केत्तिया होति' इस प्रकार यह समस्त गाया प्रच्छासत्र है ।
- § १२४ पूर्वार्ध और उत्तरार्धके साथ यह समस्त ही तीसरी गाथा पुच्छासूत्र है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - **शंका**—इसके द्वारा क्या पुच्छा की गई है ?

पुच्छिज्जदे । तत्थ गाहापुच्यदेण 'उवजोगवग्मणाजो कम्ब्र कसायम्ब्र केलिया होति' चि ओषेण पुच्छाणिदेसो कजो । पच्छदेण वि 'कदिरहसे च गदीए केवडिया वग्गणा होति' चि आदेसविसया पुच्छा णिहिंद्वा चि दहुच्या, गदिमग्गणाविसयस्सेदस्स पुच्छाणिदेसस्स सेसासेसमग्गणाणं देसामासयभावेणावहाणदंसणादो ।

- # तस्स विहासा ।
- § १२५. तस्सेदस्स तदियगाहासुत्तस्स कोहादिकसायाणमुवजोगवग्गणापमाण-विसयपुच्छाए वावदस्स अत्यविहासा एचो कीरदि चि वचं होह ।
  - #तंजहा।
    - § १२६. सुगममेदं पुच्छावकं ।
- अवजोगवग्गणाओ दुविहाओ —कासोवजोगवग्गणाओ आवोव-जोगवग्गणाओ य ।
- ५ १२७. उवजोगो णाम कोहादिकसाएहिं सह जीवस्स संपत्रोगो। तस्स वम्मणाओ वियप्पा मेदा ति एयद्दो। जद्दण्णोवजोगद्दाणप्पहुडि जाव उक्कस्सोव-जोगद्दाणे ति णिरंतरमबद्दिदाणं तिव्वयप्पाणमुवजोगवम्मणावयएसो ति वुत्तं होइ। सो च जद्दण्णकस्सभावो दोहिं पयारेहिं संमवर्—कालदो मावदो च। तस्य कालदो

समाधान—इसद्वारा ओघ और आदेशसे क्रोघादिविषयक उपयोगवर्गणाओंका प्रमाण पुछा गया है ।

वहाँ गायाके पूर्वार्ध द्वारा 'किस क्यायमें कितनी उपयोगवर्गणाऐ होती हैं' इस प्रकार ओषसे पुच्छानिर्देश किया गया है तथा गायाके उत्तरार्ध द्वारा भी 'किस गतिमें कितनी वर्गणाएं होती हैं' इस प्रकार आदेशविषयक पुच्छा निर्देष्ट की गई है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि गतिमार्गणाविषयक इस पुच्छा निर्देशमें शेष समस्त मार्गणाओंका देशामपैक-भावसे अवस्थान देखा जाता है।

- # अब उसकी विभाषा करते हैं।
- § १२५. क्रोधादि क्वार्योको उपयोगवर्गणाओंको प्रमाणविषयक प्रच्छामें ज्याप्रत हुए
  उस इस तीसरे गाधासुत्रकी आगे अर्थविमाण करते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - # वह कैसे ?
  - § १२६. यह प्रच्छाबाक्य सुगम है।
- उपयोगवर्गणाएँ दो प्रकारकी हैं— कालोपयोगवर्गणाएँ और भावोपयोग-वर्गणाएँ।
- § १२७. क्रोपादि क्यायोंके साथ जीवके संज्योग करनेको उपयोग कहते हैं। उनकी वर्गणाएँ अथीत विकल्प, भेद इन सबका एक अर्थ है। जमन्य उपयोगस्थानसे लेकर उन्कृष्ट वर्गणाय्यानसे कार्यप्रताम तक तिरन्तर अवस्थित हुए उपयोगस्था तक विरन्तर अवस्थित हुए उपयोगस्था तक विरन्तर अवस्थित हुए उपयोगस्था है। उपयोगस्था तक वर्षणाय है। यह जमन्यभाव और उन्कृष्टभाव दो प्रकारसे सम्भव है—काल्की

जहणणोवजोगकारूपहुँ जिज्ञकस्तीवजोगकारू ति णिरंतरमबहिदाणं वियप्पाणं कार्लावजोगकारूपणा चि सण्णा, कार्लविसयाओ उवजोगवरमणाओ कार्लावजोग-वर्गणाओ ति गहणादो । भावदो तिन्वसंदादिभावपरिणदाणं कत्तायुदयहाणाणं जहण्णवियप्पपहुँ जानुकस्तवियप्पो ति छवहिकसेणावद्वियाणं भावोवजोगवरगणां ति ववएसो, भावविसेशिदाओ उवजोगवरगणाओ भावोवजोगवरगणां ति विवस्ति यपादो । एवंविहाओ दुविहाओ उवजोगवरगणां एत्याहिकयाओ ति एती एदस्स सुत्तस्त भावविदो । संपर्धि काओ ताओ कार्लोवजोगवरगणां काओ वा भावोवजोगवर्मणां वर्गणां ति विवस्ति सुत्रस्त भावत्यो । संपर्धि काओ ताओ कार्लोवजोगवरगणां काओ वा भावोवजोगवर्मणां ति विदेशियुणं पर्वणङ्कस्वरिससुष्ठ यसोष्टणं—

कालोवजोगवग्गणाओं णाम कसायोवजोगद्धद्वाणाणि ।

भावोवजोगवग्गणाओ णाम कसायोदयहाणाणि ।

§ १२९, कसायाणमुदयङ्काणाणि कसायोदयङ्काणाणि । ताणि भावोवजोग-वग्मणाओ । एतदुक्तं भवति—कोहादिकसायाणमेकेकस्स कसायस्स असंस्थेजलोग-

अपेक्षा और भावकी अपेक्षा। उनमेंसे काळकी अपेक्षा जघन्य उपयोगकाळसे छेकर उन्कष्ट उपयोगकाळ तक निरन्तर अवस्थित हुए विकल्पोंकी काळोपयोगकांणा सङ्गा है, क्योंकि काळ- विषयक उपयोगकांणा से हो, क्योंकि काळ- विषयक उपयोगकांणा से हो। भावकी अपेक्षा तीत्र और मन्द्र आदि भावोंसे परिणत हुए तथा जघन्य विकल्पसे छेकर उन्कष्ट विकल्प तक छह इद्विकससे अवस्थित हुए कघाय-उदयस्थानोंकी भावोपयोगकांणा संक्षा है, क्योंकि भावविद्याहर उपयोगकांणाएँ भावोपयोगकांणा है, क्योंकि भावविद्याहर उपयोगकांणा संक्षा है। इस प्रकार दो प्रकारकी उपयोगकांणा संक्षा है। इस प्रकार दो प्रकारकी उपयोगकांणा संक्षावार्थ है। अब के काळोपयोगकांगांग स्था है और भावोपयोगकांणाएँ क्या है इस प्रकार विजेवकरासे कथन करनेके छए आगे हो सुझ अले हैं—

कषायके उपयोगसम्बन्धी अद्वास्थानोंकी कालोपयोगवर्गणा संज्ञा है।

९२८. जो कपायों का उपयोग है उसकी 'अद्धा' अर्थान् काल्यस्योदा वह कपायो-पयोगाद्वा है। उसके जमन्य और उत्कृष्ट आदि भेदकर स्थानीकी कालेपयोगवर्गणा कहते हैं। कोधादिकपायों के उपयोगसम्बन्धी जमन्य कालको उत्कृष्ट काल्यमें पटानेपर जो क्षेप दहे उसमें एक कंक मिलानेपर कपायसम्बन्धी उपयोग अद्धास्थान होते हैं। उनकी कालेपयोग-वर्गणा संद्वा है यह इस सूत्रका समुक्यकर अर्थ है।

# कवायोंके उदयस्थानोंकी भावोपयोगवर्गणा संज्ञा है।

§ १२९ कपायोंके उदयस्यान कपायोदयस्थान कहलाते हैं। उनकी माथोपयोगवर्गणा संज्ञा है। इसका यह लालवर्व है—कोचादि कपायोंनेंसे एक-एक कपायके असल्यात लोक-

मेचाणि उदयङ्काणाणि अस्यि । ताणि पुण माणे बोवाणि, कोई विसेसाहियाणि, मायाए विसेसाहियाणि, लोमे विसेसाहियाणि । एदाणि सव्वाणि समुदिदाणि सग-सगकसायपडिवदाणि भावोवजोगवग्गणाञ्जो णाम, विच्व-मंदादिमावणिबंघणचादो चि ।

- \* एदासिं बुबिहाणं पि बग्गणाणं परूवणा प्रमाणमप्पाबहुकं च वत्तव्वं।
- ५ १३०. एदासिमणंतरणिहिङ्काणं दुविहाणं पि वग्गणाणं काल-भावोवजोग-विसयाणमेचो परूवणादीहिं तीहिं अणियोगहारेहिं अणुगमो कायच्यो, अण्णहा तिव्यसयसम्मण्णाणाणुवचतीदो ति एसी एदस्स सुचस्स पिंडस्थो। एदाणि च सुगमाणि च चुण्णसुचयारेण ण वित्थिदिदाणि, तदो एदेसिं पञ्जबद्वियपरूवणं वचहस्सामो। तत्थ ताव कालोवजोगवग्गणाणं परूवणदाए ओघादेसीहिं चउण्डं पि कसायाणमत्थि कालोवजोगवग्गणाओ। पमाणाणुगमेण चउण्डं कसायाणं मज्झे तत्थ एकेकस्स कसायस्स कालोवजोगवग्गणाओ। पमाणाणुगमेण चउण्डं कसायाणं मज्झे तत्थ एकेकस्स कसायस्स कालोवजोगवग्गणाओ अंतोम्रहचमेचीओ होति।
- § १३१. अप्पाबहुअं दुविहं—सत्थाण-परत्थाणमेएण । सत्थाणे ताव पयदं— सन्वत्थोवा कोहस्स जहण्णकालोवजोगवग्गणा । उकस्सकालोवजोगवग्गणा संखेळ-गुणा । अहवा सन्वत्थोवा कोहस्स जहण्णकालोवजोगवग्गणा । वग्गणाविसेतो संखेळराणो । किं कारणं ? जहण्णकालोवजोगवग्गणश्चकस्सकालोवजोगवग्गणाए सोहिय

प्रमाण उद्ययस्थान हैं। परन्तु मानमें ने सबसे स्तोक हैं, उनसे क्रोधमें विशेष अधिक हैं, उनसे मागामें विशेष अधिक है और उनसे छोभमें विशेष अधिक हैं। अपने-अपने क्याय-सम्बन्धी ये साव सिक्कस भावीपयोगवर्गणा कहलाते हैं, क्योंकि ये तीत्रभाव और मन्दभाव आदिके निसम्त्रोस होते हैं।

- # इन दोनों ही प्रकारकी वर्गणाओंकी प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्व कहना चाहिए।
- § १३०. अनन्वर पूर्व कहो गई काळोपयोग और भावोपयोगको विषय करनेवाळी इन दोनों ही प्रकारको वर्गणाळीका आगे प्ररूपणा आदि तीन अनुयोगद्वारीका आध्य कर अनुगम करना चाहिए, अन्यथा तद्विपयक सम्यक्तान उसक नहीं हो सकता, इस प्रकार यह इस सुक्ता सहुक्यस्थर अर्थ हैं। किन्तु ये सुगम हैं, इसळिए चृणिसूत्रकारने इनका विस्तार नहीं किया। इसळिए इनको पर्यायार्थिक अर्थान् अळग-अळग प्ररूपणा करेंगे। सर्वेष्ठय उनको पर्यायार्थिक अर्थान् अळग-अळग प्ररूपणा करेंगे। सर्वेष्ठय उनके पर्यायार्थिक अर्थान् अळग-अळग प्ररूपणा करेंगे। सर्वेष्ठय उनके पर्यायार्थिक अर्थान् अर्थे और आहेशसे चारों ही क्यायाँकी काळोपयोगवर्गणार्थे हैं। प्रमाणानुस्तामको अपेक्षा चारों कपायोंसेसे एक-एक कपायकी काळोपयोगवर्गणार्थे अन्यदेशहर्वभमाण होती हैं।
- \$ १३१ अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व। स्वस्थान अल्पबहुत्व। प्रकारका प्रकरण है—कोधको अधन्य काळोपयोगावर्गणा सबसे अल्प है। उससे उत्तक्ष काळोपयोगावर्गणा संस्थातगुणी है। अथवा कोधको अधन्य काळोपयोगावर्गणा सबसे स्तोक है। इससे वर्गणाविकेश संस्थातगुणी है। अथवा कोधको आधन्य काळोपयोगावर्गणासेसे अधन्य काळोपयोगावर्गणासेसे अधन्य काळोपयोगावर्गणासेसे अधन्य काळोपयोगावर्गणासेसे अधन्य हो। अधने वर्गणाविकेश संस्थातगुणा है, क्योंकि उत्तक्ष काळोपयोगावर्गणासेसे अधन्य हो।

द्धद्वसेसस्स तब्बवएसावरूंबणादो । वग्गणात्रो विसेसाहियात्रो, जहण्णकालोवजोग-वग्गणाणं पि एत्थ पदेसदंसणादो । एवं माण-माया-छोहाणं पि सत्याणप्पाबहुअं कायव्वं ।

- § १३२. संयद्दि परस्थाणप्पाबहुए अण्णमाणे सन्दरश्वीवाओ माणस्स कालोव-जोगवग्गणाओ । कोइस्स कालोवजोगवग्गणाओ विसेसाहियाओ । मायाए कालोव-जोगवग्गणाओ विसेसाहियाः । लोइस्स कालोवजोगवग्गणाः विसेसाहियाः । विसेसो प्रुण सन्वत्थावलियाए असंखेअदिभागमेचो । एवमेसा ओषेण परत्थाणप्पाबहुअपरूवणा कया । तिरिक्ख-मणुसगदीस्र वि एवं चेव वचन्त्रं, विसेसामावादो ।
- § १३३. आदेसेण णेरह० सम्बत्धोवाओ होमस्स कालोवजोगवग्गणाओ । मायाए कालोवजोगवग्गणाओ संखेजगुणाओ । माणस्स कालोवजोगवग्गणा० संखेज-गुणा० । कोहस्स कालोवजोगवग्गणा० संखेजगुणा० । एवं देवगदीए वि । णवरि कोहादो आदविय पच्छाणुपुन्वीए णेदन्वमिदि ।

उससे क्रोधकी कालोपयोगवर्गणारें बिशेष अधिक हैं, क्योंकि जयन्य कालोपयोगवर्गणाओंका भी इनमें प्रवेश देखा जाता है। इसी प्रकार मान, माया और लोभकपायका भी स्वस्थान अल्पबहस्य करना चाहिए।

- § १२२. अब परस्थान अल्पबहुत्यका कथन करनेपर मानकपायकी कालोपयोगवर्गणाएँ सबसे योड़ी हैं । उनसे कोषकपायकी कालोपयोगवर्गणाएँ विशेष अधिक हैं । उनसे माया-कपायकी कालोपयोगवर्गणाएँ विशेष अधिक हैं और उनसे लोमकपायकों कालोपयोगवर्गणाएँ विशेष अधिक हैं और उनसे लोमकपायकों कालोपयोगवर्गणाएँ विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण सर्वत्र आवालोक असंस्थातवें मात्रमाण है । इस मकार यह ओघसे प्रप्रस्थान अल्पबहुत्यम्ररूपणा की। विशेष्ठ और मतुष्यगितमें भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए, क्योंकि ओचसे इनमें उक्त अल्पबहुत्वकी अपेखा कोई भेद नहीं है।
- § १३२. आदेशसे नारिकयों में लोभकवायकी कालोपयोगवर्गणाएँ सबसे स्तोक हैं। उत्तसे मानकवायकी कालोपयोगवर्गणाएँ संख्यातगुणी हैं। उत्तसे मानकवायकी कालोपयोगवर्गणाएँ संख्यातगुणी हैं। उत्तसे कोभकवायकी कालोपयोगवर्गणाएँ संख्यातगुणी हैं। इती प्रकार व्याविमें भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्रोथसे आरम्भ कर परचादालुपूर्वीसे जानना चाहिए।
- § ११४. जब आयोपयोगवर्गणाजींका कथन करतेपर चारों ही कवार्योक्ती आयोपयोग-वर्गणाएं हैं। प्रमाणका कथन करते हैं—चारों ही कवार्योगेंसे अलेक्डी असंख्वात डोकप्रमाण आयोपयोगवर्गणाएं होती हैं। रबस्थान जीर रास्थानके मेन्द्रमे अल्पबहुत्व दो प्रकारक हैं। स्वस्थानका फकरण है। क्रोथकवायकी जयन्य आयोपयोगवर्गणा सबसे स्वोक है, 'क्योंक्रि

जहण्णकसाधुदयद्वाणस्सेकस्स चेव गहणादो । वग्गणाविसेसो बसंखेळगुणो । को गुणगारो १ असंखेळा लोगा । वग्गणात्रो विसेसाहियात्रो, जहण्णवग्गणाए वि एत्यंतन्भावदंसणादो । एवं माणादीणं पि वत्तव्यं ।

§ १३५. परस्थाणे पयदं । सञ्चत्थोवाणि माणस्स कसायुदयद्वाणाणि । कोइस्स कसायुदयद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए कसायुदयद्वाणाणि विसेसाहियाणि । स्त्रोभस्स कसायुदयद्वाणाणि विसेसाहियाणि । विसेसो पुण सञ्चत्थासंखेजा स्त्रोगा । एसा ओषेण भावोवजोगवग्गणाणं दुविहप्पाबहुअपस्वणा कया । एत्तो आदेसपस्वणा वि चदगदिपडिबदा एवं चैव णेदन्वा. विसेसाभावादो ।

#### \* तदो तदियाए गाहाए विहासा समता।

१ १३६. सुगममेद पयदत्थोवसहारवकः । एवमेद समाणिय संपिद्ध चउत्थगाहाए
जहावसरपत्तमत्थिविद्यासणं क्रणमाणो स्रुचपबंधसूत्तरं मणह—

## **\* चउत्थीए गाहाए विहासा।**

§ १३७. एत्तो चउत्थीए गाहाए अत्यविहासा अहिकया ति बुत्तं होइ । का सा चउत्थी गाहा ति सिस्साहिप्यायं मणेणासंकिय तिण्णदेसकरणङमाह—

\* 'एकम्हि द् अणुभागे एककसायम्मि एककालेण। उवजुत्ता का

सबसे जमन्य एक हो कथाय उदयस्थानका महण किया है। उससे वर्गणाविहोप असख्यात-गुणा है। गुणकार क्या हें ? असंख्यात लोकप्रमाण है। उससे प्रगेणाणे विहोप अधिक हैं, क्योंकि जमन्य वर्गणाका भी इसमें अन्तर्भीय देखा जाता हे। इसी प्रकार मानादि क्यायोंकी अपेक्षा भी उक्त अल्पबहुत्व कहना चाहिए।

§ १३५. परस्थान अल्पबहुत्बका प्रकरण हैं। मानकवायके कृषाय-उदयस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे क्रोधकवायके कृषाय उदयस्थान विद्रोप अधिक है। उनसे मायाकवायके कृषाय उदयस्थान विद्रोप अधिक हैं। विद्रोपका प्रमाण सर्वे अधिक हैं। विद्रोपका प्रमाण सर्वे असंस्थात छोक प्रमाण है। यह ओपसे सायोपयोग वर्गणाओं हो प्रकारके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की। बागे चारों गतियों से सम्बन्ध रखनेवाओं आदेशप्ररूपणा भी इसी प्रकार जाननी चाहिए, क्यों कि पूर्वोक्त प्रस्पणासे इसमें कोई अन्तर नहीं है।

### इस प्रकार तीसरी गाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई ।

§ १३६, प्रकृत अर्थका उपसहार करनेवाला यह वचन सुगम है। इस प्रकार इसको समाप्त कर अब चौथी गाथाके अवसरपात अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्र-प्रवत्थको कहते हैं—

# अब चौथी गाथाकी अर्थविभाषा अधिकृत है।

§ १३७. आगे चौथी गाथाको अर्थावभाषा अधिकार प्राप्त है यह चक्त कथनका तार्त्पर्य है। वह चौथी गाथा कौनसी है इस प्रकार शिष्योंके अभिप्रायको मनसे सोचकर उसका निर्देश करनेके लिए कहते हैं—

# एक क्वायसम्बन्धी एक अनुभागमें एक कालमें कौन सी गति उपयुक्त

## च गदी विसरिसमुक्जुज़दे का च ॥ सि ।

§ १३८. एसा सा चउत्थी गाहा चि बुत्तं होह। एत्थ 'हित'सहो गाहासुत्त-सरूवावहारणफलो । एसा च गाहा पुच्छाग्रहेण संगहियासेसपयदत्थपरूवणादो तदो पुच्छासुत्तिमिद जाणावणहमाह—

# **# एदं स**ञ्चं पुच्छासुत्तं।

§ १३९. एदं सञ्चमणंतरिणदिङ्वगाहासुत्तं सपुञ्चपच्छद्धं पुच्छासुत्तिमिदि भणिदं होदि ।

#### # एत्थ विहासाए दोण्णि उवएसा ।

१४०. एत्थ एदिम्म गाहासुत्ते विहासिज्जमाणे दोण्णि उवएसा अवलंबेयच्या,
परमगुरुसंपदायापरिचागेणेव वक्खाणपउत्तीए णाइयत्तादो नि भणिदं होदि ।

## \* एक्केण उचएसेण जो कसायो सो अणुभागो।

# होती है तथा कौन सी गति विसदृशरूपसे उपयुक्त होती है।

्र १२८ यह वह चौथी नाथा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। गाथासूत्रके स्वरूपका अवधारण करनेके प्रयोजनसे यहाँ 'इटि' शब्द आया है। यह गाथा प्रच्छासुखसे समस्त प्रकृत अर्थका संग्रह कर कथन करती है, इसखिए यह प्रच्छासूत्र है इस बातका झान करानेके छिए कहते हैं—

#### . \* यह सब प्रच्छासत्र है।

११२९ अपने पूर्वार्थ और उत्तराध सहित अनंतर पूर्व कहा गया यह समस्त गाथासूत्र
 प्रच्छासत्र है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

इस गाथाकी अर्थविभाषामें दो उपदेश पाये जाते हैं।

१४०. एख अर्थात् इस गाथासूत्रका व्याख्यान करते समय दो उपदेशोंका अवलम्बन लेना चाहिए, वर्षोकि परम गुरुसम्प्रदायका त्याग किये विना ही व्याख्यानकी प्रवृत्तिका होना न्यायप्राप्त है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

# एक उपदेशके अनुसार जो कषाय है वही अनुभाग है।

९४९ एक उपदेशके अनुसार अर्थात् अप्रवाद्यमान उपदेशके अनुसार यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान----प्रवाह्ममान उपदेशका अपने नामके साथ चूर्णिसूत्रकार आगे स्वयं कथन करेंगे इससे उक्त तथ्य जाना जाता है।

प्रकृतमें 'जो कषाय है वही अनुभाग हैं' ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि अनुभाग

१. ता • प्रतौ -पउत्तीए विरोहाभाबादो इति पाठः ।

तचो पुत्रभृदस्स तस्साणुवरुद्धीदो । अणुभागो कारणं कसायपरिणामो तकञ्जमिदि ताणं मेदो ण बोचुं जुचो, कज्जे कारणोवयारेण ताणमेयत्तव्धवगमादो । संपष्ठि एदस्सेव अत्थस्स पदंसणद्वमिदमाह—

\* कोघो कोघाणुभागो।

१४२. क्रोध एव क्रोधानुभागी नान्यः कश्रिदित्यर्थः ।

\* एवं माण-माया-लोभाणं।

§ १४२. यथा क्रोध एव क्रोधानुभाग इति समर्थितमेवं मान एव मानानुभागो, मायैव मायानुभागो, लोभ एव लोभानुभाग इति वक्तव्यं, कार्यकारणयोग्भेदो-पचारात् ।

 तदो का च गदी एगसमएण एगकसायोवजुत्ता वा दुकसायोव-जुत्ता वा तिकसायोवजुत्ता वा चदुकसायोवजुत्ता वा ति एदं पुच्छासुत्तं।

१४४८. जदो एवं कसायो चेवाणुआगो त्ति समस्थिदं तदो 'एकम्ब्र टु अणुभागे' इच्चादिपुच्छासुत्तस्स एवमणुगमो कायव्वो । तं जहा—िणस्यादिगदीणं मज्ज्ञे
का च गदी एगसमएण एगकसायोवज्ञुत्ता वा होदि ति एसा पढमा पुच्छा, 'एकम्ब्रि

कषायसे जुदा नहीं है, क्योंकि कषायसे पृश्कृ वह पाया नहीं जाता।

शंका—अनुभाग कारण है और कषाय परिणाम उसका कार्य है इस प्रकार इनमें भेट हें ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं, कार्यमें कारणका उपचार करके उन दोनोंमें अप्रथकपना स्वीकार किया गया है। अब इसी अर्थको दिखलानेके लिए कहते हैं—

कोधकषाय ही कोधानुमाग है।

§ १४२. कोधकषाय ही कोधानुभाग है, अन्य कुछ नहीं यह इस सूत्रका अर्थ है।

इसी प्रकार लोभ, मान और मायाकषायकी अपेक्षा कहना चाहिए ।

§ १४२. जिस प्रकार क्रोधकपाय ही क्रोधानुभाग है इस प्रकार समर्थन किया है इसी प्रकार मानकपाय ही मानानुभाग है, मायाकषाय ही मायानुभाग है और छोभकपाय ही छोभानुभाग है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कार्य और कारणमें अभेदका उपचार किया गया है।

\* इसलिए कीन गति एक समयमें एक कपायमें उपयुक्त है, दो कपायोंमें उपयुक्त है, तीन कपायोंमें उपयुक्त है अथवा चारों कपायोंमें उपयुक्त है इस प्रकार यह प्रच्छाद्वत्र है।

§ १४४- यतः कषाय ही अनुभाग है इसका उक्त प्रकारसे समर्थन किया है, अतः 'प्किन्द दु अणुभागे' हत्यादि प्रकासूत्रका इस प्रकार अनुगम करना चाहिए। यथा— नरकादि गतियोमेसे 'कौन सी गति एक समयभे एक कषायमें उपयक्त हैं' यह प्रथम प्रच्छा दु अणुभागे एककसायम्हि एककालेण उवजुत्ता का च गदी' ति एस्थेदिस्से णिवद्वच-दंसणादो । संपित्व 'विसरिसम्भवजुज्जदे का च।' ति गाहामुत्तावयवसस्सियूण दुकसायोव-जुत्ता वा, तिकसायोवजुत्ता वा, चदुकसायोवजुत्ता वा का गदी होदि ति एदेसि तिण्हं पुच्छाणिदेसाणमणुगमो कायच्चो, एगकसायोवजोगांववजासलक्ष्मणो विसरिसोवजोगो ति गहणादो । एवविहयुच्छापिडवद्वस्थपदुष्पायणहमेदं गाहामुत्तमोहण्णमिदि जाणा-वणहमेदं पाहामुत्तमोहण्णमिदि जाणा-वणहमेदं पुच्छासुत्तमिदि भणिदं । संपित्व एवविहयुच्छाणं णिण्णयविहाणहमुत्तरो स्वच्यक्षे

- # तदो णिदरिसणं।
- १४५. तदो पुच्छाणुगमादो अणंतरिमदाणि णिदिस्सणं णिण्णयकरणं वत्त इस्सामो ति वृत्तं होइ ।
  - ⇔ तंजहा।
- शिरय-देवगदीणप्रेदे वियप्पा अत्थि, सेसाओ गदीओ णियमा चदुकसायोवजुत्ताओ ।
- § १४६, एदे अणंतरपरूबिदा पुच्छावियप्पा तदुत्तरवियप्पा च णिरय-देव-गदीणमस्यि । किं कारणं ? णिरयगदीए ताव कोधकसायोवजुत्तजीवगसी अद्धा-माहप्पेण सव्वबहुओ होट्ण णिरंतररासित्तमणृहवइ । एवं देवगदीए वि छोमोव-

- अब आगे निर्णय करते हैं।
- § १४५. 'तदो' अर्थात् पृच्छाओं के अनुगमके अनन्तर अब इनका 'णिदरिसणं' अर्थात्
  निर्णय करके बतळावेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - **# वह कैसे** ?
- मनस्काति और देवगतिमें ये विकल्प होते हैं, शेष गतियाँ नियमसे चारों
   कपायोंमें उपयक्त होती हैं।
- ६ १४६ ये अनन्तर पूर्व कहे गये पूच्छा विकल्प और उनके उत्तरस्वरूप कहे गये विकल्प नरकगति और देवगतिमें हैं, क्योंकि नरकगतिमें तो क्रोपकपायमें उपयुक्त हुई जीव-राशि कालके माहात्म्यके कारण सबसे अधिक होकर निरन्तर राशिपनेका अनुभव करती है।

जुक्जीवरासीए णिरंतरभावो दहुन्वो । तदो दोण्हमेदेसिश्चस्यस्य णिरंतररासिचादो एमकसायोवजुक्ताणं धुवभावं काद्ण सेसकमायिहं सह दु-ति-चदुसंजोगा वक्तन्वा ति । एदेण कारणेण णिरय-देवगदीओ एमकसायोवजुक्ताओ दुकसायोवजुक्ताओ तिकसायोव-जुक्ताओ चदुकसायोवजुक्ताओ वा होंति ति सिद्धं । सेसगदीओ णियमा एवं सणिदे तिस्त्वः मणुसगदीओ णियमा एवं सणिदे तिस्त्वः मणुसगदीओ णियमण चदुकसायोवजुक्ताओ होंति ति चेक्तन्वं । किं कारणं ? तत्थ चउण्टं पि कसायरासीणं धुवभावोवरुभादो । एवमेदं परुविय संपिद्दं णिरय-देवगदीसु चउण्टं पि वियप्पाणं संभवे तत्थ कदमेण कसाएण कदमो वियप्पो सङ्घ-प्यजदि नि एदस्सत्थस्य फ्रडीकरणद्रभ्रवरिमं प्रवंभन्नवहस्यः—

- \* णिरयगईए जइ एको कसायो णियमा कोहो।
- § १४७. इदो १ कोहोबजोगकालस्स तत्थ सच्यवहुचोवएसेण सच्यस्स णेर्ह्य-रासिस्स तत्थेयाबद्वाणे विरोहाभावादो । ण सेसकसायोवजोगद्वासु वि तहासंभवासंका कायच्या, तहाविहसंभवस्स पुच्चकालप्पाबहुअसुचेण वाहियचादो ।
  - \* जदि दुकसायो कोहेण सह अण्णदरो दुसंजोगो।

§ १४८. दोण्डं कसायाणं समाहारेण जिंगदो उवजोगो दुकसायो नि भण्णदे। सो कथग्रुप्पजदि नि भणिदे 'कोहेण सह अण्णदरो दुसंजोगो' नि णिदिट्टं। कोहरासिं

इसी प्रकार देवगितमें भी लोभकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशिको निरन्तर जानना चाहिए। इसलिए कमसे ये दोनों राशियों नरकगित और देवगितमें निरन्तर राशि होनेसे एक कषायमें उपयुक्त हुए जीवोच भ्रव करके शेष कथायोंक साथ दो संयोगी, तीन संयोगी और चार संयोगी भंग कहना चाहिए। इस कारणसे नरकगित और देवगित एक कथाय-उपयुक्त दो कथाय-उपयुक्त लिया है वह सिद्ध हुआ। हो कथाय-उपयुक्त होती हैं वह सिद्ध हुआ। शेष गतियों नियमसे ऐसा कहने पर तिर्यक्षगित और मनुष्याति नियमसे चार कथायों उपयुक्त होती हैं ऐसा महण करना चाहिए, क्योंकि इन वो गतियों में चारों ही कथायराशियों भ्रवस्पत पाई जाती है। इस प्रकार उक्त चूर्णिस्तृतकी व्याख्या करके अब नरकगित और देवगिति यारों ही विकल्प बनता है इस अर्थको स्पष्ट करने कि लिया करने कि लिया करने कि लिया से साथ कीन विकल्प बनता है इस अर्थको स्पष्ट करने कि लिया करने कि लिया करने हिल्ल परित्र महण्डा करने हिल्ल परित्र महण्डा करने हिल्ल परित्र साथ कीन विकल्प बनता है इस अर्थको स्पष्ट करने के लिय उपरित्र महण्डाका उपरेश करते हैं—

# \* नरकगतिमें यदि एक कषाय है तो नियमसे क्रोधकषाय होती है।

१४७ क्योंकि क्रोधकपायके उपयोग कालका वहाँ सबसे अधिक उपदेश होनेके कारण समस्त नारकराशिका क्रोधकषायमें अवस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। पर इससे रोप क्यापीकं उपयोग कालोंमें भी उस प्रकारसे सम्भव होनेकी आर्थका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रकारका सम्भव पूर्वमें कहे गये अर्थ-बहुत्व सुन्नसे वाधित हो जाता है।

- # यदि दो कपार्योका संयोग है तो क्रीधके साथ अन्यतर एक कपाय इस प्रकार दो कपार्योका सयोग होता है।
- § १४८. दो कषास्रोके समाहारसे उत्पन्न हुआ उपयोग दो-कषाय ऐसा कहा जाता है। वह कैसे उत्पन्न होता है ऐसी प्रच्छा होने पर 'कोहेण सह अण्णहरो दुसंजोगो'

धुवं कादण तेण सह माणादीणमण्णदरं घेचुण दुसंजीगे कीरमाणे सम्रूप्यज्ञह चि भणिदं होड । तं कथं ? कोड-माणोवजुत्ता वा. कोड-मायोवजुत्ता वा. कोड-सोमोव-जुत्ता वा त्ति एवमेदे तिष्णि दुसंजोगभंगा ३ । संपष्टि तिकसायीवजुत्तवियप्पपदप्पा-यणद्रमाह----

- \* जदि तिकसायों कोहेण सह अण्णदरों तिसंजोगों।
- § १४९. तिण्डं कसायाणं संजोगो तिकसायो ति वचदे । सो कथम्रप्पजड ति मणिदे कोहेण सह सेसकसायाणमण्णदरदोकसाए घेचण तिसंजोगे कीरमाणे सम्रज्जादि त्ति भणिदं। तं कथं ? कोइ-माण-मायोवजुत्ता वा. कोइ-माण-लोभोवजुत्ता वा, कोइ-माया-लोभोवजुत्ता वा ति । एवमेत्य वि तिष्णि चैव भंगा ३ । संपित चटकसाय-पद्यायणद्रमाह---
  - # जदि चउकसायो सब्बे चेव कसाया।
- § १५०. सगममेदं. सन्वे चैव कोहादिकसाए घेनुण चदुकसायोवजुनवियप्पु-प्पत्तीए विसंवादाभावादो । एवमेत्थ एको चेव भंगो होदि । एवं णिरयोघो परूविदो ।

यह निर्देश किया है। कोघराशिको ध्रव कर उसके साथ मानादिकमेंसे अन्यतर कषायको प्रहण कर दोका संयोग करने पर द्विसंयोगी भंग उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। गंका-वह कैसे ?

समाधान-कोध और मानमें उपयुक्त हुए जीव, अथवा कोध और मायामें उपयुक्त हुए जीव अथवा क्रोध और स्रोभमें उपयुक्त हुए जीव इस प्रकार ये तीन द्विसंयोगी भंग ३ होते हैं।

ू. अब तीन कषायोंमें उपयुक्त हुए जीबोंके विकल्पोंका कथन करनेके छिए आगेका सूत्र कहते हैं---

# यदि तीन कवायोंका संयोग है तो कोधके साथ अन्यतर दो कवाय इस प्रकार तीन कषायोंका संयोग होता है।

§ १४९. तीन कषायोंका संयोग तीन-कषाय ऐसा कहा जाता है। वह कैसे उत्पन्न होता है ऐसी पुच्छा होनेपर क्रोधके साथ शेष कषायोंमेंसे अन्यतर दो कषायोंको ग्रहणकर तीनका संयोग करने पर उत्पन्न होता है ऐसा कहा है।

इंका-वह कैसे ?

समाधान-कोध, मान और मायामें उपयुक्त हुए जीव, अथवा कोध, मान और लोभमें उपयुक्त हुए जीव अथवा कोध. माया और लोभमें उपयक्त हुए जीव । इस प्रकार यहाँ पर भो तीन ही भंग ३ होते हैं।

अब चार कपायोंके कथन करनेके लिए कहते हैं-

\* यदि चार कषायोंका संयोग है तो सभी कषायें होती हैं।

§ १५ ० यह सुत्र सुगम है, क्योंकि सभी क्रोधादि कवायोंको श्रष्टण कर चार कवायोंमें उपयुक्तरूप विकल्पको उत्पत्तिमें विसंवाद नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर एक ही भंग होता एवं चेव सत्तसु पुढवीसु णेदव्यं, विसेसामावादो। संपहि देवगदीए वि एसा चेव परूवणा स्रोमादो आढविय विवजाससरूवेण णेदव्या ति जाणावणद्रमिदमाह—

- \* जहा णिरयगदीए कोहेण तहा देवगदीए सोभेण कायव्वा।
- ५ १५१. जहा णिरयगहमग्गणाए कोहेण धुवसावमावण्णेण सह सेसकसाए ढोएद्ण एग-दु-ति-चदुकसायोवजुत्तवियप्पष्ठवणा कवा एवं देवगदीए वि लोभेण सह पयदप्रकवणा णिव्वामोहमणुसिगयव्या ति वृत्तं होह । एवं ताव अपवाहअंतोवएस-मस्सियुण गाहासुत्तत्यमेकेण पयारेण विहासिय पयदत्थोवसंहारवकमाह—
  - » एक्केण उवएसेण चडत्थीए गाहाए विहासा समत्ता भवदि ।
- § १५२. सुगममेदसुवसंहारवक्कं । संपिंह विदियोवएसमस्सियुण गाहासुत्तत्थं विद्यासिद्वतामो स्रत्यवंधसूत्तरं भणह—
  - \* पवाइज्जंतेण उचएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा।
- § १५३. एचो पवाइअंतोवएसमवरुविय एदिस्से चउत्थीए सुत्तगाहाए अत्थ-विद्यासणा कीरिट चि बुच होइ। को बुण पवाइअंतोवएसो णाम १ वुच्चदे—वुचमेदं सच्वाइरियसम्मदो चिरकारुमच्वोच्छिण्णसंपदायकमेणागच्छमाणो जो सिस्सपरंपराए
- है। इस प्रकार ओपसे नरकगितमें कथन किया। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें कथन करना वाहिए, क्योंकि विवक्षित ओष प्रक्षणासे उसमें कोई भेद नहीं है। अब देवगतिमें भी ठोभसे आरम्भकर पदेवादानुपूर्वीसे यही प्रक्षपणा कहनी चाहिए इस बातका कथन करनेके ळिए यह सुत्र कहते हैं—
- \* जिस प्रकार नरकगतिमें कोधके साथ कथन किया है उसी प्रकार देव-गतिमें लोमके साथ कथन करना चाहिए।
- § १५१. जिस प्रकार नरकगति मार्गणामें ध्रुवपनेको प्राप्त हुए क्रोथके साथ शेष कथायोंका आश्रय कर एक, दो, तीन और चार कथायोंमें उपगुक्त हुए जीवोंके विकल्पोंका कथन किया है उसी प्रकार देवगतिमें भी छोभके साथ प्रकृत प्ररूपणा निःसंशयरूपसे जान छेनी चाहिए यह उक्क कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार सर्व प्रथम अपवाद्यामान उपदेशके अनुसार गाथासूत्रके अर्थका एक प्रकारसे व्याख्यान करके अब प्रकृत अर्थका उपसंहार वाक्य कहते हैं—
  - एक उपदेशके अनुसार चौथी गाथाकी व्याख्या समाप्त होती है।
- १ ९५२. यह उपसंहार वाक्य सुगम है। अब दूसरे उपदेशका आश्रय कर गाथासूत्रके
  अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आंगेके सूत्र प्रवन्धको कहते हैं—
  - अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार चौथी गाथाका विशेष व्याख्यान करते हैं।
- ९ १५३ आगे प्रवाह्ममान उपदेशका आलम्बन लेकर इस चौथो सूत्रगाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान करते हैं यह एक कथनका ताल्पर्य है।

शंका-प्रवाद्यमान उपदेश किसे कहते हैं ?

समाधान-यह कहा है कि जो सब आचार्योंके द्वारा सम्मत है, चिरकालसे अतुटित

पवाहुजर्दै एण्णविज्जर्दे सो पवाइज्जंतीवएसो ति भण्णदे । अथवा अजर्मसुभयवंताण-भ्रुवएसो एत्यापवाइज्जमाणो णाम । णागहत्यिखवणाणभ्रुवएसो पवाइजंतओ ति चेत्रज्जो ।

- \* 'एक्किम्म दु अणुभागे ति' जं कसायउदयहाणं स्रो अणुभागो णाम ।
- § १५४. एतदुक्तं भवति, पुव्विक्लपरुवणाए जो कसायो सो चेवाणुभागो चि विविक्खियं, कज्जकारणाणमव्यदिरेगणयावलंबणादो कज्जे कारणोवयारादो च । एत्थ बुण अण्णो कसायो अण्णो च अणुभागो चि विविक्खियं, कज्ज-कारणाणं मेद-णयावलंबणादो । ण च कज्जं चेव कारणं होइ, विप्यदिसेहादो । तदो एवंविहाहिप्पाएण पयद्वा एसा परुवणा चि घेचच्यं । संपिंह सुक्तत्यविवरणं कस्सामो । 'एक्विस्ट दु अणुभागो चि' एदेण गाहासुचावयविभिद्दि सद्दपरं परामरसिय तदो जं कसायउदयद्वाणं सो अणुभागो चि तस्य अच्यणिदेसो कजो । ण कसायो चेवाणुभागो, किंतु जं कसाय-सुदयद्वाणमसंखे अलोगभेयभिष्णं तमेत्याणुभागो चि विविक्खियमिदि एसो एदस्स भावत्यो ।
  - # 'एगकालेगे त्ति' कसायोवजोगद्धद्वाणे त्ति भणिदं होदि।

सम्प्रदाय कससे चळा आ रहा है, और जो शिष्य परम्पराके द्वारा प्रवाहित किया जाता है प्रक्रापित किया जाता है। अथवा आये में भू सगबानका उपदेश कहा जाता है। अथवा आये में भू सगबानका उपदेश प्रकृतमें अपवाह्ममान उपदेश है और नागहस्तिक्षमालमाणका उपदेश प्रवाह्ममान उपदेश है प्रताह स्वाह्मण करना चाहिए।

- #'एक अनुभागमें' यहाँपर जो कपाय उदयस्थान है उसकी अनुभाग संज्ञा है।
- § १५४ इसका यह तात्यये है कि पिछली प्ररूपणामें जो कपाय है वही अनुभाग है ऐसी विवक्षा की थी, क्योंकि वहाँ कार्य और कारणामें अभेदनयका अवलम्बन लिया गया था और कारों के कारणामें अभेदनयका अवलम्बन लिया गया था अपर न्वायें के कारणामें अभेदिविक्षाका अनुसान अन्य है और अपर्थें के स्वायें की स्वायें भी दिविक्षाका अवलम्बन लिया गया है। और कार्य है। कारण नहीं होना, क्योंकि इन होनोंके एक होनेका निषेध है। इसलिए इस प्रकारके अभिपायसे यह प्रकरणा प्रमुच हुई है ऐसा यहाँ पहुण करना चाहिए। अब सूत्रके अर्थका विवरण करते हैं—'एकिस्ट हु अणुभागे' इस वचन हारा गाया सूत्रके अंशके शब्दार्थका परामां करके वदनुसार जो कवाय-वदयस्थान है वह अनुभाग है इस प्रकार उसका अर्थोनिर्देश किया। कथाय ही अनुभाग नहीं है किन्तु असंख्यात ओकप्रभाण भेहोंको लिये हुए जो कपाय-वदयस्थान है वह यहाँ पर अनुभाग है ऐसी विनक्का को है यह इस सूत्रका भावार्थ है
  - # 'एग्कालेण' इस पदका अर्थ कवायोपयोगाद्वास्थान है ऐसा कहा गया है।

- ५ १५५. एगकालेणे चि एत्यतणकालसद्दो समवायवाचओ चि पुव्यिन्छ-पह्वणाए वक्खाणिदो। एत्य पुण तद्दा ण घेष्पइ, किंतु एसो कालसद्दो कालोवजोग-वग्गणाणं वाचओ। तदो 'एगकालेणे चि' बुचे एगेण कसायोवजोगढद्दाणेणे चि मणिदं होदि।
  - **\* एसा सण्णा ।**
- १५६. एसा अणंतरपरूविदा सण्णा प्वाइअंतोवएसेण णायव्या ति भणिदं होत्र ।
  - #तदो पुच्छा।
- § १५७. एदं सण्णाविसेसमवलंविय तदो गाहासुत्ताणुसारेण एसा पुच्छा कायच्या ति वृत्तं होइ । केल्मी सा पुच्छा ति आसंकाए उत्तरमाह—
- \* 'का च गदी एक्झिन्ह कसायउदयट्टाणे एक्झिन्ह वा कसायउच-जोगद्धट्टाणे भवे ।
- ५ १५८. णिरयादिगदीणं मज्झे का णाम गदी कोहादीणमण्णदरकसायपडिबद्धे एकिन्द्र चेव कसायुदयद्वाणे एकिन्द्र चेव वा कसायोबजोगद्वद्वाणे एगसमएण्वजुत्ता भवे किमेबंविद्यसंभवो अत्थि वा ण वेत्ति पुन्छिदं होदि । संपिह 'विसरिसम्बज्जुअदे का च' ति एदं चरिमावयवमस्सियुणविसरिसोवजोगविसयं विदियं पुच्छावकमाह—

#### # यह संज्ञा है।

- े १५६. अनन्तर पूर्व कही गई यह संज्ञा प्रवाद्यमान उपदेशके अनुसार जानना चाडिए यह उक्त कथनका तालर्य है।
  - **\* इसके बाद प्रच्छा करनी चाहिए** ।
- § १५७. इस संज्ञाविशेषका अवलम्बन लेकर अनन्तर गाथासूत्रके अनुसार यह पृच्छा करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। वह पृच्छा किस प्रकार की है ऐसी आजंका होनेपर उत्तरका कथन करते हैं—
- # एक कथाय उदयस्थानमें अथवा एक कथाय उपयोगाद्धास्थानमें कौन गृति होती है।
- § १५८. नरकादि गितयों में से कौन गित कोधादिक में से अन्यतर कथाय-सम्बन्धी एक ही कथाय उदयस्थान में अथवा एक ही कथायोग्योगाद्धास्थान में एक समय में उपयुक्त होती है। स्था इस प्रकारका सम्मव है अथवा नहीं है यह इस प्रच्छाका ताल्पर्य है। अब विस-रिस्मुब जुज्जदे का व' इस प्रकार इस अन्तिम अंशका आश्रय कर विसद्श उपयोगिवयक इस ट्रम्बु अपयोगिवयक इस ट्रम इस ट्रम्बु अपयोगिवयक इस ट्रम्यू अपयोगिवयक इस ट्रम्बु अपयोगिवयक इस

१९५५ एगकालेण' इस पदमें आया हुआ काल शब्द समुवायवाचक है ऐसी पिछली प्ररूपण में कह आये हैं। परन्तु यहाँ पर उस प्रकार महण नहीं करना है, किन्तु यह काल अच्च स्वाय करें। वर्गणाओं का वाचक है। इसलिए 'एगकालेण' ऐसा कहनेपर उसका अर्थ एक कपायोपयोगाद्वास्थान होता है यह उक कथनका तात्य है।

- अथवा अधेगेसु कसायउदयङ्डाचेसु अणेगेसु वा कसायउवजोगद्ध झाणेसु का च गदी।
- े १८९. अणेगेसु कसायउदयहाणेसु अणेगेसु वा कसायोवजोगढहाणेसु एग-समयम्मि उवजुत्ता भवे इदि पुच्छाहिसंबंधी अहियारबसेणेत्य वि जोजेयव्वी।
  - **# एसा पुच्छा ।**
- ६१६०. एसा अणंतरपरूचिदा दुविहा पुच्छा एदिम्म गाहासुने पहिचदा नि भणिदं होदि । एवमेदिम्म उवदेसे पुच्छामेदस्रुवसंदिग्सिय संपिह एदिस्से पुच्छाए णिणणयक्तणद्वमिदमाह—
  - # अयं णिहे सो ।
  - ६१६१. सगमो।
  - # तसा एक्केक्रिम कसायुदयहाणे आवित्याए असंखेजदिभागो।
- § १६२. सो च दुविहो णिहेसो—कसायुदयद्वाणिवसयो कसायोवजोगद्धद्वाणविसयो च । तत्थ ताव कसायुदयद्वाणेसु तसजीवे अस्मियृण पयदपक्ष्वणद्वमेदं
  सुत्तमोइण्णं । तं जहा—तसकाइया जीवा एकेकम्मि कसायुदयद्वाणे उक्कस्मेण आवल्ठ-
- अथवा अनेक कपाय उदयस्थानोंमें अथवा अनेक कपाय-उपयोगाद्वास्थानोंमें
   कौन गति उपयुक्त होती हैं।
- ५१५०, अनेक कषाय-उदयस्थानोंमें अथवा अनेक कषायाययोगाद्वास्थानोंमें एक समयमें उपयुक्त कौन गति होती है इस प्रकार अधिकारके वहासे यहाँ पर भी पृच्छाका सम्बन्ध कर लेना चाहिए।
  - **\* यह प्रच्छा है ।**
- § १६० यह अनन्तर पूर्व कही गई दो प्रकारको पुच्छाएँ इस गाथासूत्रसे प्रतिबद्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार इस उपदेशमें पुच्छाभेदको दिखलाकर अब इस पुच्छाका निर्णय करनेके लिए इस सूत्रको कहते हैं—
  - अध्यह निर्देश है।
  - § १६१. यह सूत्र सुगम है।
- \* त्रसजीव एक-एक कवाय उदयस्थानमें अविलक्षे असंख्यातर्वे भागप्रमाण होते हैं।
- ६ १६२. यह निर्देश दो प्रकारका है—कथाय-उदयस्थानविषयक और कवायोगयोगा-द्वास्थानविषयक। वहाँ सर्व प्रथम कथाय-उदयस्थानोंमें असजीवोंका आश्रयकर प्रकृत विषयको प्रस्तपा करनेके लिए यह सूत्र आवा है। यथा—असकायिक जीव एक-एक कथाय-उदयस्थानों उत्कृष्टरूपसे आविलके असंख्यात्वे भागभाग होते हैं। इस वयनसे असजीव नियमले अनेक कथाय-उदयस्थानों के उत्कृति क्षाये अपनिष्ठा के प्राचित्र के प्राचित्र के असंख्यात्व भागभाग होते हैं। इस वयनसे असजीव नियमले अनेक कथाय-उदयस्थानों रहते हैं इस बातका ज्ञान हो आता है. स्वींकि आविलके कथाय-उदयस्थानों में रहते हैं इस बातका ज्ञान हो आता है. स्वींकि आविलके कथाय-उदयस्थानों में रहते हैं इस बातका ज्ञान हो आता है. स्वींकि आविलके कथाय-उदयस्थानों में उत्तर हैं।

याए असंखेजिदभागमेत्ता हर्नति । एदेण तसजीवा णियमा अणेगेसु कसायुदयहाणेसु अच्छिति ति जाणाविदं । किं कारणं ? आविष्ठियाए असंखेजिदिमागमेत्तजीवाणं जह एगं कसायुदयहाणासुवलन्मदे तो जगपदरासंखेजभागमेत्तस्य तसंखेजिदिमागोत्त किंतालियं कार्य्य क्रायुदयहाणाणि लहामो ति तेरासियं कार्य्य जोहदे असंखेजसेहिमेत्ताणं कसायुदयहाणाणि लहामो ति तेरासियं कार्य्य कसायुदयहाणेसु तसजीवाणं सरिस-मावेणावहाणसंमवी णित्य तो वि समकरणं कार्य तिरासियविहाणमेदमणुगतव्यं । जेणेवमेत्तियमेत्तेसु कमायुदयहाणेसु एककालेण तसजीवगासी अच्छिद तेण पदमपुच्छाए संभवमोसारिय 'विमरिसम्रवजुज्यदे का च' ति एदिस्से विदियुच्छाए चेव संभवी पदरिस्तिओ होह । एवं णिरयादिगदीणं पि पादेकणिरंभणं कार्य पयदपस्वमाण गियव-सिमयणुवच्या, एककिन्म कसायोदयहाणे आविष्ठयाए असंखेजदिमाममेत्ता जीवा होंति ति एर्यण मेदामावादो । एवं कसायुदयहाणेसु पयदपिदेसं कार्ण संपिद कसायुदजीगद्वहाणेसु प्यदण्यिसं कार्ण संपिद कमायुवजीगद्वहाणेसु प्यदण्याणेसु प्यदण्या स्वार्य कमायुवजीगद्वहाणेसु प्यदण्याणेस्य स्वार्य स्वार्यक्षाणेसु प्यदण्येस्य स्वार्यक्षाणेसु प्यदण्याणेस्य स्वार्यक्षाणेस्य स्वार्यक्षाणाः

\* कसायउवजोगद्धद्वाणेस् पुण उक्कस्सेण असंखेजाओ सेढीओ।

असंख्यातवे भागप्रमाण जीवोंका यदि एक कषाय-उदयस्थान प्राप्त होता है तो जगप्रतरके असंख्यातवे भागप्रमाण जसजीवराष्ट्रिक कितने कषाय-उदयस्थान प्राप्त होंगे इस प्रकार कैराशिक करके देखनेपर असंख्यात जगभेषिणप्रमाण कषाय-उदयस्थानोका आगमान देखा जाता है। यदापि यहाँपर ताम कषाय-उदयस्थानोका अशमान देखा जाता है। यदापि यहाँपर ताम कषाय-उदयस्थानोमें एक काख्में त्रस जीवांका सद्दारूपर अवस्थान सम्भव नहीं है तो भी समीकरण करके यह नैराशिकविष्यान जानना चाहिए। यदाः इस प्रकार इतने-मात्र कषाय-उदयस्थानोमें एक काख्में त्रस जीवराशि रहती है, इसिल्डए प्रथम पृच्छा यहाँ सम्भव नहीं, इसिल्डिय उसका अपसरण कर 'विसरिस्सुवजुज्जदे का च' इस फकार इस प्रस्ति पृच्छाको हो यहाँ सम्भावना दिखाई हैं। इसी प्रकार नकादि मात्रियोंभेसे प्रत्येक गतिको विवक्षित कर प्रकृत प्रस्त्रणा पूरी जाननी चाहिए, क्योंकि एक-एक कपाय-उदयस्थानमें आविलके असंख्यातवे भागप्रमाण जीव होते है इस प्रकार इस कथनकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। इस प्रकार इस कथनकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। इस प्रकार कथाय-उदयस्थानोमें अवस्ति करार कथाय-उदयस्थानोमें प्रकृत कर्षक असंबच्यानवे भागप्रमाण जीव होते है इस प्रकार इस कथनकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। इस प्रकार कथाय-उदयस्थानोमें प्रकृत अर्थक अर्थक क्षायोग्यागाद्वा-स्थानोमें प्रकृत अर्थक करके है विषयका निर्मेश करके सब कथायोगयोगाद्वा-स्थानोमें अपनत अर्थक करके है विषय कहते हैं—

 किन्तु कपायोपयोगकालस्थानोंमें उत्कृष्टरूपसे असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण डोते हैं।

५ १६२. एक-एक कषाय-उपयोगाद्वास्थानमें त्रस जीव उत्क्रष्टक्यसे असंख्यातवें भाग-मात्र होते हैं यह उक्त कथनका तालवें है, क्योंकि अन्तर्मुहुर्त प्रमाण कथाय-उपयोगाद्धा-स्थानोंमें समस्त त्रसजीवराशि यथा प्रविभागके अनुसार रहती है यह विधि करके त्रैराशिक- सेडिमेचाणं जीवाणमेकिम्म कसायुवजोगद्धहाणे समुवलंसादो । जह वि सब्बेसु कसायोवजोगद्धहाणेसु समपविभागेण तसजीवरासीए अवद्वाणसंभवो णात्थ तो वि समकरणावहाणेणेदं तेरासियमणुगतच्वं । एत्य वि णिरयादिगदीणं पादेकिणसंभणं काद्ण पयदपक्षणा समयाविरोहेणाणुगंतच्वा । तदो एत्य वि सो चेव भावत्यां अणेगेसु कसायोवजोगद्धहाणेसु णियमा सच्या गदी उवजुज्जदि चि । संपिह एदस्स चेव भावत्यस्स फडीकरणह्रम्रसस्य भण्ड—

- एवं भणिदं हो इं सञ्चगदीओ णियमा अणेगेसु कसायुदयहाणेसु
   अणेगेस च कसायुदयहाणेस ति ।
- ५ १६४. क्ट्री पुज्युत्तेण णाएण तहाभावतिद्वीए णिव्वाहम्रुवलंभादो । एवमेदं परूविय संपद्दि पयद्विसये जीवप्पावहुअपदृष्पायणहुम्रुविसं पर्वधमाइ—
  - \* तदो एवं परूवणं कादृण णवहि पदेहि अप्पाबहुद्धं।
- ५ १६५. एवं कसायुदयद्वाणेसु उवजोमद्वद्वाणेसु च जीवाणमवद्वाणकमं पर्वविय तदो पयदविसये तसजीवाणमप्याबहुअभिदाणि कस्मामो ति भणिद होदि। तं कथं कीरदि चि भणिदे 'णवहिं पदेहिं' कायव्यभिदि णिहिङ्क। काणि ताणि णवपदाणि १

क्रमसे देखनेपर एक-एक कषाय-उपयोगाद्वास्थानमें असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण जीव उपलब्ध होते हैं। यद्यपि उक्त सभी कषाय-उपयोगाद्वास्थानोंमें समान प्रविभागसे जपजीवराशिका अवस्थान सम्भव नहीं है तो भी समीकरण विधानके अनुमार यह तैराशिक जानना चाहिए। वहाँपर भी नरकादि गितियों मेसे प्रत्येत गतिको विविश्वत कर आगमानुसार प्रकृत प्रकृषण जानना चाहिए। इसलिए यहाँपर भी वही तात्पर्य है कि अनेक कषाय-उपयोद्धास्थानों में नियमसे सब गतियाँ प्रयुक्त होती हैं। अब इसी भाषार्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेका सुन्न कहते हैं—

- \* इस प्रकार पूर्वोक्त कथनका यह तात्यर्थ है कि सभी गतियाँ अनेक कषाय उदयस्थानोंमें और अनेक कपाय-उपयोगकालस्थानोंमें नियमसे हैं।
- § १६४. क्योंकि पूर्वोक्त न्यायसेउ स प्रकारसे सिद्धि निर्वाध पाई जाती है। इस प्रकार
  इसका कथन करके अब प्रकृत विषयमें जीव-अल्पाबहुत्यका कथन करनेके लिए आगेका
  प्रवत्य कहते हैं—
  - # इस प्रकार उक्त कथन करके नौ पदों द्वारा अन्पबहुत्व करना चाहिए ।
- § १६५. इस प्रकार कपाय-उदयस्थानों में और उपयोगाद्वास्थानों में जीवों के अवस्थान-क्रमका कथन करके वहनन्तर. प्रकृत विषयमें इस समय प्रसर्जावोंका अल्पबहुत्त करते हैं यह उक्त कथनका तारूप है। वह कैसे क्यिया जाता है ऐसी पुच्छा होनेयर नौ पदें के द्वारा करना चाहिए यह निर्देश किया है।

शंका-वे नी पद कीन हैं ?

१ भा•प्रतौ णिग्याहणुवलभादो इति पाठः ।

माणादीणमेक्केकस्स कसायस्स जहण्णुकस्साजहण्णाणुकस्समेयभिण्णकसायुदयहाणपिडवहाणं तिण्हं पदाणं कसायोगजोगढहाणेष्टिं तहा चेत्र तिहाविहचेहिं संजोगेण
सम्रुप्पण्णाणि णवपदाणि होति । तं जहा—कोहादीणमुकस्सकसायुदयहाणे कसायोगजोगढाए च पिडवहमेक्कं पदं । तेसिं चेत्रुक्तस्सकसायुदयहाणे जहण्णकसायोगजोगढाए
च विदियं । उक्तस्सकसायुदयहाणे अजहण्णाणुकस्सकसायोगजोगढाए च तिदयं ।
जहण्णकसायुदयहाणे उक्तस्सकसायोगजोगढाए च चउत्थं । जहण्णकसायुदयहाणे
जहण्णकसायुदयहाणे उक्तस्सकसायोगजोगढाए च चउत्थं । जहण्णकसायुदयहाणे
जहण्णकसायोगजोगढाए च पंचमं । जहण्णकसायुदयहाणे अजहण्णाणुकस्सकसायोगजोगढाए
जागढहणा । अजहण्णाणुकस्सकसायुदयहाणेसु उक्षण्णकस्सकसायोगजोगढाए
जागढहणा । अजहण्णाणुकस्सकसायोगजोगढाए
जागढिलां । अजहण्णाणुकस्सकसायोगजोगढाण्या
जागढिलां । अजहण्णाणुकस्सकसायोगजोगढाणा
जागढिलां । अजहण्णाणुकस्सकसायोगजोगढाणा
जागढाणा

# क्षतं जहा ।

- ६ १६६. सुगममेदं पुच्छावक्कः । एवं च पुच्छाविसईकयस्स अप्पाबहुअस्स माणादिकसायपिवाडीए एसी णिहेसी ।
- अक्तस्सए कसायुदयद्वाणे उक्कस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा
   थोवा।

ममाधान— मानादि क्वायोंमेंसे एक-एक क्यायक जयन्य, उत्कृष्ट और अजधन्या-जुन्कृष्ट इस प्रकारसे भेदरूप क्याय-उदयरधानांसे सम्बन्ध रखनेवाडे तीन पदींके तथा उसी प्रकार तीन रूपसे विभक्त हुए क्याय-उपयोगाद्वास्थानों के संयोगसे उत्पन्न हुए नी पद होते हैं। यथा—कोशादिके उत्कृष्ट क्याय-उदयरधानों और कायन्य क्याय उपयोगकाकस्थानमें प्रतिबद्ध एक एद है। उन्हें कि उत्कृष्ट क्याय-उदयरधानमें और आजयन्यानुकृष्ट क्याय-उपयोगकाकस्थानमें प्रतिबद्ध हो स्मार्ग एवं है। उत्कृष्ट क्याय उदयरधानमें और आजयन्यानुकृष्ट क्याय-उपयोगकाकस्थानमें प्रतिबद्ध वीधा पद है। जयन्य क्याय-उदयरधानमें और अजयन्यानुकृष्ट क्याय-उपयोगकाकस्थानमें प्रतिबद्ध वीधा पद है। जयन्य क्याय-उदयरधानमें और अजयन्यानुकृष्ट क्याय-उपयोगकाकस्थानमें प्रतिबद्ध पांचवां पद है। जयन्य क्याय-उदयरधानमें और अजयन्यानुकृष्ट क्याय-उपयोगकाकस्थानोंमें प्रतिबद्ध पांचवां पद है। जयन्य क्याय-उदयरधानमें और अजयन्यानुकृष्ट क्याय-उपयोगकाकस्थानोंमें अर्थ कायन्य क्याय-उपयोगकाकस्थानमें प्रतिबद्ध सातवां पद है। अजयन्यानुकृष्ट क्याय-उदयरधानोंमें प्रतिबद्ध नीय पदीके द्वारा आगे प्रसर्वाचांमक अल्पवहुत्व अधिकृत है यह इस सुत्रके अर्थका आज्य है।

# वह कैसे ?

- ९ १६६. यह पृच्छाचाक्य सुगम है। इस प्रकार पृच्छाके विषयभूत हुए अल्पबहुत्वका
  मानादि कषायोंके कमसे यह निर्देश है।
  - अत्कृष्ट कपाय-उदयस्थानोंमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव सबसे थोड़े हैं।

§ १६७. उक्कस्सकसायोदयद्वाणं णाम उक्कस्साणुप्तागोदयजणिदो कसाय-पिरणामो असंखेजलीयभेयभिण्णाणमञ्ज्ञवसाणद्वाणाणं चिरमञ्ज्ञवसाणद्वाणितिं वुणं होदि। 'उक्कस्समाणोवजोगद्वाए' ित वुने माणकसायस्स उक्कस्सकालोवजोग-वग्गणाए गहणं कायव्वं। तदा एदेष्टिं होिं उक्कस्सपदेष्टिं माणकसायपिडवर्देष्टिं अण्णोण्णसंजुनेष्टिं पिणदा तसजीवा थोवा ति सुनत्थसवंथो। इदो एदेसि थोवनमव-गम्मदे ए, दोण्ड पि उक्कस्समावेण परिणमंताणं जीवाणं सुडू विरलाणप्रवप्तादो। किं सुन्त्यसवंभो ने अलिलिया असंखेजिक्सिन्तायाण्यवजोगद्वाए असंखेजकिमेनजीवाणमवद्वाणसंभवो तो वि उक्कस्सकसायुदयद्वाणे णिरुद्धे तत्थाव-लियाण असंखेजिक्सित्सेनाजीवाणमवद्वाणसंभवो तो वि उक्कस्सकसायुदयद्वाणे णिरुद्धे तत्थाव-लियाण असंखेजिक्सित्सेनजीवाणमवद्वाणसंभवो तो वि उक्कस्सकसायुदयद्वाणे णिरुद्धे तत्थाव-लियाण असंखेजिक्सित्सेनजीवाणमवद्वाणसंभवो तो वि उक्कस्सकसायुदयद्वाणे णिरुद्धे तत्थाव-लियाण असंखेजिक्सित्सेनजीवोणमवद्वाणसंभवो तो वि उक्कस्सकसायुदयद्वाणे णिरुद्धे तत्थाव-लियाण असंखेजिक्सिन्तायाणसंभवो वेव जीवनामी डोटि. प्यारंतगासंभवादो।

\* जहण्णियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जगुणा।

५ १६८. एत्य उक्कस्सए कसायुदयहाणे ति अहियारसँवंधो कायव्यो । तेण उक्कस्सए कसायुदयहाणे जहण्णियाए माणोवजोगद्वाए च परिणदा जीवा प्रविन-

६ १६७. उत्कृष्ट अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुए तथा असंख्यात लोकप्रमाण अध्यवसान स्वानोंमेंसे अन्तिम अध्यवसानस्थानरूप कषाय परिणामकी उत्कृष्ट कपाय-उदयस्थान संज्ञा है। 'जत्कुष्ट मानोपयोगाद्वामें' ऐसा कहनेपर मानकषायको उत्कृष्ट कालोपयोगावर्गणाका महण करता पाहिए। इसलिए मानकषायसे सम्बन्ध रखनेवाले और परस्पर संयुक्त हुए इन होनों उत्कृष्ट परस्पसे परिणत हुए त्रसजीव सबसे थोड़े हैं ऐसा सूत्रके अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए।

शंका-इसका स्तोकपना किस प्रमाणसे जाता जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दोनों ही पदोंके उत्क्रुष्टभावसे परिणत हुए जीव बहुत विरस्त होते हैं ऐसा परमागमका उपदेश हैं

शंका-इनका प्रमाण क्या है ?

समाधान—इनका प्रमाण आविलिके असंख्यात वें भागमात्र है। यद्यपि मानकपायके उत्कृष्ट उपयोगकालमें असंख्यात जाश्रीणप्रमाण त्रसजीबोंका अवस्थान सम्भव है तो भी उत्कृष्ट कवाय-उदयस्थानसे युक्त उसमें आविलिके असंख्याव मागप्रमाण ही जीवराशि होती है. क्योंकि वहाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं है।

विश्वेषार्थ — यहाँ उदयस्थानका अर्थ कपायपरिणाम और उपयोगाद्वाका अर्थ कपाय-परिणामका काल लिया है। ये दोनों जिन जीवोंके उत्कृष्ट होते हैं उनकी संख्या आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं पाई जाती यह उक्त कथनका तात्पर्य है। आगे भी इसी प्रकार तात्पर्य घटित कर लेना चाहिए।

अनसे जधन्य मानकथायसम्बन्धी उपयोगकालमें स्थित हुए जीव असंख्यात
 गुणे हैं।

११६८- इस सुत्रमें 'उत्कृष्ट कषाय उदयस्थानमें' अधिकारवश इस पदका सम्बन्ध
 कर केना चाहिए। इससे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें और मानकषायक जघन्य उपयोगकाळमें

ण्लेहितो असंखेअगुणा ित सुत्तत्यो । एसो वि रासी आविल्याए असंखेअदिभागमेचो चैव । किंतु उक्कस्समाणीवजोगद्वाए परिणममाणजीवेहितो जहण्णमाणीवजोगद्वाए परिणममाणजीवा बहुआ होति, जहण्णकालस्स पउरं संभवादो । तदो सिद्धमसंखेअ-गुणाचं । को गुणगारी ? आविल्याए असखेअदिभागो ।

# \* अणुकस्समजहण्णासु माणोवजोगद्वासु जीवा असंखेळागुणा ।

५ १६९. एत्थ वि पुत्र्वं व अहियारसंबंधो कायन्त्रो । तदो एसो वि जीवरासी आवल्यियाए असंखेज-दिमागमेत्तो चेव होइ । होंतो वि पुत्र्विन्त्रसासीदो एसो असंखेज-गुणो । किं कारणं ? जहण्णिया माणोवजोगद्वा एयवियप्पा चेव, अजहण्णाणुकस्स-माणोवजोगद्वाओ पुण अणेयवियप्पाओ । तेणेत्य बहुवियप्पसंमवादो बहुओ जीवरासी परिणमदि ति निद्धमसंखेजगृणतं । गुणगारो च आवल्यियाए असंखेजदिमागो ।

मानकपायरूपसे परिणत हुए जीव पूर्वोक्त जीवोंसे असंख्यातगुणे होते हैं इस प्रकार सूत्रका अर्थ फिलत हो जाता है। यह राशि भी आविष्ठिक असंख्यातवे भागप्रमाण हो है। किन्तु उन्छ्रट मानापयोगकालमे परिणमन करते हुए जीवोंसे जघन्य मनोपयोगकालमें परिणमन करतेवाले जीव बहुत होते हैं, क्योंकि जघन्य काल प्रचुररूपसे पाया जाता है, इसलिये ये जीव असंख्यातगुणे हैं यह सिद्ध हुआ।

शंका---गुणकार क्या है ?

समाधान--गुणकार आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

 अनुत्कृष्ट-अजघन्य मानकषायसम्बन्धी उपयोगकालोंमें जीव असंख्यात-गणे हैं।

§ १६९ यहाँपर भी पहलेके समान अधिकारका सम्बन्ध करना चाहिए। इसलिए यह जीवराशि भी आविलके असंख्यातर्वे भागप्रमाण हो होती है। उतनी होती हुई भी पिछली राशिसे यह राशि असंख्यातर्यों है, क्योंकि मानापयोगका जघन्य काल एक ही प्रकारका है, किन्दु अजधन्य-अनुत्कृष्ट मानापयोगकाल अनेक भेदोको लिये हुए है। इसलिए यहाँपर बहुत किक्त्य सम्भव होनेसे बहुत जीवराशि मानकथायरूपसे परिणमन करती है, इसलिए पूर्वोक्त जीवराशिसे यह राशि असंख्यातगुणी है यह सिद्ध हुआ। यहाँ गुणकार आविलक्ते असंख्यातर्वे भागप्रमाण है।

विशेषार्थ — मानकपायके उत्कृष्टकाल और जघन्यकालको छोड़कर शेप समस्त काल अजघन्य-अनुत्कृष्टकालमें परिगृहीत हो जाता है। यतः इस कालके मीतर मानकपायरूपसे परिगृह सब तम्बन्धिय सब त्रसजीबराशि नहीं लो गाई है। किन्तु उत्कृष्ट मानकपायरूपसे परिगृत तम्बनीय राशि ही लो गाई है, इसलिए वह आविलके असंस्थातवे मानप्रमाण होकर मी पूर्वोक्त जीवराशिसे असंस्थातगुणी वन जाती है, क्योंकि मानकपायके जघन्यकालका प्रमाण एक समय मात्र है, और अजघन्य-अनुत्कृष्टकाल असंस्थात समयप्रमाण है, इसलिए उक्तरूपसे जीवराशिसे कार्यक्रिय जाता है। यहाँ सर्वेत्र त्रस जीवराशिको अपेक्षा यह अस्पबृद्ध वतलाया जा त्रहा है कर एका हो।

- अत्रुग्णए कसायुदयङ्गाणे उक्कस्सियाए भाणोवजोगद्धाए जीवा
   असंखेळगुणा ।
- § १७०. सन्वजहण्णयमणुमागोदयद्वाणं तसजीवपाओग्गसेत्य जहण्णकसायुदयद्वाणिमिदि विविक्ख्यं । तेण जहण्णए कसायुदयद्वाणे उक्कस्समाणोवजोगद्धापिडबद्धे बद्दमाणो जीवरासी असंखेजगुणो त्ति सुत्तरथसंबंधो । एसो वि आविष्ठयाए
  असंखेज्जदिभागमेत्रो चेव, एक्केक्किम्म कसायुदयद्वाणे णिरुद्धे आविष्ठयाए असंखेज्जदिमागमेत्रो चेव तस जीवरासी होदि त्ति पुन्वमेव णिण्णीयत्तादो । णविर उक्कस्सकसायुदयद्वाणादो जहण्णकसायुदयद्वाणस्स सुरुहत्येण पुन्विक्रसादी एसो असंखेजगुणो जादो । एत्य गुणगारो आविष्ठयाए असंखेजदिभागो ।
  - \* जहण्णियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेजगुणा ।
- § १७१. एत्य ज्ञहण्णकसायुदयद्वाणग्गहणमणुवद्देते, तेणेवमहिसंबंधो कायव्यो— ज्ञहण्णए कसायुदयद्वाणे ज्ञहण्णयाए माणोवजोगद्वाए च अक्रमेण परिणदा जीवा पुव्यिल्लेहितो असंखेज्जगुणा नि । एत्य कारणं सुगमं । गुणगारो च आविल्याए असंखेजजित्रागमेनो ।
  - \* अणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्वासु जीवा असंखेळगुणा ।
- § १७२. एसो वि जीवरासी आविष्ठयाए असंखेज्जदिभागमेत्तो होद्ण पुव्विद्वादो असंखेज्जगुणी होइ । कारणं सुगमं ।
- अत्य ज्ञान्यकषाय उदयस्थानमें और उत्कृष्ट मानकषायसम्बन्धी उपयोग-कालमें जीव असंख्यातगुणे हैं।
- ६ १०० सबसे जयन्य अनुमागोदयस्थान त्रसजीबोंके योग्य जघन्य कषाय-उदयस्थान है ऐसी यहाँपर विकाशको गई है। तत्तुसार उन्क्रष्ट मानोपयोगकाकसे सम्बन्ध रहतेवाले जघन्य कषायोदयस्थानमें विद्यासा जीवराशि असंख्यायणी है ऐसा यहाँ सुत्रका अधिक साथ सम्बन्ध कराना पाहिए। यह जीवराशि भी आविलके असंख्यातवे भागप्रमाण ही है, क्याँकि एक-एक कषाय-उदयस्थानमें आविलके असंख्यातवे भागप्रमाण ही त्रसराशि होती है, इस वातका पहुँ हो निर्णय कर आये हैं। इतनी विशेषता है कि उन्क्रष्ट कषायोदयस्थानसे जघन्य कषायोदयस्थान सुत्रम है, इसलिए पूर्वीक राशिस यह राशि असंख्यातगुणी हो जाती है। यहाँपर गुणकार आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है।
  - \* उनसे जघन्य मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणे हैं।
- १९१ यहाँपर 'जपन्य कथाय-उदयस्थान' पदकी अनुकृति होती है। इसिल्प ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। जपन्य कथाय उदयस्थानमें और जपन्य मानीपयोगकालमें युगपन् परिणत हुए जीव पिछले जोबोंसे असंस्थातगुणे हैं। यहाँपर कारणका कथन सुगम है। गुणकार आविल्के असंस्थातवां भागप्रमाण है।
  - # उनसे अनुत्कृष्ट-अजघन्य मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं।
- § १७९ यह भी जीवराशि आविलिक असंख्यातवें भागभ्रमाण होकर पिछली राशिसे
  असंख्यातगुणी है। कारणका कथन सगम है।

- अणुक्स्समजहण्णेसु अणुभागद्वाणेसु उक्कस्सियाए माणोवजोगद्वाप
   जीवा असंखेळगुणा ।
- § १७३. पुव्चिन्छरासी आविलयाए असंखेज्जिदिभागमेचो, एसो बुण असं-खेज्जसिटिमेचो, अजहण्णाणुकस्सकसायुदयहाणेख्य णिरुद्धेसु तद्वलंभसंभवादो । तम्हा पुव्चिन्छादो असंखेज्जगुणो जादो । गुणगारो वि असंखेज्जाओ सेटीओ ।
  - जहिण्णयाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेजगुणा ।
- १७४. 'अणुक्रस्तमज्रहण्णेसु अणुभागद्वाणेसु' ति पुच्यसुत्तादो अणुबहुदे ।
  तेणेसो वि रासी असंखेअसेढिमेत्रो होद्ण पुच्यिक्तादो असंखेअसुणो जादो, उक्तस्तमाणोवजोगद्वापरिणदजीवेहिंतो ज्रहण्णमाणोवजोगद्वापरिणदजीवाणं सरिसकसायुदयद्वाणविसयाणं तहाभावसिद्वीए वाहाणुवलंभादो ।
  - \* अणुकस्समजहण्णासु माणोवजोगद्वासु जीवा असंखेजगुणा ।
  - § १७५. एत्थ वि 'अणुक्तस्समजहण्णेसु' त्ति अहियारसंबंधो । सेसं सुगमं ।
  - \* एवं सेसाणं कसायाणं ।
- ६ १७६. जहा माणकसायस्स णवहिं पदेहिं पयदप्पाबहुअविणिण्णयो कञ्जो तहा कोह-माया-लोभाणं पि कायच्यो, विसेसाभावादो । संपिह एदेणेव परत्थाणप्पा-
- \* उनसे अनुत्कृष्ट-अज्ञघन्य अनुभागस्थानोंमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगणे हैं।
- १९३२. पिछळी राशि आविक्कि असंस्थातवं भागप्रमाण है, किन्तु यह राशि असंस्थात जगभीणप्रमाण है, स्थोकि अजयन्य-अनुक्कृष्ट क्याय-उदयस्थानों में उनकी उपलिख सम्मव है। इसिल्य पिछली राशिसे यह राशि असंस्थातगुणी है। गुणकार भी असंस्थात जगभीणप्रमाण है।
  - अस् उनसे जघन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणे हैं।
- § १७४. 'अनुत्कृष्ट-अजघन्य अनुभागस्थानों में इस पदकी पूर्व सूत्रसे अनुष्टृति होती
  है। इसलिए यह राग्नि भी असंस्थात जगश्रेणिप्रमाण होकर पिछलो राशिसे असंस्थातगुणी
  बन जाती है, क्योंकि उक्कृष्ट मानोपयोगकालसे युक्त जीवोंसे उक्त जीवोंके समान कथायबदयस्थानके विषयभूत ऐसे जघन्य मानोपयोगकालसे युक्त जीवोंके असंस्थातगुणे सिद्ध
  होनेसे कोई बाधा नहीं आती।
- अनुत्कुष्ट-अजघन्य मानकषायसम्बन्धी उपयोगकालोंमें स्थित जीव
   असंख्यातगुणे हैं।
- \$ ९७५. यहाँपर भी 'अनुत्कृष्ट-अजघन्य अनुभागस्थानोंमें' इस पदका अधिकारवश सम्बन्ध कर छेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।
  - # इसी प्रकार श्रेष कषायोंकी अपेक्षा अन्पबहुत्व जानना चाहिए।
- § १७६. जिस प्रकार नौ पदोंके आश्रयसे मानकषायके प्रकृत अल्पबहुत्वका निर्णय किया वसी प्रकार क्रोअ, साया और छोभकषायकी अपेक्षा भी करना चाहिए, क्योंकि उससे

बहुअं पि साहेयव्वमिदि पदुष्पायणद्वशुत्तरसुत्तं भणइ—

एत्तो छत्तीसपदेहिं अप्पाबहुक्षं कायव्वं ।

५ १७७. एदम्हादो चेव सत्थाणप्पावहुआदो साहेयूण परस्थाणप्पावहुआं पि छत्तीसपदेहिं पिडवर्द्ध कायव्यमिदि वृत्तं होइ । तं जहा—उकस्सए कसायुदयद्वाणे उक्तिस्सयाए माणोवजोगद्धाए उवजुत्तजीवा थोवा । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे उक्तिस्सयाए माणोवजोगद्धाए उवजुत्तजीवा थोवा । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे उक्तिस्सयाए कोघोवजोगद्धाए परिणदजीवा विसेसाहिया । एत्य कारणं माणद्धादो कोघदा विसेसाहिया, तेण शासी वि तप्पांडमागो चेव होइ ति चत्तव्वं । विसेसा प्रयावज्ञावा एसेणाविष्ठयाए असंखेळादिमागपडिमागो । एवध्यविस्मयदेख वि विसेसाहियपमाण-मणुगंतव्वं । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे उक्तिस्सयाए स्रावोवजोगद्धाए परिणदजीवा विसेसाहिया। उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे जहिण्णयाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेळगुणा । को गुणगारी १ आविष्ठयाए असंखेळादिमागो । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे जहिण्णयाए सायोवजोगद्धाए जीवा विसेसाहिया । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे जहिण्णयाए लोमावजोगद्धाए जीवा विसेसाहिया । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे जहिण्णयाए लोमावजोगद्धाए जीवा विसेसाहिया । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे जहिण्णयाए लोमावजोगद्धास्य जीवा विसेसाहिया । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे जहिण्णयाए लोमावजोगद्धास्य जीवा विसेसाहिया । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे जहिण्णयाए लोमावजोगद्धास्य जीवा विसेसाहिया । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे जहिण्णया लोमावजोगद्धास्य जीवा विसेसाहिया । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे जहिण्णया लोमावजोगद्धास्य जीवा विसेसाहिया । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे जहिण्णया लोमावजोगद्धास्य जीवा विसेसाहिया । उक्तस्सए कसायुदयद्वाणे अदिष्या । प्राचित्रप्ति स्वर्वापिया । प्राचित्रप्ति स्वर्याप्य विसेसाहिया । उक्तस्सण्य कसायुव्याप्य क्राया । प्राचित्रप्ति स्वर्याप्य कसायुव्य विसेसाहिया । प्राचित्रप्ति स्वर्याप्य क्राया । प्राचित्रप्ति स्वर्याप्य क्रायाप्य स्वर्य । प्राचित्रप्ति स्वर्याप्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्याप्य स्वर्य स्वर्य

इन तीनों कपायोंके अल्पबहुत्वके कथनमें कोई भेद नहीं है। अब इसी अल्पबहुत्वके आश्रयसे परस्थान अल्पबहुत्वको भी सिद्धि कर छेनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सत्र कहते हैं—

# अब इससे आगे छत्तीस पदोंके द्वारा अन्पबहुत्व करना चाहिए ।

जीवा असंखेजगुणा। गुणगारो पुन्तुत्तो चेव वत्तन्त्रो। उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे अजण्णमणुकस्सियासु कोधोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयहाणे अजहण्णमणुक्कस्सियासु मायोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया । उक्कस्सए कसायुदयहाणे अजहण्णमणुक्कस्सियासु लोभोवजोगद्वासु जीवा विसेसाहिया। जहण्णए कसायुदयहाणे उक्कस्सियाए माणोवजोगद्वाए जीवा असंखेजगुणा। को गुणगारो ? आवल्रियाए असंखेजिदमागो । जहण्णए कसायुद्यद्वाणे उक्कस्सिया० कोहोवजोगद्वा० जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुद्यद्वाणे उक्कस्सिया० मायोवजोगद्वा० जीवा जहण्णए कसायुदयद्वाणे उक्कस्सिया० लोभोवजोगद्धा० जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णिया० माणोवजोगद्वा० जीवा असंखेख-गुणा । गुणगारो पुन्वं व वत्तन्वो । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णिया० कोहोव-जोगद्धार जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णियार मायोवजोगद्धार जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयहाणे जहण्णिया० होहोवजोगद्धा० जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयहाणे अजहण्णमणुक्कस्सिया० माणोवजोगद्धा० जीवा असंखेजगुणा । एत्थ वि सो चेव गुणगारो । जहण्णए कसायुदयद्वाणे अजहण्ण-मणुकस्तियासु कोहोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे अजहण्ण-मणुकस्सियासु मायोवजोगद्वासु जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे अजहण्ण-मणुकः लोभोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया। अजहण्णमणुकः कसायुदयद्वाणे • है। गुणकार पूर्वोक्त ही कहना चाहिए। उनसे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें और अजघन्य-अनुत्कृष्ट क्रोधोपयोगकाळोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें और अज्ञघन्य-अनुत्कृष्ट मायोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट क्षाय-उदयस्थानमें और अजधन्य-अनत्कृष्ट लोभोपयोगकालोंमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जधन्य कषाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगणे हैं। गुणकार क्या कृत्राय-उपर्यनामा जार राष्ट्रक नागाचानाकाळ पाय जारक्यात्वय । उपराचा न स्व है है आविष्ठके असंस्थातके मागप्रमाण गुणकार है। उनसे जवन्य कवाय-उद्यस्थानमें और उत्कृष्ट क्रोघोपयोगकाळमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जधन्य कवाय-उद्यस्थानमें और उत्कृष्ट मायोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और ल्कान्ट लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कथाय उदयस्थानमें और जघन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगणे हैं। गुणकार पहलेके समान कहना चाहिए। उनसे जघन्य कपाय-उदयस्थानमें और जघन्य कोधोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। जनसे जचन्य कवाय-उदयस्थानमें और जचन्य मायोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। चनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और जघन्य लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। जनसे जघन्य कथाय-बदयस्थानमें और अजघन्य अनत्कष्ट मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं। यहाँपर भी वही गुणकार है। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और अजधन्य-अनत्कृष्ट क्रोधोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जधन्य क्षाय-उदयस्थान-में और अजयन्य-अनुतक्रष्ट मायोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य क्षाय-उदयस्थानमें और अजधन्य-अनुत्कृष्ट सोभोपयोगकार्लोमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट क्वाय-उदयस्थानीमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगणे हैं।

### \* एवं चडत्थीए गाहाए विहासा समत्ता ।

गुणकार क्या है ? असंख्यात जगच्छे णिश्रमाण गुणकार है । उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानों में और उत्क्रष्ट क्रोधोपयोगकालमे जीव विशेष अधिक है। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानों में और उत्कृष्ट मायोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और उत्कृष्ट लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट क्षाय-उदयस्थानोंमें और जघन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यात-गुणे हैं। उनसे अज्ञानय-अनुस्कृष्ट कषाय-उदयस्थानों में और जघन्य कोधोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कृषाय-उदयस्थानोंमें और जघन्य मानो-पयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुस्कृत्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और जघन्य लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदय-स्थानोंमें और अजधन्य-अनुत्कृष्ट मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजधन्य-अनुत्कृष्ट कवाय-उदयस्थानोंमें और अजघन्य-अनुत्कृष्ट क्रोधोपयोगकान्तोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजयन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और अजयन्य-अनुत्कृष्ट माथो-पयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजधन्य-अनुत्कृष्ट कथाय-उदयस्थानोंमें और अजधन्य-अनुत्कृष्ट लोभोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार ओषसे परस्थान अल्पबहत्वका कथन किया। इसी प्रकार तिर्यक्रगति और मनुष्यगतिमें भी कहना चाहिए, क्योंकि ओधकथनसे इनके कथनमें कोई भेद नहीं है। नरकगति और देवगतिमें परस्थान अल्पबहुत्वको विचारकर जानना चाहिए। इसके बाद चौथी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त होता है इस आशयके उपसंहार वाक्यको कहते हैं—

# इस प्रकार चौथी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ ।

- § १७८. सुगममेदं पयदस्थोनसंहारवक्कं । एवमेदं समाणिय संपिद्द पंचमगाहासुचस्स जहावसरपचमस्थिविद्वासणं क्रणमाणो सुचपबंधस्रचरं अणह—
- क्षेत्रडिगा उवजुत्ता सिरसीसु च वग्गणाकसाएसु चेति एदिस्से गाहाए अत्यविहासा ।
- § १७९. सुगममेदं, एदिस्से पंचनीए गाहाए अल्यविहासा एत्तो अहिकीरिद ति पदुत्यायणफळदात्तो । णवि गाहाए पुन्वद्विमिद सहपरसुञ्चारिय तेण देसामास्येण सिन्वस्से चेव गाहाए सपुन्वपञ्छद्वाए परामरसो एत्य कञ्जो दह्व्यो । एसा च गाहा कोहादिकसायोवजुत्ताणं परुवणहुद्वाए अष्टुण्डमणियोगहाराणं स्वणहुमागया । तदो स्वणासुत्तमेदिमिति पहप्यायणहुमाह—
  - \* एसा गाहा सुचणासुत्तं।
  - § १८०. सुगमं। संपद्दि किमेदेण सूचिजमाणमत्थजादमिञ्चासंकाए उत्तरमाह—
  - \* एदीए सचिदाणि अद्र अणिओगहाराणि।
- § १८१. एदीए गाहाए कोहादिकसायोवजोगजुक्त जीवाणं परूवणद्वदाए अह
  अणियोगहाराणि द्वचिदाणि क्ति भणिदं होइ । संपिह काणि ताणि अह अणिओगहाराणि
  चि आसंकिय पुच्छायुक्तमाह—
- ९ १७८ प्रकृत अर्थका उपसंहार करतेवाळा यह वचन सुगम है। इस प्रकार इसको
  समाप्त कर अब पाँचवी सूत्रगायाके अवसरप्राप्त अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आंगेके
  सूत्रप्रवन्थको कहते हैं—
- # 'सदृश कपायोपयोगवर्गणाओंमें कितने जीव उपयुक्त हैं' इस गाथाके अर्थका
   विशेष व्याख्यान करते हैं।
- § १.९९. यह बचन सुमा है, क्योंकि इस पाँचवी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान
  अधिकार प्राप्त है इस बातका कथन करना इसका फळ है। इतनी विशेषता है कि गाथाके
  पूर्वार्थका शब्दपरफ उच्चारण करके उससे देशामर्षकमाबसे पूर्वार्थ और उत्तरार्थ सिहत
  पूरी गाथाका परामर्थ यहाँपर किया गया जानना चाहिए। यह गाया कोघादि कपायों में
  उपयुक्त हुण जीवेका कथन करनेके लिए आठों अनुयोगद्वारोंका सूचन करनेके लिए आई है।
  इसलिए यह सूचनासुत्र है इस बातका कथन करनेके लिए कहते हैं—
  - # यह गाथा सूचनासूत्र है।
- - इसके द्वारा आठ अनुयोगद्वार स्वचित किये गये हैं।
- ९८१. कोषादि कवावों में वपयुक्त हुए जीवोंका कथन करनेके लिए इस गाया द्वारा
  आठ अनुयोगद्वार सूचित किये गये हैं यह उक्त कथनका तात्त्रये हैं। अब वे आठ अनुयोगद्वार
  कौनसे हैं ऐसी आजंका कर पृच्छासुत्र कहते हैं—

- # तंजहा।
  - § १८२. सुगमं ।
- # संतपरूवणा द्वयपमाणं खेलपमाणं फोसणं कालो अंतरं भागा-भागो अप्पायहर्गं च ।
- - \* केवडिगा उवजुत्ता त्ति दव्वपमाणाणुगमो ।
- १८४. एदिम गाँहापढमावयचे दव्यपमाणाणुगमो पडिबद्धो चि भणिदं होह,
  कोहादिकसायेसु उवजुत्ता जीवा केवडिया होति चि पुच्छासुहेणेत्य तस्स पडिबद्धत्तदंसणादी।
  - सरिसीसु च वग्गणा-कसाएसु ति कालाणुगमो ।
- १८५. एदम्मि गाहासुत्तविदियावयवे कालाणुगमो णिवद्वो त्ति भणिदं होदि ।
   कथमेत्य कालाणुगमस्स णिवद्वत्तमिदं चे १ वुच्चदे—सिरसीसु च एगकसायपडिवद्वासु
   निवस्ति ।
   निवसि ।
   निवसि
  - \* वे जैसे।
  - § १८२ यह वचन सुगम है।
- \* सत्त्ररूपणा, द्रव्यव्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, स्पर्शन, काल, अन्तर, भागाभाग और अञ्चयहत्व ।
- े १८२. इस प्रकार ये आठ अनुयोगद्वार इस गाथा द्वारा सूचित किये गये हैं यह उक्त कथनका तार्ल्य है। अब इस गाथासूचके किस अवयवमें कौनसा अनुयोद्वार प्रतिबद्ध है इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके छिए आगेका प्रबन्ध कहते हैं—
- \* 'कितने जीव उपयुक्त हैं' इस वचन द्वारा द्रव्यप्रमाणानुगम स्वचित किया गया है।
- § १८४. गाथाके इस प्रथम पादमें इत्यप्रमाणानुगम प्रतिबद्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि 'क्रोधादि कथायोंमें उपयुक्त हुए जीव कितने हैं' इस प्रच्छा द्वारा यहाँपर उक्त गाथाबचन प्रतिबद्ध देखा जाता है।
- # 'सदृश कपायोपयोगवर्गणाओंमें' इस वचन द्वारा कालानुगम द्वचित किया गया है।
- § १८५. गाथासूत्रके इस दूसरे पादमें काछानुगम निवद्ध है यह उक्त कथनका सार्त्य है।
  - शंका-इसमें काळातुगमका निबद्धपना कैसे हैं ?
  - समाधान---'सरिसीसु च' अर्थात् एक कषायसे सम्बन्ध रखनेवाली 'वग्गणाकसाएसु'
  - १ ता॰प्रतौ भणिदं इति पाठः

वन्गणाकसायेसु कसायोवजोगवन्गणासु केवचिरहृवजुत्ता होति ति सुत्तत्थावलंबणादो कालागुणमस्स पडिवद्धत्तमेत्थ दृष्टुच्वं ।

- "केवडिगा च कसाए" ति भागाभागो ।
- ५ १८६. एदम्मि तदियानयवे भागाभागाणुगमो णिवद्धो त्ति गहेयच्ची, कम्बि कसाये कसायोवज्ञत्तसन्वजीवाणं केविडिया भागा उवजुत्ता होति त्ति पदसंबंधावलंबणादो ।
  - \* 'के के च विसिस्सदे केणे' ति अप्पाबहुकं।
- १८७. एदम्मि गाहासुत्त्विस्मावयवे अप्याबद्धआणुगमो णिबद्धो, के कसायोब जुत्ता जीवा कत्तो कसायोवजुत्तजीवरासीदो केत्तियमेत्तेण विसिस्तदे अहिया होंति त्ति
   पदसंबंधं कादण सुत्तत्थावलंबणादो ।
  - \* एवमेदाणि चत्तारि अणिओगद्दाराणि सुत्तणिबद्धाणि ।
  - § १८८. कुदो ? चदुण्हमेदेसि णामणिहेसं कादुणेदम्मि गाहासुत्ते णिहिट्ठतादो ।
  - \* सेसाणि सचणाणमाणेण कायव्वाणि।
- १८९. सेसाणि पुण सैतपरूवणादीणि चत्तारि अणिओगहाराणि ख्वणाणुमाणेणेत्थ गहेयव्याणि, सुत्तणिहिंहाणं चउण्डमणियोगहाराणं देसामासयभावेणावहाणदंसणादो ति भणिदं होइ। तम्हा एदाणि अङ्ग अणिओगहाराणि एदीए गाहाए ख्रविदाणि

अर्थात् कषाग्रोपयोगवर्गणाओंमें जीव कितने काल तक उपयुक्त होते है इस प्रकार सूत्रके अर्थका अवलम्बन करनेसे प्रकृतमें कालातुगम प्रतिबद्ध है ऐसा जानना चाहिए।

- \* 'किस कषायमें कौन कितनेवाँ भाग उपयुक्त हैं' इस वचन द्वारा भागाभागा-नगम स्वचित किया गया है।
- ९ १८६. गाथाके इस तृतीय पादमें भागाभागानुगम निवद्ध है ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्योंकि किस कपायमें कषायसे उपयुक्त हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त होते हैं इस प्रकार पदके सम्बन्धका अवल्म्बन लिया गया है।
- \* 'कीन-कीन कपायवाले जीव किस कपायवाले जीवोंसे अधिक होते हैं' इस वचन द्वारा अन्यवहत्व खचित किया गया है।
- \$ १८०. गाथासूत्रके इस अन्तिम पादमें अल्पबहुत्वातुगम निबद्ध है, क्योंकि कथायसे उपयुक्त हुए कौन जीव कथायसे उपयुक्त हुई किस जीवराशिसे कितने 'विसिस्सदे' अर्थान् अधिक होते हैं इस प्रकार पद सन्यन्य करके सूत्रके अर्थका अवस्त्र्यन द्विया गया है।
  - इस प्रकार ये चार अनुयोगद्वार स्त्रनिबद्ध हैं।
    - § १८८ क्योंकि इन चारका नामनिर्देश करके ये इस गाथासूत्रमें निर्दिष्ट किये गये हैं।
  - श्रेष अनुयोगद्वार स्वनावश अनुमानद्वारा ग्रहण कर लेने चाहिए ।
- § १.८९. किन्तु शेष सत्प्ररूपणा आवि चार बतुयोगद्वार स्चनावर अनुमानद्वारा बहुँगर प्रहण कर छेने चाहिए, क्योंकि सनूमें निर्विष्ट किये गये चार अनुयोगद्वारोंका देशा-मर्पकमावसे अवस्थान देखा जाता है यह उक्त कथनका ताल्य है। इसछिए ये आठ अनु-

चि सिद्धं । संपिह एदेहिं अङ्गहिं अणिजोनहारेहिं कसायोवज्रुताणं मग्गणहृदाए तत्व इमाणि मग्गणह्याणाणि होति त्रि जाणावणहृमिदमाह—

- कसायोवजुरो अइहिं अणिओगदारेहिं गवि-इंदिय-काय-जोग-बेद-णाण-संज्ञम-दंसण-बेस्स-भविय-सम्मत्त-सण्णि-आहारा ति एदेसु तेरससु अश्चगमेसु मग्गिय्ण ।
- § १९० एदेसु गिर्दायितेरसमन्गणहाणेसुकतायोवज्ञुक्ता जीवा अणंतरणिहिट्टेहिं अद्वृहिं अणिओगहारेहिं अणुगंतव्वा चि तुत्तं होइ । साम्प्रतं यथोक्तेषु मार्गणास्थानेषु ययोक्तैरुत्तेगादारैः सदादिभिविशेषितान् कषायोपयुक्तानन्वेषयिष्यामः । तद्यथा—तत्व संतपरूद्यणाए दुविहो णिहेसो—ओपेण आदेसेण य । ओपेण अत्थि कोह-माण-माया-कोभोवज्ञता जीवा । एवं सच्चमन्गणास णेदव्वं ।
- ५ १९१. दव्यपमाणाणुममेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण कोह-माण-माया-छोभोवजुत्ता दव्यपमाणेण केविडया ? अणंता । एवं तिरिक्खा० । आदेसेण णिरयगदीए णेरहया दव्यपमाणेण केविडया ? असंखेजा । एवं सव्यणेरहय-सव्यपंचिदियतिरिक्ख-सव्यग्णुस-सव्यदेवा ति । णवरि मणुसपज्जन-मणुसिणी-सव्यद्व- देवा चदकसायोवजुत्ता दव्यपमाणेण केविडया ? संखेजा । एवं जाव जणाहारि ति ।

योगद्वार इस गाथाद्वारा सूचित किये गये है यह सिद्ध हुआ। अब इन आठ अनुयोगद्वारों के अबस्यनसे कवायों में उपयुक्त हुए जीवों का अनुसन्धान करनेपर वहाँ ये मार्गणास्थान होते हैं स्म बातका क्रान करानेक छिए कहते हैं —

- # कपायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंका आठ अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, झान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व और आहार इन तेरह अनुयमोंमें मार्गण करके।
- \$ १९०. इन गति आदि तेरह मार्गणास्थानों में कथायों से उपयुक्त हुए जीव अनन्तर पूर्व कहे गये आठ अनुयोगद्वारों के आश्रयसे जानना चाहिए यह उक्त कथनका वात्पर्य है। अब यथीक मार्गणास्थानों में सन् आदि यथीक अनुयोगद्वारों से विशेषताको प्राप्त हुए कपायों में उपयुक्त हुए जीवी अन्वेषण करते हैं। यथा—उनमें सम्प्रकरणाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारक है—ओं को और आदेश। ओंघसे कोंघ, मान, माया और लोभ कपायमें उपयुक्त जीव हैं। इसी प्रकार सम मार्गणाओं में कथन करना चाहिए।
- § ९९.९. द्रव्यप्रमाणानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंच और आदेश। ओषसे कोध, साल, माया और लोभ कवायमें व्ययुक्त जीव द्रव्यप्रमाणको अपेक्षा कितने हैं १ अनन्त हैं। इसी प्रकार विर्यक्त जीव जानने चाहिये। आदेशसे नरकगतिमें नारको जीव द्रव्यप्रमाणको अपेक्षा कितने हैं । असंस्थात हैं। इसी प्रकार सब नारको, सब पक्कें निर्य विर्यक्त सब मनुष्य और सब देव जानने चाहिए। इतनी विशेषता है कि चारों कवायों विषय प्रकार साथ मनुष्य और सब देव जानने चाहिए। इतनी विशेषता है कि चारों कवायों विषय प्रयास अपेक्षा कितने विशेषता है कि चारों कवायों विषय प्रयास अपेक्षा कितने विशेषता है कि चारों कवायों विषय प्रयास प्रवास कितने विशेषता है कि चारों कवायों क्षेप्य कितने विशेषता है कि चारों कवायों क्षेप्य क्षेप्य स्वास्थित क्षेप्य स्वास्थित क्षेप्य स्वास्थित क्षेप्य स्वास्थित क्षेप्य स्वास्थित क्षेप्य स्वास्थित स्वास्थित क्षेप्य स्वास्थित स्वास्थित

## सेत्त-पोसणं जाणियूण णेदव्वं ।

- § १९२. कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण कोहादिकसायोवजुत्ता केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवे पडुच सव्वद्धा । एगजीवं पडुच जहण्णुकस्सेण अंतोबुहुत्तं । एवं गदियादिसव्वमन्गणासु णेयव्वं ।
- § १९३. अंतराणुगमेण द्विहो णिदेसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण कोहादिकसायोवजुत्ताणं णाणाजीचे पड्च णित्थ अंतरं । एगजीवं पड्च जहण्णुकस्सेण अंतीसुहत्तं । एवं गदियादिसु णेदव्वं ।
- § १९४. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिद्देसो—ओधेण आदेसेण य । ओधेण कोहोवजुत्ता सन्वजीवा० केवडिओ भागो ? चदुन्भागो देखणो ।एवं माण-मायोवजुत्ताणं पि वत्तन्त्रं । लोभोवजुत्ता सन्वजीवा० केवडिओ भागो ? चदुन्भागो सादिरेओ । एवं तिरिक्ख-मणुप्तेसु । आदेसेण णेरहपा कोहोवजुत्ता सन्वजीवा० केवडिओ भागो ? सखेजा भागा । सेसं संखेजिदिभागो । एवं सन्वणेरहप० । देवगदीए लोभोवजुत्ता सन्वजीवा० केवडिओ भागो ? संखेजा भागा । मायादिकसायोवजुत्ता जीवा संखेजिदिभागो । एवं णेरब्वं जाव अणाहारि त्ति ।
- हैं <sup>9</sup> संख्यात हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । क्षेत्र और स्पर्शनका जानकर कथन करना चाहिए ।

- § १९४. आगाआगातुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश। ओषसे कोधमें उपयुक्त हुए जीव सब जीविक कितने आगामगाण हैं १ कुछ कम चतुर्थ आगामगाण हैं । इसी प्रकार मान और माया कायामें उपयुक्त हुए जीवांका भी कथन करना चाहिए। ओअकपायमें उपयुक्त हुए जीव सब जीवोंके कितने आगामगाण हैं । साधिक चतुर्थ आगाममाण हैं । इसी प्रकार विशेष्ट्र और सत्युप्योंमें जान छेना चाहिए। आहेशसे कोष कायामें उपयुक्त हुए नारको जीव सब नारकी जीवोंके कितने आगाममाण हैं । इसी प्रकार सहभागममाण हैं । होय कच्यायोंमें उपयुक्त हुए जीव संस्थातव इसागममाण हैं। इसी प्रकार सव नारिकवींमें जानना चाहिए। वेवागीमें अपकृष्यायों उपयुक्त हुए जीव संस्थातव क्ष्मणाममाण हैं। इसी प्रकार सव नारिकवींमें जानना चाहिए। वेवागीमें उपयुक्त हुए जीव संस्थातवें आगामगाण हैं। इसी प्रकार अताहा है। साथा आगि हैं। इसी प्रकार अताहा हुए जीव संस्थातवें आगाममाण हैं। इसी प्रकार अताहा का मार्गण तक जानना चाहिए।

५ १९५. अप्पाबहुआणुगमेण दृविहो णिइंसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण सव्यत्योवा माणकसायोवजुत्ता जीवा । कोहकसायोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया । मायकसायोवजुत्ता विसेसाहिया । एवं तिरिक्ख-मणुस्सेसु । णिरयगदीए सव्यत्योवा लोभोवजुत्ता जीवा । मायोवजुत्ता संखेजगुणा । माणोवजुत्ता जीवा संखेजगुणा । कोहोवजुत्ता संखेजगुणा । एवं देवगदीए वि । णविर कोहादी वत्तव्यं । एवं जाव अणाहारि ति णेदव्यं । एवमेदेसु तेरससु अणुगमेसु स्वेपक्ष्याचि कसायोवजुत्ताणं मन्मणं कादृण तदो कि कायव्यमिदि आसंकाए इदमाह—

## \* महादंडयं च काद्ण समत्ता पंचमी गाहा।

- े १९७. सन्वत्थोवा मणुसगदीए माणोवजुत्ता जीवा । कोहोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया । मायोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया । लोमोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया । णिरयगदीए लोमोवजुत्ता० असंखेजगुणा । मायोव० संखेजगुणा । माणोव०
- § १९५ अल्पबहुत्वानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । ओघसे मानकपायमें उपयुक्त हुए, जीव सबसे थांड़े हैं। उनसे क्रांधकपायमें उपयुक्त हुए, जीव विदोष अधिक हैं। उनसे माया कपायमें उपयुक्त हुए जीव विदोष अधिक है। उनसे लोम कषायमें उपयुक्त हुए जीव विदोष अधिक है। इसी प्रकार निर्यक्षों और मनुष्योमें जानना चाहिए। नरकमिती कोमकष्यभमें उपयुक्त हुए जीव सबसे थोड़े है। उनसे मायाकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे कामकपायमें अपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार वैद्यानिम भी जानना चाहिए। इतनी विदोषता है कि कोधकपायको आदि कर कथन करना चाहिए। इसी प्रकार बनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार इन तेरह अनुगमोंमें सन्धरूपणा आविक द्वारा कपायोंमें उपयुक्त हुए जीवांका अनुमन्धान करनेके बाद क्या करना चाहिए ऐसी आर्जेश होनेपर यह कहते हैं—

# और महादण्डक करके पाँचवीं गाथा समाप्त हुई ।

- १९९०, मतुष्यातिमें मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे क्रोध-१९९०, मतुष्यातिमें मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष कषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे मायाकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे छोभकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे नरकगतिमें छोभकषायमें उपयुक्त हुए जीव असंस्थातगुणे हैं। उनसे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीव

संखेअगुणा । कोहोव ० संखेअगुणा । देवगदीए कोहोव जुत्ता असंखे अगुणा । माणोव-जुत्ता संखे अगुणा । मायोव जुत्ता संखे अगुणा । लोगोव जुत्ता संखे अगुणा । तिरिक्ख-गदीए माणोव जुत्ता अणंतगुणा । कोहोव ० विसेसाहिया । मायो ० विसेसाहिया । लोभोव जुत्ता विसेसाहिया । एवमेसो गहमनगणाविस ओ एगो महादं ओ । एवामिदियम माणाए वि पंचण्हामिदियाणं समासेण चदुकसायोव जुत्ताणाम प्यावहुए कीरमाणे विदिओ महादं जगे होह । पुणो एदेणेव विहिणा कसायम मणणं मीत्रूण सेससन्यम मणासु पादेकमेगेग महादं जो जाणिय णेयच्यो । एवं णीदे पंचमी गाहा समत्ता भवदि ।

 "जे जे जिम्ह कसाए उवजुत्ता किण्णु भ्रयपुव्वा ते' ति एदिस्से छट्टीए गाहाए कालजोणी कायव्वा ।

६ १९८. एदेण गाहापुष्यद्विमिद्दं सह्परमुचारिय पच्छद्धस्म वि देसा-मामयण्णाएण बुढीए परामरसं काद्ण तदो एदिस्से छट्टीए गाहाए अत्यविहासण्ट्रं कारुजोणी कायच्या त्ति णिहिट्टं। कारुजो चेव जोणी आसयो पयदपस्वणाए कायच्यो त्ति वत्तं होडः। क्रदो एवं १ एदिस्से गाहाए वद्यमाणसमय-माणादिकसायोवज्ञताण-

संख्यातगुणे हैं। उनसे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे सावाकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे सावाकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे सावाकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे होभकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे सावाकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे सावाकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे छोभकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार यह गतिमार्गणाविषयक एक महारण्डक है। उनसे इस एकार यह गतिमार्गणाविषयक एक महारण्डक है। उनसे स्वापित स्वाप्त है। उनसे स्वाप्त क्षायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक है। उनसे स्वाप्त क्षायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त हुए जीव विशेष अधिक है। उनसे स्वप्त स्वप्त स्वप्त हुए जीव विशेष अधिक है। उनसे स्वप्त स्वप्त स्वप्त हुए जीव विशेष अधिक है। उनसे स्वप्त स्वप्त

\* 'जो जो जीव वर्तमान समयमें जिस कषायमें उपयुक्त हैं क्या वे अतीत कालमें उसी कषायमें उपयुक्त थे' इस छठी गाथाकी कालके आश्रयसे प्ररूपणा करनी चाडिए।

\$ १९८ इस द्वार। गायाके पूर्वाधंका उल्लेखपूर्वक उच्चारण करके तथा इसके उच्चाराधंका भी देशामर्थक न्याचसे बुद्धिद्वारा परामर्श करके अनन्तर इस छठी गायाके अर्थका विशेष व्याक्यान करनेके छिए काल्योनि करना चाहिए। प्रकृत प्ररूपणामें काल ही योनि अर्थान आश्रय करने योग्य है यह उक्त कथनका ताल्य है।

इांका-ऐसा क्यों है ?

मदीदाणागदकालेसु माण-णोमाण-मिस्सादिकालवियप्पिडवद्धपमाणपरुवणाए णिबद्धचादो । कथमेदं णव्यदे ? जे जे जीवा जम्हि कसाए वृह्धमाणसमए उवजुचा ते उप्पमाणा चैव होद्ण किण्णु भूदपुच्चा किं माणोवजुचा चैव होद्ण माणकालेण परिणदा आहो माणवदिरिचसेसकसायोवजुचा होद्ण णोमाणकालपरिणदा, किं वा माण-णोमाणेहिं जहापविभागमकमोवजुचा होद्ण मिस्सयकालेण परिणदा चि एवमादि-पुच्छाहिसंबंघेण सुच्यवक्खाणावलंबणादो । एत्य गाहापुच्चद्वम्म अदीदकालविसयो पुच्छाणिहेसो पिडवद्धा । 'होहिति च उवजुचा' चि एदिम्म वि पच्छदावयवे आणाय-कालविसयो पुच्छाणिहेसो णिबद्धो । एवमोघेण पुच्छाणिहेसं काद्ण तदो आदेस-पद्यवाए वि किंचि बीजपद्मुबद्दहं (एवं सच्चत्थ बोद्धच्या' चि । तदो एदिस्से छट्टीए गाहाए कालजोणिया पद्यचा कायच्या चि विदं ।

समाधान—क्योंकि इस गाथामें वर्तमान समयमें मानादि कवायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंकी अतीत और अनागत कालमें मान, नामान और मिश्र आदि कालके भेदोंसे सम्यन्ध रखनेवाले प्रमाणकी प्ररूपणा निवद्व है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि जो जो जीव वर्तमान समयमें जिस कपायमें उपयुक्त है वे सबके सब क्या भूतपूर्व अर्थात अतीत कालमें भी मानकपायमें ही उपयुक्त होकर क्या मानकालसे परिणत थे या मानब्यतिरिक्त श्रंप कपायोंमें उपयुक्त होकर नोमानकालसे परिणत थे अथवा क्या यथाविमाग मान और नोमानकपसे युगपत् उपयुक्त होकर मिश्रकालसे परिणत थे इत्यादि पुन्छांके सम्बन्धसे सुत्रार्थके व्याख्यानका अवलम्बन लिया है, इससे जाना जाता है कि इस गायामें उक्त प्रकणा निवद्ध है।

यहाँ गाथा के पूर्वार्थमें अतीतका लिययक प्रच्छाका निर्देश किया गया है तथा गाथा के उत्तरायें के 'होहिति च उवजुत्ता' इस पारमें भी अनागत कालविषयक प्रच्छाका निर्देश किया गया है। इस प्रकार ओघसे प्रच्छाका निर्देश करके तदनन्तर आहरमहरूपणासन्वर्थों भी 'एवं सक्वत्य बोहुन्वा' इस चरणद्वारा संक्षेपमें बीजपदका निर्देश किया गया है। इसिल्पर इस छटी गाथाकी काल्के आश्रयसे महरूपणा करनी चाहिए यह सिद्ध हुआ।

विश्वेषार्थ — क्यायके चार भेदों मेंसे वर्तमान समयमें जो जीव जिस क्यायसे उपयुक्त हैं वे अतीत कालमें क्या उसी क्यायसे उपयुक्त थे या भविष्य कालमें उसी क्यायसे उपयुक्त रहेंगे ऐसी पूच्छा होनेपर मानक्यायकी अपेक्षा इसका उत्तर तीन प्रकार हो होगा । प्रथम उत्तर होगा कि वे सब जीव अतीत कालमें भी मानक्यायसे उपयुक्त थे या मानक्यायसे उपयुक्त रहेंगे। इसरा उत्तर होगा कि वे सब जीव अतीत कालमें कोध, माया और लोभ क्यायसे उपयुक्त ये या कोध, माया और लोभक्यायसे उपयुक्त रहेंगे। तथा तीसरा उत्तर होगा कि उन जीवोंमेंसे कुछ तो कोध, माया और लोभक्यायसे उपयुक्त ये और कुछ जीव मानक्यायसे उपयुक्त रहेंगे और कुछ जीव मानक्यायसे उपयुक्त रहेंगे। उक्त प्रज्ञा के काल भी तीम क्यायसे उपयुक्त रहेंगे और कुछ जीव मानक्यायसे उपयुक्त रहेंगे। उक्त प्रज्ञा के वाल भी तीम मानक्यायसे उपयुक्त रहेंगे। उक्त प्रज्ञा के ये तीन उत्तर हैं। अतयब इस हिसाबसे काल भी तीन मागोंमें विभक्त हो जाता है—प्रथम उत्तरके अनुसार मानक्वाल, इसरे उत्तरके अनुसार

- § १९९, संपहि पयदपरूवणाए अवसरकरणहुं पुच्छावकमाह-
- #तंजहा।
- ६ २००. सुगमं।
- अ अस्ति समए माणोवजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो णोमाण-कालो मिस्स्यकालो इदि एवं तिविहो कालो ।
- § २०१. जे जीवा एदिम्स वट्टमाणसमये माणीवजुत्ता अर्णता होद्ण दीसंति तिस्ति तीहे काले विविद्यो कालो वालीणो—माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो चेदि । तत्थ जिम्म कालविसेसे एसो आदिट्टो वट्टमाणसमयमाणीवजुत्ता जीवरासी अण्णाहिओ होद्ण माणीवजोगेणेव परिणदो लब्भइ सो माणकालो ति भण्णइ । एसो चेव णिरुद्धजीवरासी जिम्म कालविसेसे एगो वि माणो अहोद्ण कोह-साया-लोमेसु चेव जहावविमागं परिणदो सो णोमाणकालो ति मण्णवे माणविदिश्विसेसकसायाणं

नोमानकाल और तीसरे उत्तरके अनुसार मिश्रकाल ये इनकी संझायें है। जो जीव वर्तमान समयमें मानकपायसे उपयुक्त थे भविष्यकालमें मानकपायसे उपयुक्त रे भविष्यकालमें मानकपायसे उपयुक्त रे भविष्यकालमें मानकपायसे उपयुक्त रहेंगे तो उनके उस कालकी मानकाल संझा है। इसी प्रकार जो जीव वर्तमान समयमें मानकपायसे उपयुक्त रे हे वे सबके सब अतीतकालमें यहि मानके सिवाय अन्य कपायसे उपयुक्त रहेंगे तो उनके उस कालको नोमानकाल संझा है। तथा इसी प्रकार जो जीव वर्तमान समयमें मानकपायसे उपयुक्त हैं उनमेंसे कुल तो अतीत कालमें मानके सिवाय अन्य कपायसे उपयुक्त थे और कुल मानकपायसे उपयुक्त थे या कुल अन्य कपायसे उपयुक्त हों जो उनके उस कालको मिश्रकाल संझा है। यह मानकपायको विवक्षित कर कालके मेहें को निकरण है। इसी प्रकार अन्य कपायों विवक्षित कर आमामानुसार कालके भेहें का निकरण कर लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जब जो कपाय विवक्षित कर अनुसार कालके भेहें का निकरण कर लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जब जो कपाय विवक्षित हो तब उसके अनुसार कालके भेहोंका संझा हो जाती है। जैसे कोषकाल, नोकोषकाल और सिश्रकाल आदि।

- § १९९. अब प्रकृत प्ररूपणाका अवसर करनेके लिए प्रच्छावाक्यको कहते हैं—
- **क्ष वह जैसे** ।
- § २००. यह सूत्र सुगम है।
- अं जो जीव इस समय मानकषायसे उपयुक्त हैं उनका अतीत कालमें मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल इस प्रकार तीन प्रकारका काल व्यतीत हुआ है।
- § २०१. जो इस अर्थान् वर्तमान समयमें मानकपायमें उपयुक्त अनन्त जीव दिखलाई वेते हैं उनका अतीतकालमें तीन प्रकारका काल व्यतीत हुआ है—सानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल । उनमेंसे जिस कालविशेषमें यह विविद्यत वर्तमान समयमें मानकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशि न्यूनाधिक हुप विना मानोपयोगसे ही परिणत होकर प्राप्त होती है उसे मानकाल कहते हैं। तथा यही विवक्षित जीवराशि जिस कालविशेषमें एक भी मानरूप न होकर यथा-विभाग और लोभरूपसे हो परिणत हुई उस कालविशेषको नोमानकाल कहते हैं, व्याबित मानके साम और लोभरूपसे हो परिणत हुई इस कालविशेषको नोमानकाल कहते हैं, व्याबित मानके साम के साम के सिवाय शेष कथा में नामान संख्राक योग्य हैं इस विवक्षाका यहाँ अवल्यन लिया गया

णोमाणववएसारिहतेणावलंबणादो । पूणो इमो चेव णिरुद्धजीवरासी जिम्म काले थोवो माणोवजुत्तो थोवो च कोह-माया लोमेसु जहासंमवध्वजुत्तो होदण परिणदो दिद्दो सो मिस्सयकालो णाम । तम्हा माणोवजुत्ताणमेसो सत्थाणविसयो तिविहो कालो सम-दिक्कतो चि सम्ममवहारिदं । ण केवलमेसो तिविहो चेव कालपरिवत्तो विविक्खय-जीवाणं, कितु अण्णो वि कालपरिवत्तो परत्थाणविसयो समझकतो ति पदुष्पायणहु-ध्रुत्तरसुत्तमोष्ठणं—

### \* को हेच तिविहो कालो।

५ २०२. तस्सेव वङ्गमाणसमयमाणोवजुत्तजीवगसिस्स कोहे वि तिविहो कालो अइक्कतो ति वुत्तं होइ । तं जहा—कांइकालो णोकोइकालो मिस्सयकालो चेदि । तत्थ जिम्म समये सो चेव वङ्गमाणसमयमाणोवजुत्तजीवरासी कमायंतरपिरहारेण कोइकाएणेव परिणदो होर्एणच्छिदो सो माणोवजुत्ताणं कोइकालो ति भण्णदे । पुणो एसो चेव जीवरासी जिम्म कालविसेसे कोइ—माणेमु एक्केण वि जीवेणाहोर्एण माया—लोभेमु चेव परिणदो सो माणोवजुत्ताणं णोकोइकालो ति विण्णायदे । पुणो माणे एगो वि जीवो अहोर्एण थोवो कोहोवजुत्तो थोवो च माया-लोभोगु जीवो बहोर्एण आवो कोहोत्त्रज्ञताणं कोहासस्सयकालो ति भण्णदे । अहवा णोकोह-सिस्सयकालेमु साणेण वि परिणादिस णोकोह-सिस्सयकालेमु साणेण वि परिणातिदे ण दोसो, तेण वि परिणदस्स णोकोह-

# \* कोधकषायमें तीन प्रकारका काल होता है।

\$ २०२. वर्तमान समयमें मानमें उपयुक्त हुई उसी जीवराशिका क्रोधक्वायमें भी तीन प्रकारका काल क्यतित हुआ यह उक्त कथनका तारायं है। यथा—क्रोधकाल नोक्रोधकाल और मिश्रकाल। उनमेंसे वर्तमान समयमें मानकपायमें उपयुक्त हुई वही जीवराशि जिस समयमें मानकपायमें उपयुक्त हुई वही जीवराशि जिस समयमें अन्य कपायोंका परिदार कर क्रोधकपायस्पसे परिणत होकर रही, वह मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवों का क्रोधकाल कहा जाता है। पुन. यही जीवराशि जिस कालविशेषमें एक भी जीव क्रोध कीर मानस्प न होकर माया और लोभ रूपसे ही परिणत हुई, वह मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोक्रोधकाल जाना जाता है। पुन. एक भी जीव मानस्प न होकर थोड़ेसे जीव क्रोधकपायमें उपयुक्त होकर लोश केर जिस कालकें परिणत हुए, वह मानकपायमें उपयुक्त होकर जीत हो। अथवा हुए, वह मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका क्रोधकी अपक्रा मिश्रकाल कहा जाता है। अथवा विकास करते करते हुए, वह मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका क्रोधकी अपक्रा मिश्रकाल कहा जाता है। अथवा नोक्रोधकाल और मिश्रकाल कहा जाता है। वस्त है

हैं। तथा यही विवक्षित जीवराग्नि जिस कालमें कुल मानमें उपयुक्त हांकर और कुल कोष, माया और लोभमें यथासम्भव उपयुक्त होकर परिणत दिखाई दी उसकी मिश्रकाल संब्वा है। इसलिए मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका स्वस्थानविषयक यह तीन प्रकारका काल ज्यतीत हुआ यह सम्यक् प्रकारसे निश्चित किया। विवक्षित जीवोंका तीन प्रकारका केवल यही कालपरिवर्तन नहीं है किन्तु परस्थानविषयक अन्य भी कालपरिवर्तन ज्यतीत हुआ है इस वातका कथन करनेके लिए आगोका सन्न आया है—

भिस्सनसंभवे विरोहाभावादो । एवमेसो वहुमाणसमयम्मि माणोवजुषाणं कोहावेक्खाए वि तिविद्यो कालो वोलीणो चि सिद्धं । संपद्यि माया-लोभेसु वि एसो चेव कमो चि पदुष्पायणहुमाह—

- \* मायाए तिविहो कालो।
- § २०३, माय-णोमाय-सिस्सयमेदेण तत्थ वि तिविद्दकालसिद्धीए णिप्पडिबंध-ग्रवलंमादी ।
  - # लोभे तिविहो कालो।
- § २०४. लोम-णोलोम-मिस्सयमेदेण तत्थ वि तिविहकालिमद्वीए पिडवंधाणुव-लंभादो । एदेग्नि च कालाणं कोहमंगेणेव जोजणा कायच्वा । एवमेसो कालविभागो बद्दमाणसमयम्मि माणोवजुत्ताणमेवकेकम्मि कसाए पादेक्कं तिविहो होद्ग्ण बारस-विहो होदि ति चेत्तच्वं । एदस्सेवत्थस्सोवसंहारवक्कमत्तरं—
  - श्वमेसो कालो माणोवजुत्ताणं बारसविहो ।
  - § २०५. सुगममेदं।

मानकपायरूपसे परिणत हुए जीवके नोक्रोध और मिश्रपना सम्भव है, इसमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार बत्तेमान समयमें मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका कोधको अपेक्षा भी यह तीन प्रकारका काट ज्यतित हुआ यह सिद्ध हुआ। अब माया और छोभमें भी यही कम है यह कथन करनेके जिए कहते हैं—

- मायाकषायमें तीन प्रकारका काल होता है।
- ५२०३ क्योंकि माथा, नोमाया और मिश्रके भेदसे मायाकपायमें भी तीन प्रकारके कालकी सिद्धि विना वाधाके उपलब्ध होती है।
  - कोभकषायमें तीन प्रकारका काल है।
- § २०४. छाम, नोछोम और मिश्रके भेदसे छोमकपायमें भी तीन प्रकारके कालकी सिद्धि बिना बाधाके उपकृष्य होती हैं। इन कालोकी क्रोधकालके भंगके समान योजना करनी बाहिए। इस प्रकार यह कालधिमान वर्तमान समयमें मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका एक-एक कपायमें अध्येकके तीन भेद होकर बारह प्रकारका होता है ऐसा यहाँपर प्रहण करना चाहिए। अब इसी अधेके उपसंहारकर आगेके वाक्यको कहते हैं—
- \* इस प्रकार मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका यह बारह प्रकारका काल है।
  - § २०५. यह सूत्र सुगम है।

विश्वेषार्थ—पहळे बर्तमानमें मानकषाय परिणत जीवॉके स्वस्थानकी अपेक्षा मानकाळ, नोमानकाळ और मिश्रकाळ ऐसे तीन भेद बतळा आये हैं। यहाँ परस्थानकी अपेक्षा भेदोंका निरूपण करते हुए नी भेद बतळाये गये हैं। खुळासा इस प्रकार है—

- § २०६. संपिद्द वङ्कमाणसमयकोहोवजुत्ताणं कदिविधो कालोहोदि ति आसंकाए णिण्णयकरणद्रमाह—
- अस्ति समये कोहोबजुत्ता तेसिं तीदे काले माणकालो णत्थि,
   णोमाणकालो मिस्सयकालो य ।

| नानाजीव | वर्तमानमें | अतीतकालमें                | , कालसंज्ञा       | । अपेक्षा     |
|---------|------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| ,,      | मानपरिणत   | मानपरिणत                  | मानकाल            | स्वस्थानकी अ० |
| ,,      | ,,         | क्रो॰, माया, या छो॰ प॰    | नोमानकाल          | ,,            |
| ,,      | ,,         | कुछ मान परिणत कुछ अन्य    | <b>मिश्रका</b> ल  | ,,            |
|         |            | कषाय परिणत                | [                 | 1             |
| ,,      | ,,         | क्रोध परिणत               | कोधकाल            | परस्थानकी अ०  |
| ,,      | ,,         | मान, माया या लोभ प०       | नोक्रोधकाल        | परस्थानकी अ०  |
| ,,      | ,,         | कुछ कोधप०, कुछ अन्य कषाय  | मिश्रकाल          | ,,            |
|         |            | परिणत                     |                   | 1             |
| ,,      | ,,         | <b>मायापरिणत</b>          | मायाकाल           | ,,            |
| ,,      | ,,         | कोध०, मान या छोभ प०       | नोमायाकाल         | ,,            |
| ,,      | ,,         | कुछ मायाप०, कुछ अन्य कषाय | मिश्रकाल          | ,,            |
|         |            | परिणत                     |                   |               |
| ,,      | ,,         | लोभपरिणत                  | <b>छोभका</b> ल    | , ,           |
| ,,      | ,,         | क्रो०, मान या मायाप०      | नो <b>छोभका</b> ळ | ,,            |
| ,,      | ,,         | कुछ लोभप०, कुछ अन्य कषाय  | मिश्रकाल          | ,,            |
| 1       |            | परिणत                     |                   | ]             |

- § २०६ अब वर्तमान समयमें कोधमें उपयुक्त हुए जीवोंका कितने प्रकारका काळ होता है ऐसी आशंका होनेपर निर्णय करनेके लिए कहते हैं—
- \* इस समयमें जो जीव कोधकषायमें उषयुक्त हैं उनका अतीत कालमें मान-काल नहीं है, नोमानकाल और मिश्रकाल है।
- ६२०७. सर्व प्रथम मानकाल किस कारणसे नहीं है ऐसी पुच्छा होनेपर कहते हैं— क्रोधकपाय परिणत जीवराशि बहुत है और मानकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशि अल्प है, क्योंकि क्रोधकपायपिया जीवराशिका काल अधिक है, हसलिए मानराशिसे क्रोधपराशि निहोष अधिक देखी जाती है। अतः वर्तमान समयमें क्रोधमें उपयुक्त होकर स्थित हुई जीवराशि अतीकालमें एक समयके द्वारा सबकी सब मानमें उपयुक्त होकर अबस्थानकों

हीणस्त्वेव जीवरासिस्स तन्भावेण परिणमणदंसणादो । ण च तहा परिणममाणयस्स तस्स माणकालसंभवो अस्थि, माणकसाये चेव सञ्चोवसंहारेण तदबहुाणाणुलंभादो । तम्हा एत्थ माणकालो णात्थि ति भणिदं । णोमाणकालो मिस्सयकालो य अस्थि । कि कारणं ? णिरुद्धसञ्बजीवरासिस्स माणबदिरित्तसेसकसाएसु चेवावद्वाणे णोमाण-कालो होह, माणेदरकसाएसु जहापविभागमवद्वाणे मिस्सकालो होदि ति एवंविहसंभवस्स परिप्कुडमुवलंभादो ।

### \* अवसेसाणं णवविहो कालो।

§ २०८. तेसिं चेव वट्टमाणसमयकोहोवजुत्तजीवाणं माणविदिरित्तसेसकसायसु पादेकं तिविहकालसंभवादो तत्य णविदिहो कालो सम्रुप्पञ्चह ति वृत्तं होइ । कुदो एवं १ व्ह्रमाणसमए कोहोवजुत्तसञ्ज्ञजीवरासिस्स अदीदकालस्म एगसमएण सञ्चप्पणा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उससे विशेष होन जीवराशिका हो मानभावसे परिणमन देखा जाता है और इस प्रकार परिणमन करोबाळी उस जीवराशिका मानकाळ सम्भव नहीं है, क्योंकि समस्त राशिका उपसंहार होकर मानकायमें हो उसका अवस्थान नहीं पाया जाता। इसळिए यहाँ मानकाळ नहीं है यह कहा है। नोमानकाळ और मिश्रकाळ है, क्योंकि समस्त जीवराशिका मानकथायके सिवाय शेष कथायोंमें हो अवस्थान होनेपर नोमानकाळ होता है तथा मानकथाय और अन्य कथायोंमें यथाविमाग अवस्थान होनेपर नोमानकाळ होता है तथा मानकथाय और अन्य कथायोंमें यथाविमाग अवस्थान होनेपर निम्नकाळ होता है. कथा कि इस प्रकारका सम्भव राष्ट्रपटल वाजा है।

विश्वेषार्थ — वर्तमानमें जितनी जीवराशि कोधभावसे परिणत है उतनी सबकी सब जांवराशि अतीतकालमे एक साथ मानभावसे परिणत नहीं हो सकती, क्योंकि कोधकपायके कालसे मानकपायका काल अल्प है, इसलिये अपने कालके भीतर जितनी अधिक कोधराशिका संवय होना संभव नहीं है। सम्प्रह है कि वर्तमानमें जो जीव कोधभावसे परिणत हैं उन सबका अतीतकालमें केवल मानभावसे परिणत होना सम्भव नहीं है। स्पष्ट है कि वर्तमानमें जो जीव कोधभावसे परिणत हैं उन सबका अतीतकालमें केवल मानभावसे परिणत हो तथा है। परस्थानकी अधिका यहाँ मानकालका निषेध किया है। परस्थानकी अध्या इव न जाता है, क्यांकि यह सम्भव है कि जो वर्तमानमें कोधभावसे परिणत है वे अतीतकालमें मानकपालसे परिणत है के अतीतकालमें मानकपालसे परिणत न होकर अन्य कपायक्ससे परिणत है हैं. इसलिय तो नोमानकाल यन जाता है और जो वर्तमानमें कोधभावसे परिणत है हैं इसलिय मानमानसे परिणत रहे हैं केवित कालमें कोधभावसे परिणत रहे हैं इसलिय मिश्रकाल भी वन जाता है।

### \* अवशेष कषायोंकी अपेक्षा नौ प्रकारका काल होता है।

§ २०८. क्योंकि वर्तमान समयमें कोषकषायमें उपयुक्त हुए उन्हीं जीवोंका मान-कषायके सिवाय शेष कषायोंमेंसे प्रत्येक कषायकी अपेक्षा तीन प्रकारका काल सम्भव होनेसे वहाँ नी प्रकारका काल उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

#### शंका-ऐसा कैसे होता है ?

समाधान-क्योंकि वर्तमान समयमें कोधकषायमें उपयुक्त हुई सब जीवराशिका

कोइ-माया-लोमेसु परिणमणसंत्रवे विरोहाणुवलंभादो । सुगममण्णं । एवमेसो णवविद्दो कालो, पुन्तुचो दुविद्दो माणकालो, एवमेदे घेत्ण वट्टमाण-समयकोद्दोवजुत्तजीवरासिस्स एकारसविद्दो कालो द्दोदि ति पयदत्थोवसंद्दारवक्कप्तत्तं—

### एवं को हो वजुत्ताणमेकारसविहो कालो विदिक्कंतो ।

 ९२०९, सुगर्म । संपिद्द बङ्गमाणसमयमायोवज्ञुत्ताणमदीदकालमिस्सयृण कद-विघो कालो संमवदि ति पुच्छाए णिच्छयकरणङ्गम्रुवरिमो पत्रंघो—

जे अस्सिं समए मायोवजुत्ता तेसिं तीदे काले माणकालो दुविहो, कोहकालो दुविहो, मायाकालो तिविहो, लोभकालो तिविहो।

§ २१०. क्कृदो ताव कोइ-माणकालाणमेत्य दुविहत्तिणयमो १ वट्टमाणसमय-मायोवजुत्तजीवरासिस्स कोइ-माणजीवरासीहिंतो अद्धामाहप्पेण विसेसाहियत्तदंसणादो । तम्हा णिरुद्धजीवरासिस्स माणकालो कोहकालो च णित्य । णोमोह-णोकोइ-मिस्स-कालाणं चेव तत्य संभवो त्ति सिद्धं । माया-लोमकसाएन पुण तिविहकालसंभवो ण विरुज्झदे, णिरुद्धजीवरासिस्स तत्य सन्वप्पणा उवसंहारसंभवादो । तम्हा एत्य सव्य-

अतीतकालमें एक साथ पूरी तरहसे कोष, माया और लोभरूपसे परिणमन सम्भव है. इसमें कोई विरोध नहीं आता। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार यह नी प्रकारका काल तथा पूर्वोक्त दो प्रकारका मानकाल इस प्रकार इनको प्रहणकर वर्तमान समयमें कोथमें उपयुक्त हुई जीवराशिका ग्यारह प्रकारका काल होता है। इस प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाले आगेके सुत्रवचनको कहते हैं—

- \* इस प्रकार कोधकषायमें उपयुक्त जीवोंका ग्यारह प्रकारका काल व्यतीत हुआ।
- § २०९. यह सूत्रवचन सुगम है। अब वर्तमान समयमें माथाकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका अतीतकाळकी अपेका कितने प्रकारका काळ सम्भव हे ऐसी पुच्छा होनेपर निरुचय करनेके ळिए आगेका सूत्रप्रवन्ध कहते हैं—
- अ जो वर्तमान समयमें मायाकवायमें उपयुक्त हैं उनके अतीतकालमें मानकाल दो प्रकारका, कोधकाल दो प्रकारका, मायाकाल तीन प्रकारका और लोभकाल तीन प्रकारका होता है।
- \$ २१०. शुंका—यहाँ क्रोधकाल और मानकालके द्विविधपनका नियम किस कारणसे हैं ?

# समासेण दसविहो पयदकालो लब्भइ ति पयदत्थम्रुवसंहरह—

- \* एवं मायोवजुत्ताणं दसविहो कालो ।
- § २११. सुगममेदं, अर्णतरादीदपबंधेणेव गयस्थत्तादो । संपिद्व वहुमाणसमय-लाभोवजुत्ताणमदीदकालविसये पयदकालाणमियत्तावहारणद्वमुविमं सुत्तपबंधमाइ—
- अ अस्सि समये खोओवजुत्ता तेसि तीदेवाले माणकालो दुविहो, कोहकालो दुविहो, मायाकालो दुविहो, खोअकालो तिविहो ।
  - ६ २१२. एत्थ कारणं पुच्वं व पह्रवेयच्वं ।
  - श्वमेसो कालो लोहोवजुत्ताणं णविवहो ।
- § २१३. सुगर्भ चेदं पयदत्थोवसंहारवर्कः । संपितः चदुण्दं कसायाणं सब्ब-पदसमासो एचिओ डोइ चि पदुष्पायणद्वभुचत्सुचोवण्णासो—
  - \* एवमेदाणि सन्वाणि पदाणि बादालीसं भवंति ।
- § २१४. माणादिकसाएसु जहाकमं १२ ११ १० ९ एत्तियाणं पदाण-मेगड्डीकरणेण तदुष्पत्तिदंसणादो ।

पूरी तरहसे उपसंहार सम्भव है, इसिलए यहाँपर सब कालोंको मिलाकर दस प्रकारका प्रकुतकाल प्राप्त होता है इस प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हैं—

इस प्रकार मायामें उपयुक्त हुए जीवोंके दस प्रकारका काल होता है।

- ९२१२. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर अतीत हुए प्रबन्धके द्वारा इसका अर्थ ज्ञात है। अत्र वर्तमान समयमें लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंके अतीत कालकी अपेक्षा प्रकृत कालोकी संख्याका अवधारण करनेके लिए आगेक सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—
- \* जो इस समय लोभकपायमें उपयुक्त हैं उनके अतीत कालमें मानकाल दो प्रकारका, कोधकाल दो प्रकारका, मायाकाल दो प्रकारका और लोभकाल तीन प्रकारका होता है।
  - § २१२. यहाँपर कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए।
  - \* इस प्रकार लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके यह काल नौ प्रकारका होता है।
- ९२१२. प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाला यह वचन सुगम है। अब चारों कपायोंके
  सब पटोंका थोग इतना होता है इस बातका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका उपन्यास
  करते हैं
  - \* इस प्रकार ये सब पद व्यास्त्रीस होते हैं।
- § २१४. मानादि कषायोंमें यथाक्रम १२ + ११ + १० + ९ इतने पदोंका योग करनेपर जनकी अर्थान् ४२ पदोंकी उत्पत्ति देखी जाती हैं।

विश्वेषार्थ — पहले इस मानकथायके तीन स्वस्थान पद दिखला आये है। इसी प्रकार कोघ, माया और लोमकषाय इनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन स्वस्थान पद जान लेना चाहिए।

१ ता॰प्रतीवसञ्बं इति पाठ ।

- § २१५. एत्थ ताव वारस सत्थाणपदाणि वेत्तृणप्याबहुअं परूवेमाणो तदवसर-करणद्रम्यविमं पवंघमाह—
  - एत्तो बारस सत्थाणपदाणि गहियाणि ।
- § २१६. एत्तो बादालीसपदिषिडादो बारस सत्थाणपदाणि ताव गहिदाणि त्ति वृत्तं होइ । काणि ताणि सत्थाणपदाणि ति सिस्साहिप्पायमासंकिय सत्तम्नतरं भणह—
  - \* कथं सत्थाणपदाणि भवंति ?
  - § २१७. किं सहवाणि ताणि ति पुन्छिदं होह ।
  - \* माणोवजुत्ताणं माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो ।
- § २१८. एदाणि ताव तिष्णि सत्थाणपदाणि माणोवजुत्ताणं भवंति, सेसाणं णवण्डं पदाणं कोहादिसंबंधीणं परत्थाणविसयत्ते एत्थं गहणाभावादो ।
  - \* कोहोबजत्ताणं कोहकालो णोकोहकालो मिन्सयकालो ।

- § २१५. अब यहाँपर सर्व प्रथम बारह म्बस्थान पर्दोके अल्पबहुत्वका कथन करते हुए उसका अवसर करनेके लिए आगेके सुत्रप्रवत्थको कहते है—
  - # इनमेंसे बारह स्वस्थान पढोंको ग्रहण किया है।
- ९२९६ यह जो ब्यालीस पर्दोका पिंड है उनमेंसे सर्वप्रथम बारह स्वस्थान पद प्रहण किये है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। वे स्वस्थान पद कौनसे है इस प्रकार ज़िष्यके अभि-प्रायानुसार आर्शकारूप आगेका सूत्र कहते है—
  - # वे स्वस्थान पद क्यों हैं ?
- § २१७. इस सूत्र द्वारा उनका अर्थात् स्वस्थान परोंका स्वरूप क्या है यह पुच्छा की गई है।
- मानकषायमं उपयुक्त हुए जीवोंके मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल
   ये तीन स्वस्थान पद होते हैं।
- § २१८. मात्र ये तीन स्वस्थानपद मानकथायमें उपयुक्त हुए जीवोंके होते हैं, क्योंकि क्रोधादि कथायोंसे सम्बन्ध रखनेवाले शेष नौ पद परस्थानको विषय करनेवाले होनेसे यहाँ उनका महण नहीं किया है।
- क्रोधकवायमें उपयुक्त हुए जीवेंकि क्रोधकाल, नोक्रोधकाल और मिश्रकाल ये तीन स्वस्थान पद होते हैं।

ये सब मिलाकर १२ हुए। होष ३० परस्थान पद जानने चाहिए। उनमेंसे जो बर्तमानमें मानकपायसे उपयुक्त है उनके ९ परस्थान पद, जो वर्तमानमें क्रोधकपायसे उपयुक्त है उनके ८ प्रस्थान पद, जो बर्तमानमें मायाकपायसे उपयुक्त हैं उनके ७ परस्थान पद और जो वर्तमानमें लोभकपायसे उपयुक्त हैं उनके ६ परस्थान पद इस प्रकार सब मिलाकर सब परस्थानपद ३० होते हैं। इस सबका स्पष्टीकरण सुगम है।

- ५ २१९. वट्टमाणसमए कोहोबजुत्ताणं पि एदाणि तिण्णि चेव सत्थाणपदाणि गहेयव्वाणि, सेसाणमद्वण्डं पदाणं परत्थाणविसयाणमेत्थ गहणामावादो ।
  - एवं मायोवजुत्त-लोहोवजुत्ताणं पि ।
- § २२०. माया-छाँभोवजुत्ताणं पि एवं चेव तिण्णि तिण्णि सत्थाणपदाणि गहेयच्वाणि । तं जहा—मायोवजुत्ताण मायकालो णोमायकालो मिस्सयकालो च । लोभोवजुत्ताणं लोभकालो णोलोभकालो मिस्सयकालो चेदि । एवमेदाणि चउण्हं कसायाणं तिण्णि तिण्णि पदाणि चेत्रण बारस सत्थाणपदाणि होति ति एसो एत्थ सुत्रत्थसंगहो ।
  - § २२१. संपिं एदेसिं थोवबहु त्तिणहारुणदृष्ठवरिमो सुत्तपबंधो-
  - \* एदेसिं बारसण्हं पदाणमप्पाबहुश्चं।
- १ २२२. एदेसि सत्थाणपिडवद्धाणं वारसण्हं पदाणं एत्तो अप्पावहुअं वत्तहस्सामो
   ति पष्ठण्णावक्षमेदं

   —
- § २१९. वर्तमान समयमें कोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके भी ये तीन ही स्वस्थान पद ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि परस्थानविषयक क्षेत्र आठ पदोंका इनमें प्रहण नहीं होता।
- \* इसी प्रकार मायाकपाय और लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके तीन-तीन स्वस्थान पद ग्रहण करने चाहिए।
- ६ २२०. मायाकपाय और लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंक भी इसी प्रकार तीन-तीन स्वस्थान पर प्रहण करने चाहिए। यथा—मायाकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मायाकाल, नोमायाकाल और मिश्रकाल तथा लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका लोभकाल नोलोभकाल कीर मिश्रकाल। इस प्रकार चार कपायोंके ये तीन-तीन पर्दोको प्रहणकर बारह स्वस्थान पर होते हैं यह प्रकृतमें विवक्षित सुत्रोंका समुच्चय अर्थ है।
- विशेषार्थ यहाँ कि तपय सूत्रों द्वारा स्वस्थानपरोंका निर्णय करते हुए जो बतलाया गया है उसका आहाय यह है कि वर्तमानमें जितने जीव जिस क्यायमें उपयुक्त होते है और उसके पूर्व भी यिद वे ही जीव उसी कथायमें उपयुक्त रहे हैं तो उन जीवोंके विश्वशिक क्यायविषयक उपयोगकालकी वहीं सोता हो जाती है। जैसे पूत्रमें तथा वर्तमानमें मानमें उपयुक्त हुए जीवोंके कालकी कोध-काल संझा आही। वाया पूर्वमें कोध, माया और लोभ क्यायमें उपयुक्त हुए जीवोंके कालकी कोध-काल संझा आही। वाया पूर्वमें कोध, माया और लोभ क्यायमें उपयुक्त हैं और वर्तमानमें मानकणायमें उपयुक्त हैं तो उनके उस कालकी नोमानकाल संझा है। इसी प्रकार अन्य क्यायोंके अनुसार यथायोग्य पटित कर लेवा चाहिए। तथा पूर्वमें मानकपायके साथ अन्य क्यायमें उपयुक्त रहे है तथा वर्तमानमें मानकपायमें उपयुक्त रहे तथा वर्तमानमें मानकपायमें उपयुक्त रहे तथा वर्तमानमें मानकपायमें उपयुक्त रहे है तथा वर्तमानमें मानकपायमें उपयुक्त रहे तथा प्रविक्त कालकी मिननकाल क्यायों क्यायों क्यायों क्यायों के प्रविक्त विक्त कालकी मिननकाल क्यायों कालकाल कालकाल
  - § २२१. अब इन पदोंके अल्पबहुत्वका निर्णय करनेके लिए आगेका सूत्र प्रबन्ध है—
    - इन बारह पदोंका अन्यबहुत्व कहते हैं।
  - § २२२. आगे स्वस्थान सम्बन्धी इन बारह पदोंका अल्पबहुत्व बतळावेंगे इस प्रकार

#### # तंजहा।

 १ २२३. सुगममेदं । एत्थ पयदप्पाबहुअविसए अन्बुप्पण्णसोदाराणं सुद्दावगम-सम्रुप्पायणद्वमेदेसि बारसण्डं सत्थाणपदाणमेमा संदिद्वी—

वङ्गाणकाले माणोवजुत्तरानिपमाणं १६, वङ्गाणकाले कोहोवजुत्तरासिपमाणं २०, वङ्गाणकाले मायोवजुत्तरासिपमाणं २५, वङ्गाणकाले लोमोवजुत्तरासिपमाणं २१। तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माणोवजुत्तकालो एसो ३६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले कोहोवजुत्तकालो एसो १२, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायोवजुत्तकालो एसो १३, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले लोमोणकालो एसो २०१६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले णोकोहकालो एसो १०२, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले णोकोहकालो एसो १०२, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माणोकाला एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माणाविकालो एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माणाविकालो एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायामिस्सयकालो एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायामिस्सयकालो एसो १०६८, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायामिस्सयकालो एसो १८६८, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायामिस्सयकालो एसो १८६८, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले को मामस्सयकालो एसो १८५०। एवमेदीए मंदिद्वीए जीवास्सकाराणं सिस्साणमिदाणि पयदण्यावहुअमोदाग्रहसामो—

### \* लोभोवजुत्ताणं लोभकालो थोवो।

यह प्रतिज्ञानाक्य है।

### # वह जैसे।

\$ २२२. यह सूत्र सुगम है। यहाँषर प्रकृत अल्पबहुत्वके विषयमें अजानकार श्रोताओं को सुखपूर्वक झान उराज करने के लिए इन बारह स्वस्थान परों को यह संदृष्टि है— वर्तमानकाळमें मानमें श्रयपुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण १६, वर्तमान काळमें श्रांभमें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण २५ तथा वर्तमान काळमें अमाण २५ उन्हों जीवर्षका अमाण २५। उन्हों जीवर्षका अमाण २५। उन्हों जीवर्षका अमाण २५। उन्हों जीवर्षका अमाण ३५। उन्हों जीवर्षका असाल काळमें सामोपयुक्त काळ यह है—१६। उन्हों जीवर्षका अतील काळमें कोभोपयुक्त काळ यह है—१२। उन्हों जीवर्षका अतील काळमें कोभोपयुक्त काळ यह है—१५। उन्हों जीवर्षका अतील काळमें अमेणकाळ यह है—१०८। उन्हों जीवर्षका असील काळमें कोभापकाळ यह है—१०८। उन्हों जीवर्षका असील काळमें कोभापकाळ यह है—१०८। उन्हों जीवर्षका असील काळमें कोभापकाळ यह है—१०८। उन्हों जीवर्षका असील काळमें अभिप्रकृत असील काळमें अभिप्रकृत असील काळमें अभिप्रकृत असील काळमें अभिप्रकृत असील काळमें असील काळमें असील काळमें असील काळमें असील काळमें असील काळमें सामायिक्षकाळ यह है—१०८। उन्हों जीवर्षका असील काळमें आभिप्रकृतकाळ यह है—१०८। इन्हों जीवर्षका असील काळमें सामायिक्षकाळ यह है—१०८। इन्हों जीवर्षका असील काळमें सामायिक्षकाळ यह है—१०८। इन्हों जीवर्षका असील काळमें सामायिक्षकाळ यह है—१०८। इन्हों जीवर्षका असील काळमें असील काळमें सामायिक्षकाळ यह है—१०८। इन्हों जीवर्षका असील काळमें सामायिक्षकाळ यह है—१०८। इन्हों जीवर्षकाळ सामायिक्षकाळ सामायिक्षकाळ यह है—१०८। इन्हों जीवर्षकाळ सामायिक्षकाळ साम

## \* लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका लोभकाल सबसे थोडा है।

५२२४. किं कारणं ? वहमाणसमयिम्म लोभोवजुत्तजीवरासी सेसकसायोब-जुत्तजीवे अवेक्सिय वहुओ होरृण पुणो अदीदकालम्म एकदो कादुमदीव दुन्लहो होइ, तेणेसो कालो अदीदकालमाहप्पेणाणंतो होरूण सन्वत्थोवो जादो। तस्स पमाणमेदं २।

# मायोवजत्ताणं मायकालो अणंतग्रणो ।

- § २२५. किं कारणं ? वट्टमाणसमयलोमीवजुनजीवरासीदो वट्टमाणसमय-मावीवजुनजीवरासी विसेसद्दीणो होइ। थोबो च जीवरासी लहुमैव तत्थ परिणमदि चि एदेण कारणेणेमो कालो अणंतो होदण पुन्यिलकालादी अणंतगुणो चि सिद्धं ४।
  - \* को होवजुत्ताणं को हकालो अणंतगुणो ।
  - § २२६. १२ॅ, कारणं पुब्चव वत्तव्वं।
  - \* माणोवजत्ताणं माणकालो अणंतगुणो ।
  - § २२७. ३६ँ, एत्थ वि कारणमणंतरपरूविदमेव ।
  - \* लोभोवजुत्ताणं णोलोभकालो अणंतगुणो।
  - १२८. किं कारणं १ वड माणसमयलोभोवजुत्तजीवरासिस्स अदीदकालिम्स
- \$ २२४. क्योंकि बर्तमान समयमें लोभकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशि शेष कषायोंमें उपयुक्त जीवराशिकी अपेक्षा बहुत है। फिर भी उसे अतीत कालमें एकन्न करना अति दुर्लभ है, इसलिए यह काल अतीत कालके माहात्म्यवश अनन्त होकर भी सबसे थोड़ा है। उसका प्रमाण यह हैं—२।
  - अससे मायाकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मायाकाल अनन्तगुणा है।
- ६२२५ क्यों कि वर्तमान ममयमें लोभकपायमें उपगुक्त हुई जीवराशिसे वर्तमान समयमें माशकपायमें उपगुक्त हुई जीवराशि विदेश होना है। और थोड़ी जीवराशि श्लोब ही उस रूप परिणम जाती है, इस प्रकार इस कार क्ये क काल काल होकर मी पूर्वराशिक कालसे अनन्त होकर मी पूर्वराशिक कालसे अनन्तराणा है यह सिद्ध हुआ। उसका प्रमाण ४ हैं।

विशेषार्थ-यहाँ अनन्तका प्रमाण २, लोभकाल २; २×२ = ४ मायाकाल।

- \* उससे कोधकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका क्रोधकाल अनन्तगुणा है।
- § २२६. कोधकाल १२। कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए।

विश्लेषार्थ--- लोभकाल २, मायाकाल ४, दोनोंका योग ६; ६×२ = १२ क्रोधकाल।

- उससे मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मानकारु अनन्तुगुणा है।
- § २२७. ३६, यहाँ भी पूर्वमें कहा गया ही कःरण जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—लोभ-माया काल ६, कोधकाल १२, दोनोंका योग १८, १८×२=३६ मानकाल।

- उससे लोमकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोलोमकाल अनन्तगुणा है।
- १२८ क्योकि वर्तमान समयमें लोभकषायमें उपयुक्त जीवराशिका अतीत कालमें

लोमगमणेण विणा सेसकसाएसु योवावहाणकालो पुञ्चन्लकालादो वहुओ होह, विसय-बहुचेण तहाविहसंपत्तीए सुलहत्तदंसणाद्गो । तदो माणोवजुत्ताणां माणकालादो एसो कालो अर्णातगुणो त्ति सिद्धं १०८ ।

- \* मायोवजुत्ताणं णोमायकालो अणंतगुणो ।
- § २२९. ३२४, वङ्गाणसमयमायोवजुत्ताणमदीदकालिम्म मायमगंत्ण सेस-कसायस चेवावङ्गाणकालो । एसो पुव्चिन्लणोलोभकालं वेक्खियुणाणंतगुणो । कथमेदं परिच्छिक्षदे १ पुव्चिलविसयादो एदस्स विसयबहुत्तोवलंभादो । तं कथं १ पुव्चिन्ल-विसयो णाम कोइ-माण-मायास अच्छणकालो । एसो पुण कोइ-माण-लोमेस अवङ्गाण-कालो ति तेणाणंतगुणो जादो । रासीणं थोवबहुत्तं च एत्थ कारणं वत्तव्वं ।
  - कोहोवजुत्ताणं णोकोहकालो अणंतगुणो ।
  - § २३०. ९७२ । एत्थ वि कारणमणंतरपरूविदमेव दहुव्वं ।

होभक्तवायमें जानेके विना शेष कवायोंमें योड़ा अवस्थान काल पूर्वके कालसे बहुत है, क्योंकि विषयका बाहुत्य होनेसे उस प्रकारसे कालकी प्राप्ति सुल्यभ देखी जाती है। इसलिए मान-कवायमें उपयुक्त हुए जीवोंके मानकालसे यह काल अनन्तगुणा है यह सिद्ध हुआ। उसका प्रमाण १०८ है।

विश्लेषार्थ — लोभ-माया-कोधकाल १८, मानकाल ३६, दोनोंका योग ५४, ५४ × २ = १०८ नोलोभकाल।

- अ उससे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोमायाकाल अनन्तगुणा है।
- § २२९. नोमायाकाल २२४। वर्तमान समयमें मायामें उपयुक्त हुए जीवोंका अतीत काळमें माया कपायरूप न परिणम कर रोप कपायोंमें ही जो अवस्थान काल है उसे नोमाया-काल कहते हैं। यह पूर्वके नोलोमकालको देखते हुए अनन्तगुणा है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान— पूर्वके विषयसे इसका विषय बहुत उपखब्ध होता है, इससे जाना जाता है कि नोलोभकाळसे नोमायाकाळ अनन्तगुणा है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि कोध, मान और मायामें रहनेके कालको पूर्वका त्रिषय कहते हैं, परन्तु यह कोध, मान और लोभमें रहनेका काल है, इसलिए उससे यह अनन्तगुणा हो गया है। तथा राशियोंके अल्यवहृत्वको इसमें कारण कहना चाहिए।

विद्येषार्थ— छोभ-साया-कोध-मानकाळ ५४, नोळोभकाळ १०८, दोनोंका योग १६२; १६२ × २ = ३२४ नोसायाकाळ ।

- # उससे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोक्रोधकाल अनन्तगुणा है।
- § २३०. नोक्रोचकाल ९७२। कारणका कथन पहले कर आये हैं। उसे हो यहाँपर जानना चाहिए।

- माणोवजुत्ताणं णोमाणकालो अणंतगुणो ।
- § २३१. २९१६ । एत्थ वि कारणमणंतरणिहिद्रमेव ।
- # माणोवजुत्ताणं मिस्सयकालो अणंतगुणो ।

§ २३२. ८७४८ । किं कारणं णोमाणकालो णाम माणविदिश्चिसेसकसाएसु णिरुद्धजीवाणमवद्वाणकालो । तदो तिण्हमद्वाणं समासादो जेण चउण्हमद्वाणं समृहो बहुजी तेण मिस्सयकालो पुव्यिव्यल्कालादो अणंतगुणो ति गहेयव्यं । अण्णं च माणोव- जुत्तवहाणाजीवरासिस्स अन्भंतरादो जह वि एगी जीवो णिप्पिडियुणणणकसाये पविसह ती वि माणस्स सिस्सयकालो णाम वुच्चइ । एवं जह वि दो जीवा अण्णकसाएसु पविसंति तो वि माणस्स सिस्सयकालो अवह । एदेण विहिणा संखेजासंखेजाणंतवियप्पेहि माणस्स सिस्सयकालो लम्भइ । जदो एवमणंतिवयप्पेहि पयदकालोवलंभसंभवो तदो अणंतगुणो ति सिद्धं ।

### \* को हो बजुत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहिओ।

विद्योषार्थ—लोभ-माया-कोध-मानकाळ ५४, नोलोभकाळ १०८, नोमायाकाळ ३२४, तीनों काळोंका योग ४८६; ४८६ × २ = ९७२ नोकोधकाळ ।

अससे मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोमानकाल अनन्तगुणा है।

§ २३१ नोमानकाळ २९१६। कारणका कथन पहले कर आये हैं। उसे ही यहाँपर जानना चाहिए।

विद्येषार्थ —लोभ-माया-कोध-मानकाळ ५४, नोलोभकाळ १०८, नोमायाकाळ ३२४, नोकोघकाळ ९७२, चारों काळोंका योग १४५८ । १४५८ × २ = २९१६ नोमानकाळ ।

अससे मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल अनन्त्राणा है।

§ १२३२. सानकषायसम्बन्धी सिश्रकाळ ८०४८, क्योंकि सानकषायके सिवाय होष कषायोंसे उपयुक्त हुए जीवोंके अवस्थान काळके नोसानकाळ सेवा है। इसळिए तीन काळांके योगसे बार काळोंका योग बहुत हांता है, अत पूर्वके काळसे सिश्रकाळ अननतगुणा है ऐसा यहाँ प्रकृष्ट करना चाहिए। दूसरों वात यह है कि सानकषायमें उपयुक्त हुई तसेमान जीव-राजिसेंसे यद्यपि एक जीव निकळ कर अन्य कषायस्प परिणम जाता है तो भी सानकषायका सिश्रकाळ कहा जाता है। इसी प्रकार व्यपि वो जीव अन्य कषायस्प परिणम जाता है तो भी सानकषायका सिश्रकाळ कहा जाता है। इसी प्रकार व्यपि वो जीव अन्य कषायस्प परिणम जाते हैं तो भी सानकषायका सिश्रकाळ हाता है। इस विधिसे संस्थात, असंस्थात और अनन्त प्रकारसे सानकषायका सिश्रकाळ हाता है। वर्ष इस प्रकार अनन्त प्रकारसे प्रकृत काळकी प्राप्ति सम्भव है, अतः यह काळ अनन्तरगुणा है यह सिद्ध हुआ।

विश्वेषार्थ — लोभ-माया-कोध-मानकाल ५४, नोलोभकाल १०८, नोमायाकाल २२४, नोकोधकाल ९०२, नोमानकाल २९१६, इन सब कार्लोका योग ४२७४। ४२७४×२ = ८७५८ मानसिश्रकाल ।

उससे क्रोधकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है।

५ २३३. केचियमेची विसेसी १ कोइ-णोकोइकालेहि परिहीणमाण-णोमाणकाल-मेची । तं कथं १ अदीदकालसन्वर्षिडादो माण-णोमाणकालेख्य सोहिदेसु सुद्धसमेची माणस्य मिस्सयकालो होइ । सो च संदिद्वीए एचियो ८७४८, अदीदकालसन्वसमासी संदिद्वीए १९७०० एचियमेची चि गहणादो । पुणी एत्थेव कोइ-णोकोइकालेसु माण-णोमाणकालेहिंतो अणंतगुणदीणेसु सोहिदेसु सुद्धससमेची कोहमिस्सयकालो संदिद्वीए एचियमेची होइ १०७१६ । एसी च माणमिस्सयकालादो माण-णोमाणकालाणमणंत-भागमेची विसेसपमाणमेदं १९६८ ।

मायोवज्रताणं मिस्सयकालो विसेसाहियो ।

६२३३. विजेषका प्रसाण क्या है ?

समाधान—मान और नोसानके कार्<mark>ठोमेंसे कोध और</mark> नोकोधके कार्ठोको कम कर देने पर जो शेष रहे उतना विशेषका प्रमाण है।

शंका--वह कैसे ?

समाधान — अतीत काळसम्बन्धी सब काळींक योगमेंसे मान और नोमानकाळके कम कर देनेगर जो होण रहे बह मानकपायका मिश्रकाछ होता है और वह अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा ८७४८ हतना है, क्योंकि अतीत काळसम्बन्धी सब काळोंका योग अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा १९००० हतना महण किया गया है। पुनः इसीमेंसे मान और नोमानकाळसे अनन्तपुणे होन क्रोध और नोकोधकाळके घटा देनेपर जो काळ होष रहता है वह क्रोधमिश्रकाळ है, जो कि अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा इतना है—१००१६। और वह मानके मिश्रकाळसे माननोमानकाळके अनन्तर्ज भागमात्र अधिक है इसमें सन्देह नहीं है। संदृष्टिकी अपेक्षा विहोधका प्रमाण यह है—१९८८।

विश्लोषार्थ—(१) मानकाळ २६, नोमानकाळ २९१६, दोनोंका योग २९५२। कोधकाळ १२, नोकोधकाळ ९७२; दोनोंका योग ९८४। २९५२ - ९८४ = १९६८ विशेषका प्रमाण। मान-मिश्रकाळ ८७४८ + १९६८ = १०७१६ कोधिमश्रकाळ।

(२) मान-नोमानकाळ २९५२, २९५२ ÷ ३ (अनन्त) = ९८४ मान-नोमानके काळसे अनन्त-गुणा हीन कोध-नोकोधका काळ। १९७०० अतीतसम्बन्धी सब काळॉका योग। १९७०० -९८४ = १०७१६ कोधमिश्रकाळ।

# उससे मायाकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है।

§ २३४ मायाकषायका मिश्रकाल-१९३७२।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान--- कोघ और नोकोघके कार्डोमेंसे माया और नोमायाके कार्डोको कम करनेपर जो शेष रहे उतना है। संवृष्टिकी अपेक्षा उसका प्रमाण इतना है---६५६। शेष कथन

#### परुवणाए चेव गयत्यत्तादो ।

- # लोभोवजत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहियो।
- ५२३५. ११५९०। केचियमेचो विवेसी? माय-णोमायकालेहिंगो लोम-णोलोमकालेस सोहिदेस सुद्धसेसमेचो। तंच सुद्धसेसपमाणमेत्य संदिद्वीए एचियमेच-मिटि चेचव्यं २१८।
- § २३६, सट्वत्थ अप्पप्पणो काल-णोकालेसु अदीदकालादो सोहिदेसुसुद्रसेसो मिस्सयकालो होदि चि चचव्वं । सव्वेसिमदीदकालपमाणसंदिद्री एसा ११७०० ।
- § २३७. एवमेदेसि बारसण्हं सत्थाणपदाणमप्पाबहुअपरूवणा कथा। संपिष्ट सैसपरत्थाणपदाणं पि एदेसु बारससु पदेसु पवेसणं कादृण बादालीसपदपिडबद्धं परत्थाण-प्याबहुअं पि गेदव्यमिदि पदुष्पायणद्वमिदमाइ—
  - \* एत्तो बादालीसपदप्पाबहुमं कायव्वं।

सुगम है, क्योंकि इससे पूर्वके सुत्रमें कथनके समय ही उसका व्याख्यान कर आये हैं।

विशेषार्थ---माया-नोमायाकाळ ३२८, क्रोध-नोक्रोधकाळ ९८४। ९८४- ३२८ = ६५६ विशेषका प्रमाण । क्रोधमिश्रकाळ १०७१६, १०७१६ + ६५६ = ११३७२ माया मिश्रकाळ।

\* उससे लोमकपायमें उपयुक्त इए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है।

§ २३५ लोसमिश्रकाल ११५००।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान--- माय-नोमायासम्बन्धी कार्डोमेंसे छोभ-नोडोभसम्बन्धी कार्डोको कम कर देने पर जो शेष रहे बतना है। यहाँपर संदृष्टिको अपेक्षा उस शेषका प्रमाण इतना २१८ मुष्ठण करना चाहिए।

विश्लेषार्थ—माया-नोमायाकाल ३२८, छोम-नोळोभकाल ११०; ३२८-११०=२१८ विश्लेषका प्रमाण। मायामिश्रकाल ११३७२: ११३७२ + २१८=११५९० लोभमिश्रकाल।

§ २२६ सर्वत्र अतीत कालमेंसे अपने-अपने काल तथा नोकालको कम कर देनेपर
जो शेष रहे उतना अपना-अपना मिश्रकाल होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। सबके अतीत
कालके प्रमाणकी अंकसंदृष्टि यह है—१९७००।

विश्वेषार्थ — अर्वात काल ११७००, मान-नोमानकाल २९५२, कोध-नोकोधकाल ९८४, माया-नोमायाकाल १२८, लोभ-नोलोभकाल ११०। १९७००-२९५२ = ८७४८ मानसिश्रकाल। १९७०० - ९८४ = १०७१६ कोधसिश्रकाल, ११७०० - १२८ = ११३७२ मायसिश्रकाल, १९७०० - ११० = ११५९० लोससिश्रकाल।

§ २३७. इस प्रकार इन बारह स्वस्थान पर्दोंके अल्पबहुत्वका कथन किया। अब शेष परस्थान पर्दोंको भी इन बारह पर्दोंमें प्रविष्ठ करके व्याखीस पदसम्बन्धी परस्थान अल्पबहुत्व भी जानना चाहिए इस तथ्यका कथन करनेके लिए इस सुत्रको कहते हैं—

# आगे व्यालीस पदसम्बन्धी अन्पवहुत्व करना चाहिए।

- § २३८. एत्तो बादालीसपदणिवद्धं परत्थाणप्याबहुअं पि चितिय णेदव्यमिदि बुत्तं होइ । तं पुण बादालीसपदमप्पाबहुअं संपहियकाले विसिद्धोत्रएसाभावादी ण सम्मागवसम्मदि सि ण तव्ववरणं कीरदे ।
  - \* तदो छुट्टी गाहा समत्ता भवदि।
- § २३९. एवमेदं समाणिय संपिंह सत्तमगाहाए जहावसरपत्तमस्थविद्यासणं इणमाणी सत्तपबंधग्रत्तरं भणः---
- \* 'उबजोगवागणाहि य अविरहिदं काहि विरहियं वा वि' ति एदम्मि अद्धे एको अत्थो, विदिये अद्धे एको अत्थो; एवं दो अत्था।
- § २४०. एदेण सुत्तावयवेण एदिस्से सत्तमीए सुत्तगाहाए दोसु अत्थाहियारेसु पडिनद्धत्तं परूविदं । तत्थ ताव पुन्वद्धे दुविहाओ उवजोगवग्गणाओ अहिकरिय तास जीवेटिं विरहिदाविरहिदद्वाणपुरुवणा णाम पढमो अत्थो णिवद्धो उवजोगवग्गणा-सहचिरदाणं जीवाणमुवजोगवग्गणाववएसं काद्ण तेहिं विग्हिदमविरहिदं वा कं द्वाण होदि ति पुच्छाग्रहेण सुत्तत्थसंबंधावलंबणादो । एत्थ 'काहि ति' वृत्ते केत्रियमेत्ताहि उवजोगवरगणासहचरिदजीववरगणाहि कं द्राणमविरहिदं होदि ति घेत्तव्वं। अहवा उवजोगवरगणाहिं काल-भावविसयाहिं केत्तियमेत्ताहिं गदाहि जीवेहिं विरहिद् द्वाणं होह, केत्तियमेत्ताहिं वा णिरंतरसरूवाहिं जीवविरहिदमद्वाणं लब्भड़ ति पदमंबंघं कादण
- § २३८. अब ब्याळीस पर्दोमें निबद्ध परस्थान अल्पबहुत्वका भी विचार कर कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका ताल्पर्य है। किन्तु वह न्यालीस पदविषयक अल्पबहत्व वर्तमान कालमें विशिष्ट उपदेशका अभाव होनेसे सन्यक प्रकारसे ज्ञात नहीं है, इसलिए उसका विशेष व्याख्यान नहीं करते हैं।
  - # इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकारसे व्याख्यान करनेपर छठी गाथा समाप्त होती है।
- ६ २३९, इस प्रकार इस गाथाके ज्याख्यानको समाप्रकर अब सातवीं गाथाके अवसर
- प्राप्त अर्थका विशेष व्याख्याने करते हुए आगेके सूत्रप्रवस्पको कहते हैं— \* 'कितनी उपयोगवर्गणाओंसे कौन स्थान अविरहित पाया जाता है और कौन् स्थान विरहित पाया जाता है।' इस प्रकार गाथाके इस पूर्वाघेमें एक अर्थ निबद्ध है और गाथाके उत्तरार्धमें एक दूसरा अर्थ निबद्ध है। इस प्रकार इस गाथामें दो अर्थ
- र. ६२४०. इस सूत्रवचन द्वारा यह सातवीं सूत्रगाथा दो अर्थाधिकारोंमें निबद्ध है यह कहा गया है। उनमेंसे सर्वप्रथम गाथाके पूर्वार्धमें दो प्रकारकी उपयोगवर्गणाओंको अधिकृत कर उनमें जीवोंसे रहित और सहित स्थानप्ररूपणा नामक प्रथम अर्थाधिकार निबद्ध है. क्योंकि उपयोग बर्गणाओंसे युक्त जीवोंको उपयोगवर्गणा संज्ञा करके उनसे रहित या सहित कौन स्थान है इस प्रकारकी पुन्छाद्वारा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्धका अवलम्बन लिया गया है। इस गाथामें 'काहिं' ऐसा कहनेपर कितनी उपयोगवर्गणाओंसे युक्त जीववर्गणाओंसे कौन स्थान युक्त है यह अर्थ प्रहण करना चाहिए। अथवा काल और भावविषयक कितनी उपयोगवर्गणाओंके जानेके बाद जीवोंसे रहित स्थान होता है, अथवा निरन्तरस्यरूप कितनी

सुत्तत्थसमत्थणा कायव्या। तदो गाहापुञ्चद्धे एवंविहो एको अत्थो पिडवद्धो ति सम्ममनहारिदं। पञ्छद्धे वि कसायोगजुत्तजीवाणं गदीयो अस्सियूण तिविहाए सेढीए अप्पाबहुअपरूवणं णाम विदियो अत्थो पडिनद्धो। एवमैदेसु दोसु अत्थिविसेसेसु पिड-बद्धतमेदस्स गाहासुत्त्रस्स णिरूविय संपिष्ठ 'जहा उदेसो तहा णिदेसो' ति णाया-वसंबणेण पुञ्चद्वस्स ताव विहासणं कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ—

- \* पुरिमद्धस्स विहासा ।
- § २४१. गाहासुत्तपुरिमद्धस्स ताव विहासा कीरदि त्ति भणिदं होह ।
- क्ष्य दुविहाओ उवजोगवग्गणाओ—कसायउदयहाणाणि च उवजोगद्धहाणाणि च ।

उपयोगवर्गणाओं के द्वारा जीवोंसे रिह्त स्थान प्राप्त होता है इस प्रकार पदनस्यन्य करके सूत्रके अर्थका समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार गाथाके पूर्वार्थमें इस प्रकारका एक अर्थ प्रतिबद्ध है इसका सम्यक् प्रकारसे निरुचय किया। गाथाके उत्तराधेमें भी कपायों में उपयुक्त दूर जीवांक गतियोंके आश्रयसे तीन प्रकारको श्रीणयोंद्वारा अत्यबहुत्वका कथन नासक दूसरा अर्थ प्रतिबद्ध है। इस प्रकार इन दो अर्थविदंशोंमें निबद्ध इस गाथासूत्रका निरूपण करके अब 'उद्देश्यक अतुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायका अवलम्बन लेकर सर्वप्रथम पूर्वार्थका विदेश क्याख्यान करते हुए आगोके सूत्रप्रवन्यको कहते हैं—

- अब पूर्वार्धका विशेष व्याख्यान करते हैं।
- ६ २४१ सर्वप्रथम गाथासूत्रके पूर्वार्धका विशेष ज्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
- प्रकृतमें उपयोग वर्गणाएँ दो प्रकारकी हैं—कषाय-उदयस्थान और उपयोग-अद्धास्थान ।
- § २५२. प्रकृतमें पूर्वाधेके विशेष व्याख्यानके अवसरपर उपयोगवर्गणाएँ दो प्रकारकी होती हैं। वे कौनसी हैं ऐसा पृक्षनेपर कथाय-उदयस्थान और अययोग-अद्धास्थान ऐसा कहा है। उनमेंसे जो कोषादि कथायोंके उदय विकल्प प्रयंक असंख्यात लोकममाण भेदोंको लिये हुए हैं वे सब कथाय-उदयस्थान कड़ालो हैं। उपयोग-अद्धास्थान ऐसा कहनेपर कोषादि कथायोंके जयन्य उपयोगकाल से लेक दे में देशित संस्कृति क्षेत्र उत्कृष्ट उपयोगकाल तक इन मेंदीका संस्कृत करना वाहिए। ये उपयोग-अद्धास्थान क्षेत्र उत्कृष्ट अध्योगकाल तक इन मेंदीका संस्कृत करना चाहिए। ये उपयोग-अद्धास्थान अन्तर्भृहत्तेम्माण हैं, क्योंकि उत्कृष्ट कालमेंसे जयन्य कालकों

तिब्बयप्पुप्तत्तिदंसणादो । एवमेदाणि दुविहाणि वि द्वाणाणि उवजोगसंबंधिचादो उवजोगवग्गणाञ्जो त्ति एत्थ विविक्खियाणि । संपद्दि एदस्सैवत्थस्स णिगगमणद्वश्चवित्मं सुत्तमाह—

- एदाणि दुविहाणि वि द्वाणाणि उवजोगवग्गणाओं ति वुचंति ।
- § २४३. सुगममेदं । तत्थ ताव उवजोगद्धट्टाणेसु जीवेहिं विरहिदाविरहिदृष्टाण-परूवणद्वमुविरमो सुत्तपवंधो—
  - अवजोगद्धहाऐहिं ताव केत्तिएहिं विरहिदं केहिं किम्ह अविरहिदं?
- - # एत्थ सरगणा ।
- § २४५, एदम्मि अत्यविसेसे एसा मग्गणा जिर्गादिगदीओ अस्सिय्ण कायव्या ति भणिदं हो । तत्य ताव जिर्गासिए प्यदमगणद्वभ्रवस्मिपवंधमाड—

घटाकर जो होग रहे उसमें एक अंकके मिला हैनेपर उनके भेदोंको उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार ये दोनों हो स्थान उपयोगसम्बन्धी होनेसे उपयोगवर्गणाएँ है ऐसा यहाँ विवक्षित किया गया है। अब इसी अर्थका विशेष झान करानेके लिए आगेके सत्रको कहते हैं—

- ये दोनों ही प्रकारके स्थान उपयोगवर्गणा इस नामसे कहे जाते हैं।
- § २४३. यह सूत्र सुगम है। सर्वप्रथम उनमेंसे उपयोग-अद्धास्थानोंमें जीवोंसे रहित और सहित स्थानोंका कथन करनेके लिए आगेका सुत्रप्रवन्ध आया है—
- # कितने उपयोग-अद्धास्थानोंके जानेके बाद कीन स्थान रहित पाया जाता है और किन जीवोंसे किस गतिविश्रेषमें कीन स्थान सहित पाया जाता है।
- \$ २४४. कितने उपयोग-अद्धास्थानोंके द्वारा निरन्तररूपसे जानेके बाद कौन स्थान जीवोसे रिहत उपलब्ध होता है और किन जीवोसे किस गतिविशेषमें कौन स्थान सिहत अर्थात अञ्चन उपलब्ध होता है इस प्रकार यहाँपर पदसम्बन्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रकार पुरुखानिदें करके उसके बाद यह मार्गणा यहाँपर करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगोश सुत्र कहते हैं
  - # अब प्रकृतमें उक्त विषयकी मार्गणा करते हैं।
- § २४५. इस अर्थविशेषको घ्यानमें रखकर नरकारि गतियोंके आश्रयसे यह मार्गणा करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्तर्य है। उसमें सर्वप्रथम नरकगतिमें प्रकृत मार्गणाके किए आगोके प्रबन्धको कहते हैं—

ता • प्रतौ चवजोगबग्गणाणि इति पाठः ।

- \* णिरयगदीए एगस्स जीवस्स को होवजोगद्धष्टालेसु णाणाजीवाणं जवस्वस्थं
- ५ २४६. एत्य णिरयगइणिदेसो सेसगईणं पिडसेइड्डो, सब्वासिमक्रमेण परूवणो-वायाभावादो । तत्य विकोद्दादिकसायाणं चउण्डमक्रमेण परूवणोवायाभावादो कोइ-कसायिवसयमेव ताव पयदपरूवणं वत्त्रइस्सामो ति जाणावणद्वमेगजीवस्स कोहोब-जोगद्धाणेसु ति णिदेसो क्यो । एत्थेगजीवणिद्यो कोहोवजोगद्धप्राणाणमेगजीवो-दाइरणसुहेण सुदाववोदणद्वमिदि दुङ्वं । तदा पाजीवस्स कोहोवजोगद्धप्राणाणमंतो-सुद्वयमेगाणमेगसेदिआगारेण स्वणं काद्ग्ण तत्य णाणावीवाणमवङ्गाणकम्पर्यदेशणहु-मेदं वुष्यदे—णाणाजीवाणं जवमज्झमिदि । तेसु खद्धाणेसु एयजीववित्तयचेण णिदारिदसरुसु णाणाजीवाणं जवमज्झमिदि । तेसु अद्धाणेसु एयजीववित्तयचेण
- § २४७. संपिष्ट एदस्सत्यस्स किं चि कुडीकरणं वचहस्तामो । तं जहा—
  जहण्णए उवजोगद्वहाणे जीवा असंखेअसेदिमेचा होति । विदिए वि उवजोगद्वहाणे
  जीवा असंखेअसेदिमेचा चेव होति । होता वि जहण्णहाणजीवे आवल्यिए असंखेआदिमागेण खंडियुणेयखंडमेचेणन्महिया होति । पुणो वि एदेण विहिणा हाणं पिड
  विसेसाहियसरूवेण गच्छमाणां भागहारमेचोवजोगद्वहाणाणि गांसुण तदित्योवविसेसाहियसरूवेण गच्छमाणां भागहारमेचोवजोगद्वहाणाणि गांसुण तदित्योव-
- मनस्कगितमें एक जीवके क्रोधकषायसम्बन्धी उपयोग-अद्धास्थानोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा ययमध्य होता है।
- \$ २४६ इस चूर्णिसूत्रमें 'नरकगति' पदका निर्देश शेष गतियों के प्रतियेषके छिए किया है, क्यों कि सभी गतियों के एक साथ प्ररूपण करनेका कोई खाय नहीं है। उसमें भी चारों कोधादि क्यायों के एक साथ प्ररूपण करनेका कोई खाय नहीं से । उसमें भी चारों कोधादि क्यायों के एक साथ प्ररूपण करनेका हो स्वयंश्यम बतछाते हैं इस बातका झान करानेके छिए 'एक जीव' एका निर्देश किया है। यहाँपर 'एक जीव' एका निर्देश किया है। यहाँपर 'एक जीव' एका निर्देश किया है। यहाँपर 'एक जीव' एका निर्देश कोध्यस्मवन्धी उपयोग-अद्धास्थानोंका एक जीवके उन्हाहरण द्वारा सुख्यपूर्वक झान करानेके छिए जानाना चाहिए। इसछिए एक जीवके अन्तर्भुद्धतंप्रमाण कोधसम्बन्ध्यी उपयोग-अद्धास्थानोंकी क्रेणिक्स्प्रसे रचना करके उनमें राना जीवोंका यवसम्बन्ध 'यह वचन कहा है। एक जीवके विषयक्स्प्रने निर्योगित किये गये उन अद्धास्थानोंमें नाना जीवोंका यवसम्बन्ध आकारक्स्प्रसे आकारक्स्प्रसे निर्योगित किये गये उन अद्धास्थानोंमें नाना जीवोंका यवसम्बन्ध आकारक्स्प्रसे आकारक्स्प्रने विषय है।
- § २४७, अब इसी अर्थका कुछ स्पष्टीकरण करके बतलाते हैं। यथा—जघन्य उपयोग-अद्धास्थानमें जीव असंस्थात जगच्छू णिप्रमाण होते हैं। दूसरे भी उपयोग-अद्धास्थानमें जीव असंस्थात जगभेणिप्रमाण हो होते हैं। यथिर इतने होते हैं तो भी जघन्य स्थानके जीवोंकी संस्थामें आबिलेक असंस्थातवें भागका भाग देनेगर जो एक भाग लच्च आवे उतने अधिक होते हैं। किर भी इस विधिसे प्रत्येक स्थानके प्रति विशेष अधिकरूपसे जीवोंका प्रमाण लाते हुए भागहारप्रमाण उपयोग-अद्धास्थानोंके जानेपर वहाँके उपयोग-अद्धास्थानोंमें जो जीव

१, ता॰प्रतौ फुडीकारणं इति पाठः । २. ता॰ प्रतौ गच्छमाण इति पाठः ।

जोगदहाणजीवा पटमहाणजोवेहिंतो दुगुणा भवंति । पुणा एदस्स दुगुणवड् विहाणस्मुवित विसेसाहियसरूवेण तेत्तियमेत्तमदाणं गंतूण अण्णेगं दुगुणवड् विहाणमुप्पज्जह् ।
णवित पुण्निक्लप्पस्चेवेहिंतो संपहियपस्खेवा दुगुणा होति ति वत्तव्वं । पुणो एदेण
विहिणा आवस्तियाण असंखेजजिदमागदुगुणमेत्तमागवड्हीओ अवहिद्रपक्खेवभागहारपिडचदाओ उवित गंतूणा तत्थेगिम्म उपजोगदहाणे जवमञ्ज्ञं होइ, तत्तो उवित्महाणेसु
विसेसहाणिक्कमेण जीवाणमबद्दाणदंसणादो । णवित जवमञ्ज्ञादो हेहिमसयलद्रगुणवड् विहालाको उवित्मदुगुणहाणिहाणंतराणि संखेजगुणाणि ति चेत्तव्वं,
हेहिमदाणादो उवित्मदुग्लेहि से तस्सेदाणिमवयारो क्रीरिटे—

\* त जहा-द्राणाणं संखेखदिभागे।

६ २४८, एदमणंतरणिहिट्टं जवभन्द्रहाणं सयस्द्रहाणाणमादीदो प्यहुिष्टि संस्तेजदिमागे समुप्पण्णभिदि वृत्तं होह । तदो हाणाणं संस्तेजदिमागे चेव जव-मञ्च्रहाणं होद्ण पुणो उविस्मत्यस्द्राणिम्म विसेमहाणिसरूवेणावस्त्रियाए असंस्तेजदि-भागमेन्तगुणहाणिहाणंतराणि हेड्डिमगुणविङ्कहाणेहितो संस्तेजगुणाणि समयाविरोहेण णेढव्यणि ति सिद्धं ।

प्राप्त होते हैं वे प्रथम स्थानके जांबोंसे दूने होते हैं। पुनः इस द्विगुणहृद्धिस्थानके उत्तर विशेष अधिकरूपसे वतने ही स्थान जाकर एक दूसरा दिगुणहृद्धिस्थान उत्तरन होता है। इतनी विशेषता है कि पिछले द्विगुणहृद्धिस्थानोंक प्रश्लेपोंसे वर्तमान द्विगुणहृद्धिस्थानोंक प्रश्लेप दूने होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए। पुनः इस विधिसे अवस्थित प्रश्लेप-भागद्वारसे सम्बन्ध रखनेवाली आविल्के असंख्यावर्षे सागप्रमाण द्विगुणभागदृद्धियाँ हो जानेपर वहाँपर प्राप्त हुए एक उपयोग-अद्धास्थानमें यवमध्य होता है, क्योंकि उससे आगेके स्थानोंमें विशेष हानिके कससे जोवोंका अवस्थाने देखा जाता है। इतनी विशेषता है कि यवमध्यसे पूर्वक समस्त द्विगुणहृद्धिस्थानोंसे आगेके द्विगुणहृद्धिस्थानोंसे आगेक द्विगुणहृद्धिस्थानोंसे आगेक द्विगुणहृद्धिस्थानोंसे आगेक द्विगुणहृद्धिस्थानोंसे अगोक अध्वानसे आगेक प्रश्लेक स्थानसे आगेक क्षित्र होते हैं। और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि आगेक सूत्रसे उनके उस प्रकारसे होनेक सिद्धि होते हैं। और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि आगेक सूत्रसे उनके उस सकारसे होनेक सिद्धि होते हैं। वह आगेका सूत्र कोनासा है एसे आजाक होनेपर उसका इस समय अवदार करते हैं—

# वह यवमध्यस्थान जितने स्थान हैं उनके संख्यातवें भागमें होता है।

§ २४८ यह पूर्वमें जो यबमध्यस्थान निर्िष्ट कर आये हैं वह समस्त अद्वास्थानोंके प्रारम्भसे छेकर संस्थानवे भाग जानेपर उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तालये हैं। इसिछिए समस्त स्थानोंके संस्थानवें भागप्रमाण स्थान जानेपर ही यवमध्यस्थान होकर पुनः अगोके समस्त अध्वानोंमें विशेष होनिके क्रससे आविष्ठके असंस्थानवे भागप्रमाण गुणहानिस्थान पिछछे गुणहृद्धिस्थानोंसे समयके अविरोधपूर्वक संस्थातगुणे होते हैं यह सिद्ध हुआ।

विशेषार्थ---यहाँपर यवमध्यस्थानके प्राप्त होने तक पूर्वमें कितनी द्विगुणवृद्धियाँ होती

२. ता॰प्रतौ उवरिमहुगुण- इति पाठ:।

 १ २४९. संपिह जवमज्झादो हेट्टा उविरं च एगगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरमाविष्टयाए असंखेजदिभागमेत्तं चेव होदि ति जाणावणद्वश्वविमसुत्तमोद्दण्णं—

# एगगुणवष्टि-हाणिद्वाणंतरमावलियवग्गमुलस्स असंग्वेज्वदिभागो ।

५ २५०. आवल्या णाम पमाणिवसेनो । तिस्से वग्गमूलमिद वृत्ते तप्यद्मवग्ग-मूलस्स ग्रहणं कायव्यं । तस्स वि असंखेजिदिमागो जवमज्ज्ञादो हेट्ठा उविर च एग-गुणविष्ट-हाणिट्राणंतरमबिट्टं होइ । णाणागुणदाणिट्ठाणंतरसलागांजो वुण असंखेजा-बल्यियदमबग्गम्लमेत्ताओ एदम्हादो चेव साहेयव्याओ त्ति पुध ण वृत्ताओ । एदं सव्यमदीदकालमस्सियूण परूविदं । संगृह बङ्गमाणकालमस्सियूण विसेसपरूवणष्टु मुविरमं पर्वथमाह—

 \* हेट्टा जवमज्भस्स सञ्वाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि आवुण्णाणि मना।

§ २५१. जवमज्झस्स हेट्टा ताव सच्चाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि सच्चकालमिव-रहिदसरूवेण जीवेहिं आवुण्णाणि चेव होति ति णिच्छओ कायव्वो, एकस्स वि गुणहाणिद्वाणतरस्स जीवसुण्णस्स तत्य संभवाणुवलंभादो। संपिद्व तत्थतणसच्चअद्वद्वाणाणि

हैं और उसके आगे कितनी द्विगुणहानियाँ होती हैं इस प्रमाणका निर्देश करते हुए यह बतलाया गया है कि यवमध्यस्थान जहाँ अबस्थित हैं वहाँ तक जितनी द्विगुणदृद्धियाँ होती हैं उससे आगे द्विगुणहानियाँ संस्थातगुणी होती हैं।

§ २५९. अब यवमध्यसे पूर्वमें और आगे एक गुणवृद्धिस्थान और एक गुणवृद्धिस्थान आविलेक असंख्याववें भागप्रमाण ही है इस वावका क्षान करानेके लिए आगेका सूत्र आया है—

एक गुणवृद्धिस्थानान्तर और एक गुणवृत्तिस्थानान्तर आविलिके वर्गमूलके
 असंख्यातर्वे भागप्रमाण है।

\$ १५०. आविक प्रमाणविशेषका नाम है। उसका वर्गमूळ ऐसा कहनेपर उसके प्रथम वर्गमूळको महण करना चाहिए। उसके भी असंस्थातवे भागप्रमाण यवसण्यसे पूर्व एक पुणहृद्विस्थानान्तर और उसके आगे एक गुणहृतिस्थानान्तर अवस्थितस्कर है। अर्थात् एक आविक्षेत्र प्रथम वर्गमूळके असंस्थातवे भागका जो प्रमाण है उतना प्रकृतमें एक गुणहृद्विस्थान और एक गुणहृतिस्थानका प्रमाण है। नाना गुणहृतिस्थानान्तरश्चाकांग्रं तो असंख्यात आविक्योंक प्रथम वर्गमूळकाण हैं यह इसी वचनसे साथ देना चाहिए, इसकिए उनका कथन अकासे नहीं किया है। यह सब अतीत कावका आग्राण केर कहा है। अब वर्तमान कावका आग्राण केर कर कहा है।

स्वसम्यके अधस्तन (पूर्व) वर्ती सब गुणहानिस्थानान्तर सर्वदा आपूर्ण हैं
 अर्थात् जीवींसे भरे हुए हैं।

§ २५१ यवसध्यके पूर्ववर्ती तो सर्व गुणहानिस्थानान्तर सर्वदा अन्तरालके विना जीवोंसे आपूर्ण ही होते हैं ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए, क्योंकि उनमें एक भी गुणहानि- किं जीवेहिं णिरंतरमावुण्णाणि आहो णेदि एवंविहासकाए णिरारेगीकरणद्वयवरिमें सुचमाह—

# सन्वश्रद्धशणाणं पुण असंखेजा भागा आवुण्णा ।

- २५२. तत्थतणसन्वअद्धराणाणमसंखेजा चेव भागा जीवेहिं अविरहिदसरूवेणावुण्णा । तदसंखेज्जदिभागो पुण जीवेहिं विरहिदो होद्ग्ण लम्मदि त्ति वुचं होइ । जद्एवं सन्वाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि आवुण्णाणि त्ति कधं पुवृत्तं घडदि त्ति णासंका
  कायव्या, पादेकसन्वयुणहाणिद्वाणंतरेषु केत्तियाणं पि अद्धराणाणं जीवसुण्णते वि
  तेसिं गुणहाणिद्वाणंतराणं समुदायविवक्खाए आवुण्णत्ताविरोहादो । एवं ताव
  जवमज्झादो हेद्वा जीवेहिं विरहिदाविरहिदद्वाणाणं गवेसण कार्ण संपहि तत्तो उविरमेसु
  वि द्वाणेसु प्यदयमम्गणद्वम्रवरिसं पवंधमाह—
- उवरिमजवमञ्भस्स जहण्णेण गुणहाणिद्वाणंतराणं संखेजदिभागो
   आवुण्णो । उक्कस्सेण सञ्बाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि आवुण्णाणि ।
- 5 २५३, जहा जवमज्झादो हेट्टा सन्वाणि गुणहाणिहाणतराणि णियमा आवुण्णाणि ण एवं जवमज्झादो उविसमुणहाणिहाणेसु तहाविहणियमसंभवो । किंतु तत्थ जहण्णेण सन्वगुणहाणिहाणंतराणं संखेजादिभागो चेव जीवेहि आवृरिजिदि, सेमाणं संखेजा-स्थानान्तर जीवेंसे रहित नहीं पाया जाता। अब बहुकि सब अद्धार्थान क्या जीवेंसे निरन्तर आपूर्ण है या नहीं इस प्रकारको आर्थक होनेपर निर्मक करनेके लिये जीनेका सच कहते है-

कन्तु सर्व अद्धास्थानोंका असंख्यात बहुमाग ही आपूर्ण है।

\$ २५२ वहाँके सर्वे अद्वास्थानोंका असंख्यात बहुआग हो जीवोंसे निरन्तररूपसे आपूर्ण है। उनका असंख्यातवां भाग तो जीवोंसे रहित पाया जाता है यह उक्त कथनका तारुखं है।

श्रंका—यदि ऐसा है तो सब गुणहानिस्थानान्तर आपूर्ण हैं यह पूरोंक्त कथन कैसे घटित होता है ?

समाधान—ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रथक-पृथक् सब गुणहानि-स्थानान्तरोंमेंसे कितने ही अद्वास्थान जीवोंसे रहित होनेपर भी समुदायकी विवक्षामें उन गुणहानिस्थानान्तरोंके आपूर्णपनेके होनेमें कोई विरोध नहीं आता।

इस प्रकार सर्व प्रथम यदमध्यसे पूर्वके जीवोंसे रहित और सहित स्थानोंका विचार करके अब उससे उपरिम स्थानोंमें भी प्रकृत विषयका विचार करनेके लिये आगेके प्रवन्धको कहते हैं—

 यवमध्यसे आगेके गुणहानिस्थानान्तरोंका जघन्यरूपसे संख्यातवाँ भाग जीवीसे आपूर्ण है तथा उत्कृष्टरूपसे सब गुणहानिस्थानान्तर जीवीसे आपूर्ण हैं।

§ २५२, जिस प्रकार यवमध्यसे पूर्वके सब गुणहानिस्थानान्तर नियमसे जीवींसे आपूर्ण हैं उस प्रकार यवमध्यसे आगेके गुणहानिस्थानोंमें उस प्रकारका नियम नहीं देखा जाता। किन्तु उनमें जघन्यरूपसे सब गुणहानिस्थानान्तरींका संस्थातवाँ भाग ही जीवींद्वारा मागमेत्तराणहाणिद्वाणंतराणं जीवसुण्णाणं कदाई संभवोवलंमादो । उकस्सेण पुण सन्वाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि आवुण्णाणि लन्भंति, कदाई सन्वाणि वि गुणहाणिद्वाणंतराणि णिरुंभियूण णेरहयाणमबद्वाणदंसणादो ति एतो एत्य सुत्तरसम्भावो । जवमन्द्रसादो हेट्ठा वुण ण एवंविहो जहण्णुकस्सपविभागो अत्थि, तत्य सन्वकालं जहण्णादो उकस्सदो वि पुन्वपरूविदेण कमेण जीवाणमबद्वाणिवयमदंसणादो। तदो ण तत्थ जहण्णुकसमेदं काद्मण तिण्णदेसो कवो ति दहन्वं। संपिह जवमन्द्रसादो उविसम्बद्धाणाणं पि जहण्णुकस्समेदं जाद्मण जीविहिं सुण्णासुण्णभावगवैसणहुस्चरसुत्तमोहण्णं—

 अहण्णेण अद्वहाणाणं संखेजविभागो आवुण्णो । उक्कस्सेण अद्व-हाणाणमसंखेजा भागा आउण्णा ।

§ २५४. जहण्णेण ताव अद्धष्टाणाणं संखेजदिभागो चेव जीवेर्हि आउण्णो होइ । किं कारणं ? जवमज्झादो उवरिमगुणहाणिद्वाणंतराणं संखेजदिभागमेनगुण-हाणिद्वाणंतरेसु जहण्णेणानुण्णेसु तद्वयवसूदाणमद्बद्वाणाणं पि सन्वअद्वहाणाणं संखेजदिभागमेनगणमानुरणे विरोहाभावादो । उक्तस्सेण नुण णिरुद्धविस्यसयरुद्ध-हाणाणमसखेजाभागा जीवेर्हि आनुण्णा होति, सन्वेसु गुणहाणिह्वाणंतरेसु उक्तस्सपक्खेन-णानुरिदेसु वि तद्वयवभूदाणमद्बद्वाणाणं सगसन्वअद्वह्वाणाणससंखेजदिभागमेनाणं

भरा जाता है, क्योंकि शेष संख्यात बहुभागप्रमाण गुणहानिस्थानात्तर कहाचित् जीवोंसे रहित पाये जाते हैं। परन्तु उत्कृष्टरूपसे सब गुणहानिस्थानात्तर जीवोंसे आपूर्ण प्राप्त होते हैं, क्योंकि कहाचित्त सभी गुणहानिस्थानात्तरोंको ज्याप्तकर नार्षिक्योंका अवस्थान देवा जाता है यह प्रकृतमें सुत्रार्थका नात्यर्थ है। परन्तु यवमध्यके पूर्व इस प्रकृतसे जाज्य अपे। उत्कृष्टरूपसे नात्यर्थ है। परन्तु यवमध्यके पूर्व इस प्रकृतसे आपूर्व में कहे उत्कृष्टरूपसे भी पूर्व में कहे गये कमके अनुसार ही जीवोंकि अवस्थानका नियम देवा जाता है। इसज्यि वहाँ जपन्य और उत्कृष्टक भेद कर उत्त विषय को प्रवास विषय है। अपे। यहाँ समझना चाहिए। अब यवसथसे आगोक अहास्यामीम भी ज्यान्य और उत्कृष्टक भेदसे जीवोंसे रहित और सहितपनेकी गयेषणा करनेके ज्यि थागेका सूत्र आया है—

 अघन्यरूपसे अद्धास्थानींका संख्यातवाँ भाग जीवोंसे आपूर्ण है तथा उत्कृष्ट-रूपसे अद्धास्थानींका असंख्यात बहुमाग जीवोंसे आपूर्ण है ।

§ २५४. जघन्यक्रसे तो अद्वास्थानोंका संख्यातवाँ भाग ही जीवोंसे आपूर्ण होता है, क्योंकि यवमध्यसे आगेके गुणहानिस्थानान्तरोंके संख्यातवाँ भागमात्र गुणहानिस्थानान्तरोंक के जघन्यक्रसे जीवोंसे आपूर्ण होत्तर उनके अवयवसूत अद्वास्थानोंके भी, जो कि सब अद्वास्थानोंके संख्यातवाँ भागमात्र हैं, जीवोंसे परिपूर्ण होनेमें कोई विरोध नहीं आता । परन्तु उत्कृष्टक्रसे तो विवक्षित विषयसम्बन्धी सब अद्वास्थानोंके असंख्यात बहुमागस्थान जीवोंसे आपूर्ण होते हैं, क्योंकि अस गुणहानिस्थानान्तरोंके उत्कृष्ट प्रश्लेपसे आपूर्णत होनेपर भी उनके अवयवस्थूत अद्वास्थानोंकेसे अप्ने सब अद्वास्थानोंके असंख्यातवें भागमात्र स्थानोंके

जीवसुण्णाणध्वरूंभसंभवे विरोद्दाणुवरुंमादो । एवं ताव एक्वेणुवदेसेण जवमज्झादो हेट्टा उवरिं च गुणहाणिद्धाणाणमद्धहाणाणं च एत्तिओ एत्तिओ भागो जीवेहिं अविरहिओ होड् एत्तिओ च भागो जीवविरहिओ होड् त्ति णिण्णयपरुवणं काद्ण संपहि एदिस्से उवएसस्स सन्वाहरियसम्मदत्तेण पहाणभावपदुष्पायणहुमिदमाह—

# **# एसो उवएसो पवाइज्र**ह ।

- § २५५. जो एसो अणंतरपरुविदो उवएसो सो पवाइअदे पण्णाविअदे अवि-संवादसरुवेण सन्वाइरिएहिं सन्वकालमादिग्जिदि ति वुत्तं होइ । अपवाइजितण पुण उवदेसेण केरिसी पयदपरुवणा होदि ति एवंविहासंकाए णिण्णयकरणहुम्नुत्तर-सत्तमोडण्णं—
- अण्णो उवदेसो सन्वाणि गुणहाणिद्वाणंनराणि अविरहियाणि जीवेहिं, उवजोगद्धद्वाणाणमसंखेळा भागा अविरहिदा ।

जीवोंसे रहित उपलब्ध होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। इस प्रकार एक उपदेशके अनुसार यवसम्बद्धे पूर्वके और आगेके गुणह निस्थानों और अद्वास्थानों का इतना इतना भाग जीवोंसे युक्त होता है और इतना भाग जीवोंसे युक्त होता है और इतना भाग जीवोंसे रहित होता है इसके निर्णयका कथन करके अब यह उपदेश सब आवार्यों हारा सम्मत होनेके कारण प्रधान है इस बातका कथन करनेके अब यह यपदेश सब आवार्यों होरा सम्मत होनेके कारण प्रधान है इस बातका कथन करनेके

### यह उपदेश प्रवाह्यमान है।

- ९५५. जो यह अनन्तर कहा गया उपदेश है वह प्रवाह्ममान है, प्रक्कापित है, अवि-संवादरूपसे सव आवार्य सदा उसका आदर करते हैं यह उक्त कथनका तार्प्य है। किन्तु अपवाह्ममान उपदेशके अनुसार प्रकृत प्ररूपणा किस प्रकारकी है इस प्रकारकी आर्थका होने-पर निर्णय करनेके लिये आरोका सूत्र अवर्ताण हुआ है—
- अन्य उपदेश है कि सब गुणहानिस्थानान्तर जीवोंसे युक्त हैं तथा उपयोग अद्धास्थानोंका असंख्यात बहुमाग जीवोंसे युक्त है।
- \$ २५६ प्रवाह्ममानसे अन्य जो उपदेश है वह अप्रवाह्ममान उपदेश है। उसके अनुसार जीवोंसे रहिन और सहित स्थानोंका कथन करनेपर यवसम्बसे पूर्वके और आगेके सभी स्थान भेदके विना इस प्रकारके होते हैं यह उक्त सूत्रका तात्पर्य है। अन्य सब कथन सुगम है, क्योंकि यवसम्बसे पूर्वकों और वादकी प्रक्षपणका व्याक्यान समान है।

१ ता•प्रतौ सो इति पाठो नास्ति ।

२ ता॰प्रतौ उवयोगद्धद्वाणाणमसंखेजजा भागा अविरहिया इति पाठः टीकाशस्वरूपेण मुद्रितः ।

- § २५७. संपिष्ठ एदेणस्थपदेणेस्य जवमन्झपरूवणाए तस्येमाणि छ अणियोगदाराणि णदच्याणि भवंति—परूवणा जाव अप्याबहुए ति । परूवणादाए जहण्णए
  उवजोगदहुाणे अत्थि जीवा, विदिये उवजोगदहुाणे अत्थि जीवा । एवं जाव उक्षस्सए
  उवजोगदहुाणे अत्थि जीवा । पमाणां—जहण्णए उवजोगदहुाणे जीवा केतिया ?
  असंखेजसेढिमेत्तिया भवंति । विदिए वि उवजोगदहुाणे जीवा असंखेजसेढिमेत्ता ।
  एवं जाव उक्षस्सद्वाणे ति ।
- § २५८. सेढिपरूतणा दुविहा—अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा व । अणंतरोवणिधाए जहण्णए उबजोगद्धहाणे जीवा थोवा । विदिये उवजोगद्धहाणे जीवा
  विसेसाहिया आवल्याए असंखेजदिमागपडिभागेण। एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव
  जवमज्झे चि । तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव उकस्सहाणे चि । परंपरोवणिधाए
  जहण्णुवजोगद्धहाणजीवेहितो आवल्थिगए असंखेजादिभागं गंतुण दुगुणविह्वदा, एवं
  दुगुणविह्वदा जाव जवमज्झे चि । तेण परं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव उकस्सहाणे चि ।
- ६ २५९. एत्थ तिरिण अणियोगहारेहिं परूवणा पमाणमप्पानहुअं च । तत्थ परूवणाए अत्थि णाणादुगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरमलागाओ एगदुगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरं च । पमाणमेगदुगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरमावलियपदमवरगमुलस्सासंखेळदिमागो । णाणादुगुण-

५२५.9. अब इस अर्थपदके अनुसार यहाँ यवमध्यकी प्रकरणा करनेपर उस विषयमें प्रकरणासे लेकर अल्पबहुत्व तकके ये छह अनुयोगद्वार क्षातक है। प्रकरणाके अनुसार कथन करनेपर जमन्य उपयोगद्वारयानमें जीव हैं। इसी प्रकार जमन्य उपयोगद्वारयानमें जीव हैं। इसी प्रकार अनुसार कथन करनेपर जमन्य उपयोग अद्वारयानमें जीव हैं। प्रमाण अनुयोगद्वारके अनुसार कथन करनेपर जमन्य उपयोग अद्वारयानमें जीव कितने हैं। असंस्थात जगश्रेणिप्रमाण है। इसरे भी उपयोग अद्वास्थानमें जीव कितने हैं। असंस्थात जगश्रेणिप्रमाण है। इसरे भी उपयोग अद्वास्थानमें जीव असंस्थात जगश्रेणिप्रमाण हैं। इसी प्रकार उन्क्रप्ट उपयोग अद्वास्थान कर जानना पाहिए।

<sup>§</sup> २५८. श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकारको है—अनन्तरोपनिधा और परंपरांपिनधा। अनन्तरोपनिधाक्त अपेक्षा जचन्य उपयोग अद्धास्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे दूसरे उपयोग अद्धास्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे दूसरे उपयोग अद्धास्थानमें बिशेष अधिक हैं। बिशेषका प्रमाण आपिक कि सर्वरोध अधिक दिशेष अधिक विशेष अधिक विशेष अधिक विशेष अधिक जानना चाहिए। उसके बाद उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक विशेष हीन, विशेष होन जानने चाहिए। उसके बाद उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक विशेष हीन, विशेष होन जानने चाहिए। परम्परोपनिधाकी अपेक्षा विचार करनेपर जयन्य उपयोग अद्धास्थानके जीवोंसे आविकिक असंस्थाववें भागप्रमाण स्थान जाकर वे द्विगुण इद्धिरूप हो जाते हैं। इसी प्रकार यवसम्थके प्राप्त होने तक द्विगुणइद्धिरूप, द्विगुणइद्धिरूप वानने चाहिए। उसके बाद उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक द्विगुणइद्धिरूप, विगेष चाहिए।

विष्ट्र-हाणिद्वाणंतरसलागाओ असंसेजाणि आवल्यिपदमवम्ममूलाणि । जप्पाबहुजं— एयदुगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरं थोवं । णाणादुगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरसलागाओ असंसेजः गुणाओ ।

§ २६०. संपि अवहारो वुखरे—जहण्णउवजोगद्धद्वाणजीवपमाणेण सच्य-उवजोगद्धद्वाणजीवा केवचिरेण कालेण अवहिरिज्ञिति । असलेजिण कालेण अवहिरिज्ञिति । अथवा पिल्दोवमस्स असंखेजिदिभागमेचेण कालेण अवहिरिज्ञिति । एत्तो भागहारं विसेसहीणं काद्ण णेदच्वं जाव जवमज्झे ति । पुणो जवमज्झजीवपमाणेण तिण्ण-गुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिज्ञिति । एत्तो उविर भागहारो विसेसाहियसरूवेण णेदच्यो जाव उक्तस्सद्वाणे ति । पुणो उक्तस्सद्वाणजीवपमाणेण पिल्दोवमस्स असंखेजिद-

भागेण कालेण अवहिरिजति । भागाभागो जाणिय णेदच्वे । § २६१. अप्पाबहुअं—सम्बत्योवा उक्तस्सए उवजोगद्धहाणे जीवा । जहण्णए उवजोगहाणे जीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असंखेजदिभागो । जवमन्क्रजीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असंखेजदिभागो । जव-मन्द्रस्स हेट्टिमजीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो १ आवल्पियाए असंखेजदिभागो ।

डिगुणइद्विस्थातान्तर तथा एक डिगुणहातिस्थानान्तर आविलके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातर्षे भागप्रमाण है । नाना डिगुणइद्विस्थानान्तरज्ञालाएँ और नाना दिगुणहातिस्थानान्तर जलाकाएँ आविलके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण हैं। अल्पवहृत्य-एक डिगुणहद्विः स्थानान्तर और एक डिगुणहानिस्थानन्तर सबसे स्त्रोक हैं। उससे नाना डिगुणहद्विः स्थानान्तरज्ञालाकाएँ और नाना डिगुणहद्विः स्थानान्तरज्ञालाकाएँ और नाना डिगुणह्विः स्थानान्तरज्ञालाकाएँ असंख्यातगुणी हैं।

<sup>§</sup> २६० अब अवहारका कथन करते हैं—जचन्य उपयोग अद्धान्थानके जीवींके प्रमाणसे सव उपयोग अद्धान्थानोंके जीव कितने कालके द्वारा अपहत होते हैं। अथवा पल्योपसके असंख्यात कालके द्वारा अपहत होते हैं। अथवा पल्योपसके असंख्यात सागममाण कालके द्वारा अपहत होते हैं। इससे आगे यवस्थ्ये प्राप्त होने तक सागहारको विरोध होन करके वे जाना चाहिए। पुनः यवसम्ब्यके जीवींके प्रमाणसे तीन गुणहानिस्थानान्तरप्रमाण काल द्वारा अपहत होते हैं। इससे आगे उन्छ्य स्थानके प्राप्त होने तक सागहारको विरोध अधिक करके वे जाना चाहिए। पुनः उव्हान स्थानके जीवोंके प्रमाणसे स्थानपेपके असंख्यातके सागममाण कालद्वारा अपहत होते हैं। यहाँ प्रत्येक स्थानकर विषयित कालको सागहार सव उपयोग अद्वास्थानोंके जीवोंके प्रमाणको उससे साजित कर विविद्यत सागममाण कालद्वारा अपहत होते हैं। यहाँ प्रत्येक स्थानवर विविद्यत कालको सागहार सव उपयोग अद्वास्थानोंके जीवोंके प्रमाणको उससे भाजित कर विविद्यत स्थानको संख्या प्राप्त की गई है। सागाझारका उल्लेख सूलमें किया ही है। सागाआगका जानकर कथन करना चाहिए।

<sup>§</sup> २६१. अल्पवहुत्व—जन्कुष्ट उपयोग अद्वास्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे जघन्य उपयोग अद्वास्थानमें जोव असंख्यावगुणे हैं। ग्रुणकार क्वा है १ पत्थोपमके असंख्यावयुं के हो। प्राप्त क्वा है १ पत्थोपमके असंख्यावयुं के हा। ग्रुणकार क्वा उनसे यवसम्बक्ते जीव असंख्यावयुं हैं। ग्रुणकार क्वा उनसे यवसम्बन्धे प्रकृती स्थानीके हैं। एक्योपमके असंख्यावयें मागप्रमाण ग्रुणकार है। उनसे यवसम्बन्धे पूर्ववर्ती स्थानीके जीव असंख्यावयें मागप्रमाण ग्रुणकार है।

जवमञ्झादो उविसजीवा विसेसाहिया। सन्बेसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया। एसा णिरयगदीए कोहकसायस्स णिरुंभणं काद्ण परूवणा कया। एवं सेसकसायाणं सेस-गदीणं च पादेकं णिरुंभणं काद्ण पयदपरूवणा णिरवसेसमणुगंतन्या। तदो उवजोगद्ध-हाणपरूवणा समत्ता।

§ २६२. संपिं कसायुदयद्वाणेसु पयदपह्रवणहुमुविरमो सुत्तपवधो----

एदेहिं दोहिं उबदेसेहिं कसायउदयद्वाणाणि चेदञ्चाणि तसाणं ।
 १२६३. एदेहिं उबजोगद्वद्वाणाणमणंतरप्रदिदेहिं दोहि उबदेसेहि प्वाइजंता-

पवाइअंतमहर्वेहिं कसायुदयद्वाणाणि णेद्व्याणि च वुचं हो है। दोण्ड पि उवदेसाणमेत्थ परकणामेदी गिल्य। तेण दोहिं मि सिसेहिं भावीवजीणवनगणाओ अणुमिगयव्याओ तेण परकणामेदी गिल्य। तेण दोहिं मि सिसेहिं भावीवजीणवनगणाओ अणुमिगयव्याओ ते भावत्थो। क्वदो एवं परिच्छिअदे ? सुचे तदु भयविसयविसेसणिहेसादंसणादो। किसे पुण जीवाणं कमायुदयद्वाणाणि णेदच्वाणि ति आसंकाए तसाणमिदि णिहेसो क्यो। तमजीवे अहिकरिय एसा पह्वणा कायव्या, तदण्णेमिं जीवाणमणंतसंखा-विच्छणणाणमसंखेजकोगमेचेसु थावरपाओग्गकसायुदयद्वाणोसु सव्यकालं णिगंतरसह्वेण समयाविरोहेणावद्वाणासिद्धीए अणुनसिद्धनेण तव्यवस्वयणस्वणाए अणहियारादो।

उनसे यवमध्यसे उपरिम स्थानीके जीव विशेष अधिक हैं। उनसे सब स्थानीके जीव विशेष अधिक है। नरकपितीमें कीपकषायकी मुख्यतासे यह प्ररूपणा की गई है। इसी प्रकार शेष कपायों और शेष पतियों मेंसे प्रत्येकको मुख्यकर समस्त प्रकृत प्ररूपणा जाननी चाहिए। इसके बाद उपयोग अद्वास्थान प्ररूपणा समाग्न हुई।

§ २६२ अब कषाय उदयस्थानोंमें प्रकृत प्ररूपणा करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्यको कहते हैं।

# इन दोनों उपदेशोंके आश्रयसे त्रसजीवेंकि कवाय उदयस्थान जानने चाहिये।

§ २६३. उपयोग अद्धास्थानोंके विषयमें अनन्तर कहे गये इन दोनों प्रवाह्ममान और अप्रवाह्ममान उपरेशकि आश्रयसे क्यायउदयस्थान जानने चाहिए यह उक्त कथनका ताल्ययें हैं। इन दोनों ही उपदेशोंकी अपेक्षा प्रकृतमें प्रकृतपामेद नहीं है, इनिक्रंए सनृश इन दोनों उपदेशोंके अनुसार भावोपयोगवर्गणाओंकी मार्गणा कर छेनी चाहिए यह उक्त कथनका भावार्थ है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि सूत्रमें इन दोनों उपदेशोंके अनुसार प्रथक् पृथक् विशेष निर्देश नहीं देखा जाता।

किन जीवोंके कथाय उदयस्थान छे जाने चाहिए ऐसी आशंका होनेपर 'तसाण' पदका निर्देश किया है। त्रसत्तीवोंको अधिकृतकर यह ग्रह्मपण करनी चाहिए, क्योंकि उनसे अन्य स्थावर जीवोंकी संख्या अनन्त है। उनका स्थावरपायंग्य अस्यान छोक्त्रमण कथाय उदयस्थानोंसे निरन्तररूपसे सर्वेदा आगामानुसार पाया जाना सिद्ध है, इस प्रकार अनुक सिद्ध होनेसे तद्वियक प्रह्मपणाका यहाँ अधिकार नहीं है। इसछिए त्रसोंकी ओघसे प्रह्मपण

# तदो तसाणमोधपरूवणद्वयुवरिमो परूवणापवंधो---

#### #तंजहा।

§ २६४. सुगममेदं पुच्छावकं । संपिद्ध एवं पुच्छाविसर्दक्षयत्थस्स परूवणं कुणमाणो तत्थ ताव कसायुदयद्वाणाणिमयत्तावहारणद्वयतिमं सुत्तमाइ—

# \* कसायुदयहाणाणि असंखेळा लोगा।

§ २६५. असंखेजाणं लोगाणं जित्तया आगासपदेसा अल्थि तित्तयमेत्राणि
चेव कसायुदयद्वाणाणि होंति चि भणिदं होइ । ताणि च कसायुदयद्वाणाणि जहण्णहाणप्पहुडि जावुकस्सद्वाणे चि छवद्विकमेणावद्विदाणि चि चेतव्वं । तत्थ ताव वद्वमाणसमयिम तसजीवेडि केचियाणि द्वाणाणि आव्रित्याणि केचियाणि च सुण्णहाणाणि
चि एदस्स णिद्वारणद्वमुबरिमस्त्वमोहण्णं—

# तेसु जित्या तसा तित्तयमेत्ताणि आबुण्णाणि ।

करनेके लिये आगेका प्ररूपणाप्रबन्ध है-

#### अध्वह केसे ?

### # कषाय-उदयस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं।

§ २६५. असंख्यात लोकोंके जितने आकाशप्रदेश हैं उतने ही कषाय उदयस्थान हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य हैं। वे कषाय उदयस्थान जयन्य स्थानसे लेकर उक्कष्ट स्थान तक छह् बृद्धियोंके कससे अवस्थित हैं ऐसा यहाँ महण करना नाहिए। उनमेंसे सर्वप्रथम बर्तमान समयमें त्रस जीवोंके द्वारा कितने उदयस्थान आपूर्ण हैं और कितने शून्यस्थान हैं इस प्रकार इस विषयका निज्य करनेके लिये आगोका सत्र आया है—

### उनमेंसे जितने त्रसजीव हैं उतने स्थान त्रसजीवोंसे आपूर्ण हैं।

९ २६६. उन असंस्थात छोकप्रमाण जसप्रायोग्य उदयस्थनोमेंसे वर्तमान समयमें किवने ही स्थान जसजीवोंसे आपूर्ण हैं इस विषयका विचार करनेपर जिवने जसजीव हैं उतने ही कथाय उदयस्थान जसजीवोंसे आपूर्ण प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक एक कथाय उदयस्थान एक ही जसजीवका कदाचिन अवस्थान सम्मव है। इतनी विश्वेषना है कि उतने सच वदयस्थान एक-एक जीवके द्वारा निरन्तररूपसे अधिष्ठित होकर नहीं प्राप्त होते। -किन्तु उत्कृष्टकपसे असंखेजिदमागमेत्राणं चेव जीवसहिदाणमुकस्सपक्खेण णिरंतरहाणाणमुवएसादो । तदो सांतर-णिरंतरकमेण तसजीवमेत्राणि चेव कसायुदयहाणाणि जीवेहिं आवुण्णाणि ति घेत्रच्वं । एवं ताव वहुमाणकालविसये तसजीवमेत्राणं द्वाणाणं जीवेहिं आवुण्णतं णिरुविय संपिह अदीदकालमिस्सिय्ण सन्वेसु कसायुदयहाणेसु तसजीवाणमबहाण-कमप्यदंसणहुम्नविसं पर्वथमाह—

# कसायुदयहाणेसु जवमज्मेण जीवा रांति ।

५ २६०. असंखेजलोगमेनेसु कसायुदयद्वाणेसु अदीदकालविसये तसजीवाणमवद्वाणकमो केरिसो नि पुष्टिग्रदे जवमज्झेण जीवा रांति नि णिहिंद्वं। एवं च
कसायुदयद्वाणेसु जवमज्झसरूवेण जीवाणमबद्वाणं होदि नि पश्चणाय संपिंद्व जवमज्झपरूवणाए कीरमाणाए तत्थ इमाणि छ अणियोगदाराणि णादव्याणि भवंति—परूवणा
जाव अप्पाबहुए नि । तत्थ परूवणाए जहण्णए कसायुदयद्वाणे अविध जीवा । एवं
जावुक्कस्पए कसायुदयद्वाणे अत्थि जीवा नि । पमाणं—जहण्णए कसायुदयद्वाणे जीवा
जहण्णेणेक्कां वा दो वा जावुक्कस्पद्वाणे वि जीवा आविष्टियाए असंखेजिदिमागो । विदियद्वाणे वि
तत्तिया चेव । एवं णेदव्यं जावुकस्सद्वाणे वि जीवा आविष्टियाए असंखेजिदिमागमेना
नि । एवमेदाणि दो वि सुगमाणि नि सुन्ते ण परूविदाणि । संपिंद्व सेदिएरूवणद्वसुविसं
पवधमाह—

आविलिके असंस्थातवे भागप्रमाण ही जीव सहित निरन्तर स्थान पाये जानेका उपरेश है। इसिल्प सान्तर-निरन्तरक्रमसे त्रसजीवॉकी संस्थाप्रमाण ही कपाय-इदयस्थान त्रसजीवॉसे आपूर्ण हे ऐसा यहाँ प्रहुण करना चाहिए। इस प्रकार सर्वे प्रथम वर्तमान कालको अपेक्षा त्रसजीवप्रमाण स्थान जीवॉसे आपूर्ण है इस वातका क्यवन्तर अब अतीत कालकी अपेक्षा सब कपाय उदयस्थानों अवस्थानक्रमको दिखलानेके लिये आगेके प्रवत्यको कहते हैं—

#### कषाय-उदयस्थानोंमें जीव यवमध्यके आकारसे रहते हैं ।

§ २६० असंख्यात लोकप्रमाण कपाय-उदयस्थानों से अतीत कालकी अपेखा प्रस-जीवांका अवस्थानकम केसा है ऐसा पूलनेपर यवमध्यरूपरे जीव रहते हैं ऐसा निर्देश किया है। और इसप्रकार कपाय-उदयस्थानों से यवमध्यरूपरे जीवोंका अवस्थान है ऐसी प्रतिक्वा करके अब यवसध्यकी प्रकरणा करनेपर वहाँ ये छह अनुयोगद्वार खातव्य हैं—प्रकरणाकी लेकर अल्अब्हुन्व तक। उनमेंसे प्रकरणाकी अपेक्षा जधन्य कपाय उदयस्थानमें जीव हैं। इसी प्रकार उक्कुट्य कपाय-उदयस्थान तक प्रत्येक क्याय उदयस्थानमें जीव हैं। प्रमाण—जधन्य कथाय-उदयस्थानमें जीव अच्यन्ये एक या वो से लेकर उक्कुट्यरसे आविल्के असंस्थातवें भागप्रमाण हैं। द्वितीय स्थानमें भी जीव उतने ही हैं। इसी प्रकार उक्कुट स्थानमें भी जीव आविलेक असंख्यातवें भागप्रमाण हैं इस स्थानकें प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए। इस प्रकार ये होनों ही अनुयोगद्वार सुगम है, इसलिए इनका सुत्रमें कथन नहीं किया। अब अंगिका कथन करनेके लिये आगोक प्रवस्था कहते हैं—

१. ता॰ प्रतौ एंति इति पाठः । २. ता॰ प्रतौ एंति इति पाठः ।

विकागो ७

## \* जहरुणए कसायुदयद्वाचे तसा थोवा।

९ २६८. इदो १ सव्यवहण्णसंकिलेसेण परिणममाणजीवाणं बहुणमणुवलंभादो । इति एदं परिच्छिजदे १ परमगुरूवएसादो । वह एसा जवमन्द्रमण्डलाया अदीदकालविसया तो जहण्णए कसायुदयद्वाणे
अणंतीहि तसजीविहिं होदव्यमिदि णासंकणिज्जं, अदीदकाले एगसमयिम उकस्सेणाविलयाए असंसेज्जदिमागादो अहियाणं तसजीवाणं तत्थ परिणदाणमणुवलंभादो।
तदो अदीदकालविसयमेगसमयुकस्यसंचयं घेन्णेसा परुवणा पयद्वा नि ण किंचि
विरुद्धं ।

#### # विदिये वि तत्तिया चेव।

### \* जघन्य कषाय-उदयस्थानमें त्रसजीव सबसे स्तोक हैं।

§ २६८. क्योंकि सबसे जघन्य संक्लेशरूपसे परिणमन करनेवाले बहुत जीव नहीं पाये जाते।

शंका-इनका प्रमाण कितना है ?

समाधात—ये आवितके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

sian--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-यह परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है।

शंका—यदि यह यवसध्यप्ररूपणा अतीत कालविषयक है तो अधन्य कवाय-उदय-स्थानमें अनन्त असजीव होने चाहिए।

समाधान—ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अतीत कालविषयक एक समयमें उत्कृष्टरूपसे आविलिके असंख्यातवें भागसे अधिक त्रसजीव उक्त स्थानमें परिण-मन करते हुए नहीं पाये जाते, इसलिए अतीत कालविषयक एक समयके उत्कृष्ट्र संचयको प्रहणकर यह प्ररूपणा प्रवृत्त हुई है, इसलिए कुछ भी विरुद्ध नहों है।

# द्वितीय कषाय उदयस्थानमें भी उतने ही जीव रहते हैं।

§ २६९. न केवल एक हो जचन्य कषाय-उदयस्थानमें असजीव सबसे थोड़े रहते हैं। किन्तु उससे दूसरे भी कषाय-उदयस्थानमें उतने ही असजीव होते हैं, न कम और न अधिक यह उक्त कथनका तास्पर्य है।

शंका-यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान-स्वभावसे ही यह नियम है।

## एवमसंखेज्जेसु लोगहाऐसु तत्तिया चेव।

§ २७०. एवमेदेण कमेण णिरंतरमसंखेजलोगमेचेसु कसायुदयद्दाणेसु जहण्णहाण-जीवेहिं सिरसा चेव जीवा होंति चि भणिदं होइ। जह एवं कसायुदयद्दाणेसु जवमज्झेण जीवा रांति तो एदिस्से पश्ण्णाए विचातो दुक्ति चि णासंकणिज्जं, सध्वद्दाणेसु णिरंतरवट्टीए असंभवे पि तत्थ जवमज्झाकारोबदेसस्स विरोहाभावादो।

## तदो पुणो अण्णम्हि द्वाणे एको जीवो अञ्भहिओ ।

§ २७१. असंखे अलोग मे ते सु कसायुदयहाणे सु जहण्ण हाणेण सित्तपमाण जीविहिं
आहिं हिएसु गते सु तदो पच्छा अण्णाम्ह तिद्व्यकसायुदयहाणिम्म एको चैव जीवो
अहिओ जायरे, सहावदो चैव तत्थ तहाविहव हीए जीवाण मव हाणाण यमदंसणादो।
एवमेक्केकिम्म हाणिम्म एग जीवव ही हो दूण पुणो तचो उवि विहु हाणीहिं विणा
असंखे अलोग मे ते सु कसायुदयहाणे सु ते नियमे चा जीवा हों ति ति पदुप्पायण हुपिदमाह—
पिदमाह—

\* तदो पुण असंखेज्जेसु लोगेसु ट्राणेसु तत्तिया चेव ।

§ २७२. सुगममेदं । एवमेत्तियमेत्तेसु कसायुदयट्ठाणेसु अवद्विदगमाणा जीवा

इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोंमें उतने ही जीव रहते हैं ।

§ २७०. इश प्रकार इस क्रमसे निरन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानोंमें जघन्य स्थानके जीवोंके सद्दश ही जीव होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका—यदि ऐसा है तो 'कषाय-उदयस्थानोंमें यवमध्यरूपसे जीव रहते हैं' इस प्रतिक्राका विभात प्राप्त होता है  $\S$ 

समाधान—ऐसी आगंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब स्थानोंमें निरन्तर वृद्धिके असंभव होनेपर भी वहाँ यवसच्याकारके उपदेशमें कोई विरोध नहीं आता।

### तदनन्तर पुनः अन्य स्थानमें एक जीव अधिक रहता है।

९०१. जघन्य स्थानके सन्तर प्रमाणको लिए हुए जीवोंसे गुक्त असंख्यात लेक्प्रमाण कषाय-उदयस्थानके जानेपर उसके पत्रवात बहाँके अन्य कषाय-उदयस्थानमें एक ही जीव अधिक रहता है, क्योंकि स्वमानसे ही वहाँ उस प्रकारको बृद्धिके साथ जीवोंके अवस्थानका नियम देवा जाता है। इस प्रकार एक-एक स्थानमें एक जीवकी बृद्धि होकर पुनः उसके जाने बृद्धि लोक हानिके विना असंख्यात लोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानोमें उतने ही जीव होते हैं इस वातका कथन करनेके लिये कहते हैं—

तदनन्तर पुनः असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोंमें उतने ही जीव रहते हैं।
 २०२. यह सत्र सगम है। इस प्रकार इतने क्याय-उदयस्थानोंमें अवस्थित प्रमाण-

१. ता॰ प्रती एंति ते इति पाठः।

होद्ण तदो अण्णम्मि तदित्थद्वाणविसेसे एगजीवड्ढी पुष्यं व होदि त्ति जाणावणहु-क्षवरिमसुत्तमोहण्णं—

- \* तदो अण्णम्हि द्वाणे एको जीवो अञ्भहिओ।
- ५२७३, क्ट्रो एवं चेव १ सहावदो । एचो पुण असंखेआलोगमेचेसु कसायुदय-हाणेसु तिचयमेचा चेव जीवा होर्ण तदो अण्णाम्म हाणाम्म तदिओ जीवो वट्हावेयच्वो । एवं पुणो पुणो असंखेआलोगमेचदाणं गंत्णेगेगजीवं वट्हाविय णेदच्वं जावुकस्सेणा-विलयाए असंखेआदिमागमेचजीवा जहण्णहाणजीविहिंतो सखेआगुणा ससुप्णणा ति । पुणो तिम्म उदेसे असंखेआलोगमेचेसु द्वाणेसु तिचयमेचा चेव जीवा होर्ण जवमज्झ-सुप्पअदि चि एदस्स अत्यविसेसस्म जाणावणहुसुविरमं प्वंधमाह—
- एवं गंतृण उक्कस्सेण जीवा एक्किन्ह द्वाणे आविलयाए असंखेजिद-भागो ।

२७४. एवमणंतरपरूविदेणेव कमेण गंतूण एकम्मि ड्राणविसेसे आविष्ठियाए असंखेजिदिभागमेचा जीवा जहण्णद्वाणजीवेहिंतो संखेजगुणमेचा उक्तस्सेण विहृदा, तचो परं वड्ढीए असंभवादो । एवं विहृदे जवमञ्चद्वाणमेत्यंतरे समुप्पज्जिद चि भणिदं होदि । समुप्पज्जमाणं किमेकम्मि चैव ट्ठाणे समुप्पज्जइ, आहो संखेजजेसु

वाल जीव होकर उसके बाद अन्य वहाँके स्थानविशेषमें पहलेके समान एक जीवकी बृद्धि होती है इस वातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सत्र आया है—

\* तदनन्तर अन्य स्थानमें एक जीव अधिक रहता है।

§ २७३. **जंका**—ऐसा ही किस कारणसे हैं ?

समाधान-स्वभावसे ही ऐसा है।

तदनन्तर पुनः असंख्यात लोकप्रमाण कपाय-उद्यस्थानों में उतने ही जीव होकर उसके बाद अन्य स्थानमें तीसरा जीव बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार पुनः पुनः असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाकर एक-एक जीवको बढ़ाते हुए उत्कष्टरूरूपसे आविलके असंख्यात लें भागप्रमाण जीवोंके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए, जो जीव जयन्य स्थानके जीवोसे संख्यात्युणे हैं। पुनः वहाँपर असंख्यात लोकप्रमाण स्थानों जितने ही जीव होकर यवस्थ्य उत्यन्न होता है इस प्रकार इस अर्थ विशेषका ज्ञान कराने लें लिये प्रवास प्रकार इस अर्थ विशेषका ज्ञान कराने लें लिये आगेके प्रवन्धको कहते हैं—

\* इस प्रकार जाकर एक स्थानमें उत्कृष्ट रूपसे जीव आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं।

§ २.७४. इस प्रकार अनन्तर ही कहे गये क्रमसे जाकर एक स्थानविशेषमें आविलिके असंस्थातवें भागप्रमाण जीव, जा कि जघन्य स्थानके जीवोंसे संस्थातगुणे हैं, उत्कृष्टरुपसे वृद्धिंगत हो जाते हैं, क्योंकि इससे और अधिक वृद्धि होना असम्भव हैं। इस प्रकार वृद्धि होनर इसयां व्यवस्थान उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबस्थान होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबसध्य त्र विष्कृत्य होता है यह उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यबस्था त्र विष्कृत्य होता है यह उत्पन्न होता है यह उत्त होता है यह उत्पन्न होता है यह उत्पन होता है यह उत्पन होता है यह उत्पन्न होता है यह उत्पन होता

## असंखेज्जेसु वा त्ति एदस्स णिण्णयकरणद्वमुवरिमसुत्तमोइण्णं---

- \* जिल्लाण एकस्टि हाणे उक्कस्सेण जीवा तिल्या चेव अण्णस्टि हाणे। एवमसंखेजलोगहाणाणि। एदेसु असंखेज्जेसु लोगेसु हाणेसु जवमञ्जं।
- - \* तदो अण्णं हाणमेक्केण जीवेण हीणं।
  - § २७६. तदो जवमज्झादो अण्णं द्राणमणंतरोवरिममेक्केण जीवेण होणं होदि ।
  - \* एवमसंखेजलोगहाणाणि तुल्लजीवाणि।
- § २७७. षट्रेणाणंतरणिहिट्टेण द्वाणेण समाणजीवाणि असंखेजलोगमेत्ताणि द्वाणाणि णिरंतरमित्थि त्ति नुत्तं होइ।
  - # एवं सेसेसु वि ट्वाणेसु जीवा णेदव्वा।

होता हुआ क्या एक ही स्थानमें उत्पन्न होता है या संख्यात या असंख्यात स्थानोंमें अपन्त होता है इस प्रकार इस बातका निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

- \* जितने एक स्थानमें उत्कृष्टरूपसे जीव हैं उतने ही अन्य स्थानमें पाये जाते हैं। इस प्रकार असंख्यात स्रोकप्रमाण स्थानोंमें जानना चाहिए। इन असंख्यात स्रोकप्रमाण स्थानोंमें यवमध्य है।
- ९ ९.४. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि उत्कृष्टरूपसे आविष्ठिक असंख्यातवें भागप्रमाण जीवोंके एक स्थानमें बृद्धिगत होनेपर बहोंसे लेकर असंख्यात लोकप्रमाण क्याय-उदयस्थानोंमें उतने ही जीव होकर उन स्थानोंमें यवमध्यकी उपित्त होती है इस बातका निर्णय करना इसका फल है। अब यवमध्यसे आगेके स्थानोंमें जीवोंके अवस्थानकमके दिखलानेके लिए आगेके प्रयन्थका अनुसरण करते हैं —
  - # तदनन्तर अन्य स्थान एक जीवसे हीन होता है।
- - इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण स्थान तुल्य जीवोंसे युक्त हैं।
- § २७७. इस अनन्तर पूर्व कहे हुए स्थानके समान जीवोंसे युक्त आगेके असंख्यात छोकप्रमाण स्थान निरन्तर हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - इसी प्रकार श्रेष स्थानोंमें भी जीव उक्त क्रमके अनुसार ले जाने चाहिए ।

५२७८. एचो उनिरमेसु सेसेसु वि हाणेसु उक्तस्तहाणपजंतेसु जीवा समयाविरोहेण णेदच्या चि बुचं होइ । जहा जवमन्झादो हेड्डा वड्डी तहा तचो उनिर हाणी वि जहाकमं कायच्या चि एसो एदस्स भावत्थो । णवि हेड्डिमद्राणादो उनिरमद्राणमसंखेजगुणं, हेड्डिमसुणविष्ठहाणेहिंतो उनिरमद्राणमांसेजजुणं चेब चेब जहण्णहाणजीविहिंतो उक्तस्तहाणजीवा असंखेजगुणहीणा चि एदस्तत्थिनसेसस्स संदिडिब्रहेण पहुप्पायणहृष्ठविरमसुचनोडण्णं—

\* जरूण्णए कसायुदयहाणे चत्तारि जीवा, उक्कस्सए कसायुदयहाणे दो जीवा।

§ २०९. जह वि जदण्णए कसायुदयद्वाणे आवल्यियाए असंखेआद्वमागमेचा जीवा होंति तो वि य संदिद्वीए तेसिं पमाणं चत्तारिक्वमेचिमिदि घेचच्यं। उक्षस्सए वि कसायुदय-द्वाणे दो जीवा चि संदिद्वीए ग्रहेयच्या। ण संदिद्विएक्वणमेदमत्यो चैव एरिसो चि किण्ण वक्साणिआदे ? ण, तद्दा वक्साणे कीरमाणे उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे गुणिदकम्मंसिया वि जीवा आवल्यियाए असंखेआदिमागमेचा होति चि एदेण सह विरोहण्यसंगादो, जवमज्झच्छेदणयाणमसंखेआदिमागमेचीओ हेद्दा णाणागुणहाणिसलागाओ तेसि-मसंखेआ मागा उवरिमणाणागुणहाणिसलागाओ तिए-स्थेच पुरदो मणिस्समाण-

\$ २७८ जो पूर्वमें स्थान कह आये हैं उनसे आगेके उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त रोष स्थानोंमें भी आगमानुसार जीव छ जाने चाहिए यह उक्त कथनका तात्ययं है। जिस प्रकार यव-मध्यसे पूर्वक स्थानोंमें इदि वतळाई उसी प्रकार उससे आगेके स्थानोंमें कमसे हानि भी करनी चाहिए यह इस सूत्रका भावार्थ है। इतनी विशेषता है कि यवमध्यसे पूर्वक अध्यानके आगेका अध्यान असंस्थातगुणा है, क्योंकि अधस्तन गुणशृद्धिस्थानोंसे उपिम गुणहानिस्थान असंस्थातगुणे होते हैं ऐसा उपदेश पाया जाता है। और इसीछिये जचन्य स्थानके जीवोंसे उक्तष्ट स्थानके जीव असंस्थातगुणे हीन होते हैं इस प्रकार इस अर्थविशेषका संवृधिद्वारा कथन करनेके छिये आगेका सूत्र आया है—

# जघन्य कर्षाय-उदयस्थानमें चार जीव हैं और उत्कृष्ट क्रषाय-उदयस्थानमें दो जीव हैं।

§ २.%. यद्यपि जधन्य कषाय-उदयस्थानमें आविकिक असंस्थातवे भागप्रमाण जीव होते हैं तो भी संदृष्टिमें उनका प्रमाण चार संस्थामात्र प्रहण करना चाहिए। उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें भी दो जीव हैं इस प्रकार संदृष्टिमें प्रहण करना चाहिए।

शका—यह संदृष्टिकपसे कथन न होकर वासवमें इसी प्रकार है अर्थात् उक्त स्थानों-में वास्तवमें इतने डी जीव हैं ऐसा ज्याख्यान क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उस प्रकारसे व्याख्यान करनेपर उन्कृष्ट कवाय-उदयस्थान में गुणितकमीशिक जीव भी आविक्षेक असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं इस प्रकार उक्त कथनके साथ इस कथनका विरोध प्राप्त होता है। दूसरे यवनमध्यके अर्थच्छेटोके असंस्थातवें भाग-प्रमाण अथस्तन नाना गुणहानिसञ्जाकार्षे होती हैं और उनके अस्थात बहुभागप्रमाण वपरिम नाना गुणहानिसञ्जाकार्षे होती हैं इस प्रकार इसी प्रकरणमें आती कहें वानोवाके परंपरोत्तिण भाष्ट्रतेण बाहिजमाणचादो च । तदो जहरणष्ट्राणे उक्कस्सङ्काणे च जीवा अत्यदो आवल्तियाए असंखेजदिभागमेचा होद्ण पुणी संदिद्वीए चत्तारि दोण्णि चेदि शडेयच्या ति एसी एत्य ग्रतस्थपरमत्यो ।

- - अवमन्भजीवा आवित्याए असंखेळिविभागों।

परस्परोपनिषासूत्रके साथ उक्त कथन वाथा जाता है, इसिल्प जवन्य स्थानमें और उत्कृष्ट स्थानमें जीव वास्तवमें आविलके असंस्थातवें भागप्रमाण होकर पुनः संवृष्टिमें क्रमसे चार और दो प्रहण करने चाहिए यह प्रकृतमें इस सूत्रका वास्तविक अर्थ है।

९२८०, इस प्रकार जपन्य उदयस्थान और उत्कृष्ट उदयस्थानकेथे जीव आविश्विक असंख्यातवें भागप्रमाण हैं यह सिद्ध होनेपर यवमध्यके जीव आविश्विक असंख्यातवें भाग-प्रमाण ही हैं यह सिद्ध हो है, उसमें सन्वेह नहीं करना चाहिए इस प्रकार कथन करनेके क्रिये आगेका सूत्र आया हैं—

### # यवमध्यके जीव आवलिके असंख्यातर्वे मागप्रमाण हैं।

९ २८१. अथस्तन नाना गुणहानिशलकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे जघन्य स्थानके जांबोंके गुणित करनेपर यवसम्यके जीव उत्पन्न होते हैं। तथा उपरिस्न नाना गुणहानि-शलकांकों अन्योन्याभ्यस्तराशिसे उत्कृष्ट स्थानके जीवेंके गुणित करनेपर यवसम्यके जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिब्धे यवसम्यके जीव अवलिक्के असंस्थातवें भागप्रमाण हैं इस प्रकार यह यहाँ सुत्रका भावार्थ है। इसअकार अनन्तरोपनिया समाप्त हुई।

§ २८२. अब इसी सूत्रद्वारा सूचित हुई परस्परोपतिथाका कथन करते हैं। यथा—
जचन्य कषाय-उदयस्थानके जीवोंसे असंख्यात लोकप्रमाण कषाय-उदयस्थान जाकर जीव
दूने हो जाते हैं। इस प्रकार यवमध्य तक जीव दूने दूने होते जाते हैं। उसके बाद असंख्यात

लोगमेत्तद्धाणं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव उकस्सद्धाणे ति ।

६ २८४. पुणी इमं दुगुणविष्ट्रद्वाणं पुन्विन्लअविद्विविरलणाए उविर समस्वदं कार्ण दिण्णे एक्केक्कस्स रूबस्स दो दो जीवपमाणं पाविद । पुणो एत्थेगरूवे-धिरदोजीवा पुन्विन्लमेचद्वाणं गत्ण जः बृङ्गविज्ञति तो पटमगुणविद्विज्ञद्वाणेण

लोकप्रमाण स्थान जाकर वे आषे रह जाते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर आषे-आषे होते जाते हैं।

६८२ अब यहाँपर प्रत्येक गणहानिक प्रति असंख्यात छोकप्रमाण कषाय-उदयस्थान अविस्तरुक्षसे जाकर उसके बाद एक जीव अधिक हांता है, गुणहानिका आयाम सर्वेत्र सर्देश है, ताना गुणहानिहालाकार आविष्ठ असंख्यातवें भागप्रमाण है, यवमण्यसे अथस्तन नाना गुणहानिहालाकाओं से उपरिम नाना गुणहानिहालाकाथें असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा अवहारकाल अवस्थितस्वरूप स्थानके जीवोंका प्रमाण आविलके असंख्यातवे भागप्रमाण है तथा अवहारकाल अवस्थितस्वरूप है इस मकार इन अर्थोका विचार करेरो । यथा—जयस्य स्थानस्वरूपी आविलके असंख्यातवे भागमात्र जीवोंके प्रमाणका विरत्नकर पूनः जयस्य स्थानक जीवोंके उसी प्रमाणका समान स्थावक मागमात्र जीवोंके प्रमाणका विरत्नकर प्रत्येक अंकके प्रति जावोंका एक एक प्रमाण प्राप्त होता है। अब यहाँपर जयन्य स्थानसे लेकक प्रति जावोंका एक एक प्रमाण प्राप्त होता है। अब यहाँपर जयन्य स्थानसे लेकक प्रसंख्या लोकप्रमाण स्थानोंमें अवस्थित प्रमाणवाले जीव होकर उसके बाद एक स्थानमें एक जीव अधिक होता है, इसलिए वहाँपर विरत्नक प्रसंख्या के प्रमाण वहा देना चाहिए। इस प्रकार इस कमसे जाकर विरत्नके अंकप्रमाण सव जीवेंक प्रविद्य होनेपर प्रथम हिर्गुणहृद्धि-स्थान उरन्य होता है।

१ ता • प्रतौ एत्थेगेगरूप- इति पाठः ।

विदियगुणविङ्गिद्धाणं सिन्सं होइ । णविर एवमेत्य बङ्गावेद् ण सिक्कादे, एक्केको चेव जीवो बङ्गावेपच्चो । तदो एपेगो चेव जीवो बङ्गावेपच्चो । तदा एपेगो चेव जीवो बङ्गावेपच्चो । तदा वङ्गावेपच्चो । तदा वङ्गावेपच्चो । तदा वङ्गावेपच्चा । तदा वङ्गावेपच्चा । तदा वङ्गावेपच्चा । तदा वङ्गावेपच्चा । विदयदुगुणविङ्गस्द्राणां स्वाप्तावे । एवं सेसगुणविङ्गावेपा पि अर्णतराणांतरादो दुगुण-दुगुणमद्धाणं गंत्णा सद्धप्यत्ति वच्चा । ण चेदिमिच्छज्जदे, जवमज्झादो हेद्वा उवरिंच गुणविङ्ग-द्वाणिअद्धाणाणं सरिसचन्ध्रवगमेण सह विरोहादो। तदो पयागंतरसिस्सयूण एरोगजीववङ्गीए वि जहा गुणविङ्गअद्धाणाणमविद्वदत्तं ण विरुक्झदे तहा वचहस्सामो । तं जहा—

६ २८५. जहण्णद्वाणजीवपमाणविरल्णाए पटमदुगुणविष्टद्वाणजीवे समखंडं किरय दिण्णे विरल्णक्त पिट दो दो जीवा पावंति ति तस्थ पटमरूबोविर द्विद्दोजीवेसु एमी जीवो पटमगुणहाणिम्ह एमजीवबिट्ट अद्वाणस्स अद्धं गंत्ण बङ्गावेयच्त्रो । पुणी विदियजीवो वि एत्तियमेत्तमद्वाणस्रविर गंत्ण बङ्गावेयच्त्रो । एवं पुणी पुणी कीरमाणे विरल्णक्तमेत्तसल्यक्वधरिदेसु परिवाडीए पिबड्डेसु तदो विदियदुगुणविष्टिद्वाणं पटमदु-गुणविट्ट होणेण समाणमद्वाणं होद्ण सम्रुप्यज्ञ । पुणी एदं दुगुणविट्ट होणेण सम्राणमद्वाप्त विद्वाप्त विद्वापत विद्यापत विद्वापत विद्वापत विद्वापत विद्वाप

९२८५ जधन्य स्थानके जीवोंके प्रमाणका विरळन करनेपर प्रत्येक विरळनके प्रति क्रिगुण हिन्स्थानके जीवोंके समान खण्ड करके देशकरमें देनेपर प्रत्येक विरळनके प्रति दो-चो जापा होते हैं, इसळिव वहाँ प्रमाण अंकके उत्पर स्थित दो जीवोंके एक जीवसम्बन्धी इदिका जो अध्वान है उसका अध्येमाग जानेपर वहाना पाहिए। पुनः दूसरे जीवको भी इतना अध्यान आगे जानेपर बदाना चाहिए। इस प्रकार पुनः पुनः करनेपर विरळन अंकप्रमाण सब अंकोंपर स्थापित जीवोंके कमसे प्रविष्ठ होनेपर क्रिता उत्पाद हिंगा अध्यान अपने प्रति होनेपर क्रिता हिंगा हिंगा

पावंति । पुणो एदेसु वहाविज्ञमाणेसु पढमदुगुणविह्नअद्वाणम्मि एगेगजीवविह्नविसयस्स चउन्मागमेत्तद्वाणं गंत्णेगो जीवो वहदि त्ति वत्तव्वं । एवस्रुवरि वि जाणियुण भण्णमाणे अर्णतरहेद्विमगुणहाणिम्हि वह्निदेगजीवद्वाणादो उवरिमाणंतरगुणहाणीए वह्नाविज्ञमाणेगजीवद्वाणमद्वद्वं होद्ण गच्छद् जाव तप्पाओग्गपमाणाओ दुगुणवहीओ उवरि गंत्ण जवसन्झद्वाणं सस्रप्पण्णमिदि ।

§ २८६. पुणो इमं जवमज्झहाणजीवपमाणं घेच्ण पुल्विन्लमविहृदविरलणं दुगुणिय
विरलेयुण समखंडं करिय दिण्णे विरलणहवं पि जवमज्झादो हेड्डिमाणंतरगुणहाणिम्म
एगेगरूवं पि संपत्तजीवपमाणं होद्ण पावइ। पुणो एत्थेगरूवधिदमणंतरहेड्डिमगुणहाणीए वृहाविदविहाणेणासंखेजलोगमेचद्धाणं गंत्णेगेगजीवहाणिक्षमेण परिहायदि।
पुणो वि एवं चैव परिहाणि काद्ण णेदच्च जाव संपिहयविग्लणाए अद्धमेचरूवधिदेखु
सम्बेखु जहाकमं परिहीणेखु जवमज्झादो उविर पढमं दुगुणहाणिहाणग्रुप्पणं ति।
एवमेदेण विहाणेण णेदच्यं जाव तप्पाओग्गेसु गुणहाणिहाणोसु गदेसु जहण्यहाणजीवपमाणमविहृदं ति। णवरि हेड्डिमगुणहाणीए एगजीवपरिहाणिअद्वाणादो उविरमगुणहाणीए एगजीवपरिहीणद्धाणं दुगुण-दुगुणक्रमेण सन्वत्थ गच्छदि चि वचच्यं।

§ २८७. एतो इमं जहण्णहाणजीवपमाणं पुन्विन्समवद्विदभागहारं विरस्यि

हिन्गुणहृद्धिसम्बन्धी आयामसेसे एक-एक जीवकी शृद्धिसम्बन्धी आयामका जीथा भागमात्र आयाम जाकर एक जीव बढता है ऐसा कहना चाहिए। इसीप्रकार आगे भी जानकर कथन करनेपर अनन्तर अधस्तन गुणहानिमें बृद्धिको प्राप्त हुए एक जीवसम्बन्धी आयामसे, तत्प्रायोग्य प्रमाणवाळी हिन्गुणबृद्धियाँ उत्पर जाकर यबमध्यस्थानके उत्पन्न होने तक, उपरिम अनन्तर गुणहानिमें बृद्धिको प्राप्त होनेवाले एक जीवसम्बन्धी आयामसे आधा-आधा होकर प्राप्त होता है।

\$ २८६ पुनः यवमध्यस्यानके जीवोंके इस प्रमाणको प्रहणकर पिछले अवस्थित विराजनके दूनेको विराजिककर और उसप्य समान सण्डकर देशकरासे देनेपर प्रत्येक विराजन अंक प्रति वास्थ्य अध्यस्त (पूर्वकी) अनन्तर गुणहानिमें एक-एक अंक प्रति प्राप्त जीवोंका जितना प्रमाण है उतना होकर प्राप्त होता है। पुनः यहाँ एक अंक के प्रति प्राप्त जीवोंका जितना प्रमाण है उतना होकर प्राप्त होता है। पुनः यहाँ एक अंक के प्रति प्राप्त जीवोंक प्रमाण वदाया गया उसके अनुसार असंस्थात छोकप्रमाण स्थान जाकर एक-एक जीवको हानिके कमसे घटता जाता है। किर भी इस्तीपकार तबतक हानि करते हुए छे जाना चाहिए जवतक साम्प्रतिक विराजने पर प्राप्त अर्थभागप्रमाण सब जीवोंक कमसे कम होनेपर यवमध्यके उत्पर प्रथम द्विगुणहानिस्थानोंक जानेपर जानन स्वाप्त करान होता है। इस प्रकार इस विधिसे तत्रायोग्य गुणहानिस्थानोंक जानेपर जचन्य स्थानके जोवोंक प्रमाणके अवस्थित होने तक छे जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अथस्तन गुणहानिसें एक जीवके परिहानिसम्बन्धों अथ्वानसे उपरिम गुणहानिसें एक जीवसम्बन्धों परिहानिका अध्वान सर्वत्र द्विगुण-द्विगुण कमसे जाता है ऐसा कहना चाहिए।

§ २८७. आगे जघन्य स्थानके जीवोंके इस प्रमाणको पहलेके अवस्थित भागहारका

समसंडं काद्ण जोइअइ तो एमेगरूवस्स एगजीवद्वपमाणं होद्ण पावइ। ण चेद-मिन्छिअदे, तहाविहवट्टीए अञ्चंतासंभवेण पिडसिद्धचादो। एव तरिहि एदं चेव उक्कस्सद्वाणजीवपमाणमिदि गेण्हामो ति मणिदे ण एवं पि घेनुं सिक्किअदे, जवमञ्कास्स हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाईंतो उविसमणाणागुणहाणिमलागाणमसंखेअगुणचोवएसस्स उविसमसुनसिद्धस्स एत्थाणुववचीदो हेट्टिमोविसमणाणागुणहाणिसलागाणमेदिम्म पक्खे सरिसचदंसणादो नि ।

विरलनकर और विरलित राशिके प्रत्येक एकपर समान खण्ड करके देवरूपसे देकर यदि देखते हैं तो एक-एकका एक जीवसन्तर्यों कालका प्रमाण होकर प्राप्त होता है। किन्तु यह प्रकृतमें विवक्षित नहीं है, क्योंकि उस प्रकारकों हुए अत्यन्त असम्पन्न होनेसे प्रतिषद्ध है। यदि एस हो तो उत्कृह स्थानके जोवोंके इस प्रमाणकों हो प्रदृष्ण करते है ऐसा कथन करमेर ऐसा प्रहृण करना में शक्य करमेर ऐसा प्रहृण करना भी शक्य नहमेर ऐसा प्रहृण करना भी शक्य नहीं है, क्योंकि यवमध्यकी अधरतन (पूर्ववर्ती) नाना गुणहानि शलाकाओं उपरिम नाना गुणहानि सुत्रके सिद्ध है तथा अधरतन और उपरिम नाना गुणहानि शलाकाओं उपरिम नाना गुणहानि सुत्रके स्वरूप प्रकृति प्रकृति स्वरूप प्रकृति स्वरूप प्रकृति स्वरूप स्वरूप प्रकृति स्वरूप स्व

९ २८८. पुनः साम्प्रतिक विराजनसे आधेका विराजनकर विराजित राशिके प्रत्येक एकपर जम्ब स्थानके जीवोंके प्रभागको समान खण्ड करके देवरूपसे देनेपर वहाँ प्रत्येक विरजनके प्रति एक-एक जीवका प्रमाण प्राप्त होता हैं। पुनः इस विराजनके अधेभाणप्रमाण
जीवोंके आगमके अनुसार पटानेपर वहाँसे अन्य दिगुणहानिस्यान उपनन्न होता है। पुनः
इस विराजनके आधा करके जयन्य स्थानके जीवोंको अर्थभाणमाण प्राप्त होता है। पुनः
इस विराजनको आधा करके जयन्य स्थानके जीवोंको अर्थभाणमाण प्राप्त होता है। पहाँपर
समावण्य करके देनेपर प्रत्येक विराजनके प्रति पत्र्यान जाकर एक-एक जीवकी परिहानि करके
छानेपर साम्प्रतिक विराजनके अर्थमाण जीवोंको हीन होनेपर अन्य दिगुणहादिस्थान उत्पन्न
होता है। उस प्रकार इस विधिसे प्रत्येक गुणहानिके प्रति विराजनको आधा करके यत्रमध्यके
अर्थन्थेदाँके असंस्थात बहुमाणप्रमाण गुणहानि जपर जाकर उत्कृष्ट स्थानके जीवोंका प्राण्य
अवस्थित होनेवक के जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थानके भी जिस प्रकार

पुच्चाइरियसंपदायविरोइप्पसंगादो । एवं संजादे एगो चेव जीवो सव्वत्थ अहिओ ऊणो वा होइ, हेडिमणाणागुणहाणिसलागाहिंतो उवरिमणाणागुणहाणिसलागाजि च असंखेंअगुणाओ भवंति । गुणहाणिअद्धाणं पि सव्यत्थ सरिसमेव संजादं, गुणहाणि-सलागाओ च सव्यत्मासेणाविल्यासंखेंअदिभागमेत्राओ जादाओं । सव्येसु हाणेसु जीवा पादेकमाविल्याए असंखेंअदिभागमेत्रा च जादा ति सव्ययेदे घढदे । एत्तियं पुण पासंजादं सव्यत्थावद्विदो भागहारा होदि ति जहण्णहाणसिरसजीवपमाणादो उवरिस-भागहारस्स अद्धद्वकमेण परिहाणिदंसणादो होद् णामेदमणविद्वदभागहारचं, इिष्ठअ-माणादो च । ण च सव्यत्थावद्विदो चेव भागहारो ति संपदायो अस्थि, तहाणुव-रुभादो । तदो जवसज्झादो हेद्दा सव्यत्थ जहण्णहाणजीवपमाणो अवद्विद्वभागहारो ज्वमज्झादो उवरि वि जाव जहण्णहाणजीवपमाणादो व्वमण्डा अवद्विद्वभागहारो । तदो जवसज्झादो हेद्दा सव्यत्थ परमणविद्विदो भागहारो अद्वद्वकमेण हीयमाणो गम्ब्य परमणविद्विदो भागहारो अद्वद्वकमेण हीयमाणो गम्ब्य परमणविद्विदो भागहारो अद्वद्वकमेण हीयमाणो गम्ब्य परमल्यो ।

९ २८९. अथवा जबमज्झादो हेट्ठा उविर वि सब्बत्थ उकस्सद्राणजीवमेची अविद्विसमगहारो चि चेच्ण परंपरोवणिथा जाणिय णेदन्त्रा, तहा परूवणे कीरमाणे गुण-बट्टि-हाणिअद्धाणाणं हेट्ठिमोविस्साणमवट्टिदमाविस्द्वीए णिव्वाहमुबरुंभादो सब्बत्था-बद्विदभागहारच्युवगमस्स वि एदिम्म पक्खे अविमवाददंसणादो । संपिह जवमज्झादो

आवळिके असंख्यातवे भागप्रमाण जीव होते हैं उस प्रकार करना चाहिए, अन्यथा पूर्वाचारोंका जो सम्प्रदाय चळा आ रहा है उसके साथ बिरोध होनेका प्रसंग प्राप्त होता है। ऐसा
होनेपर सर्वत्र एक ही जीव अधिक या कम होता है और अभ्यस्तन गुणहानिश्यकाकों की
अपिक्षा उपरिस गुणहानिश्यकाकार्ष असस्यातगुणी वन जाती है, सर्वत्र गुणहानिश्यकाकों की
सदृश ही प्राप्त होता है, गुणहानिश्यकार्ष मं व मिळाकर आवळिक असंख्यात्व भागप्रमाण
ही जाती हैं। इस प्रकार यह सर्व विधि कत जाती है। किन्तु सर्वत्र अवस्थित भागप्रमाण
ही जाती है। इस प्रकार यह सर्व विधि कत जाती है। किन्तु सर्वत्र अवस्थित भागप्रमाण
है यह बात नहीं बनती, क्योंकि जघन्य स्थानके सदृश जीवोंके प्रमाणसे उपरिस भागहार हो हो।
अर्थ-अर्थ भागके कमसे हानि देखी जाती है तथा यह अनवस्थित भागहार होओ, क्योंकि
यर्थ इष्ट है। तथा सर्वत्र अवस्थित हो भागहार है ऐमा सम्प्रयान नहीं है, क्योंकि जैसा गया
नहीं जाता। इसळिए यवसम्बन्धि पूर्व सर्वत्र जचन्य स्थानके जीवोंके प्रमाणक प्राप्त होने तक जचन्य
स्थानके जीवोंके प्रमाणसे दूना अवस्थित भागहार है। इसके आगे अनवस्थित भागहार
स्थानके जीवोंके प्रमाणसे दूना अवस्थित भागहार है। इसके आगे अनवस्थित भागहार
स्थानके की निर्मे हमती हीन होता जाता है इस प्रकार यहाँपर परमाष्टें हैं।

 हेड्डिमोवरिमणाणागुणहाणिसलागाणमियत्तावहारणहुं सुत्तमुत्तरमोइण्णं---

- \* जवमञ्मजीवाणं जित्तयाणि अद्धन्त्रेदणाणि तेसिमसंखेळविभागो हेडा जवमञ्मस्स गुणहाणिष्ठाणंतराणि । तेसिमसंखेळभागमेत्ताणि उविर जवमञ्मस्स गुणहाणिष्ठाणंतराणि ।
- ५२९०. एदेण सुनेण हेड्डिमणाणागुणहाणिसलागाहितो उर्वातमणाणागुणहाणिसलागाणमसंखेजगुणनं स्विद् । सपिंह एत्थ जनमञ्झब्लेट्णएसु अणवगएसु तेहिंतो जनमञ्झादो हेड्डिमोनिरमणाणागुणहाणिसलागाणा पमाणावहारणं कादुं ण सिक जह नि जनमञ्झलेट्रेटणयाणमेन पमाणाणिण्णयं तान कस्सामी। तं जहा—जनमञ्झजीनपमाणागुकस्सेणानिलयाए असंखेजिदिमागो नि सुने णिहिंह, सो नुण आविलियाए असंखेजिदिमागो जह वि जिणदिंहुमानेण घेनच्यो, तो वि जहण्णपिरचासंखेजियाए असंखेजिदिमागो जह वि जिणदिंहुमानेण घेनच्यो, तो वि जहण्णपिरचासंखेजियाए असंखेजिदिमागो जह वि जिणदिंहुमानेण घेनच्यो, तो वि जहण्णपिरचामंखेजियाए असंखेजिदिमागो घेन्ण तच्छेदणएहिंतो जनमञ्झहेड्डिमोनिरमणाणागुण-हाणिसलागाणं पमाणसाहणमेनमणुगंतन्त्रं । तं कथं १ जहण्णपिरचासंखेजपा विरले-युणार्वल्याए समखंडं कादृण दिण्णाए क्वं पिंड जहण्णपिरचासंखेजपाणं पात्रः ।

अधम्तन और उपरिम नाना गणहानिशलाकाओंके प्रमाणको निश्चित करनेके लिये आगेका सूत्र आया हें—

- \* यवमध्यवर्ती जीवोंके जितने अर्घच्छेद होते हैं उनके असंख्यातवें भाग-प्रमाण यवमध्यके अधस्तन (पूर्ववर्ती) गुणहानिस्थानान्तर होते हैं तथा उनके (अर्घच्छेदोंके) असंख्यात बहुभागप्रमाण यवमध्यके उपितन गुणहानिस्थानान्तर होते हैं।
- § २९० इस सुद्रद्वारा अधस्त्वन गुणहानिज्ञलाकाओं से उपरिम नाना गुणहानिज्ञलाकाएँ असंख्यातगुणी सुचित को गई हैं। अब यहाँपर यवमध्यके अर्धन्छेदोंके अबगत न होनेपर उनसे यवमध्यके अधस्त्वन और उपरिम नाना गुणहानिज्ञलाकाओंका प्रमाण निरिच्य करना उसक्य नहीं है, इसलिए यवमध्यके अर्धन्छेदोंके ही प्रमाणका निर्णय सर्वप्रयस करेंगे। यथा—यवसध्यके जीवोंका प्रमाण उत्कृष्टरूस्पसे आवालिके असंख्यातवे सागाप्ताण है इस प्रकार सूत्रमें निर्देश किया है। परन्तु उस आविल्के असंख्यातवे सागाको यदापि जैसा जिनदेवने देखा हो वैसा लेना चाहिए तो भी जयन्य परीतासंख्यातसे आविल्के भाजित करनेपर वहाँ जो भागा कब्ध आवे कते यवसम्बद्धके वीव होते हैं, इसलिए आविल्के सचसे करहुष्ट असंख्यातये भागको प्रहुणकर उनके अर्थच्छेदों के द्वारा यवसध्यके अस्थतन और उपरितन गुणहानिज्ञलाकाओं के प्रमाणकी सिद्धि होती है ऐसा जान लेना चाहिए।

शंका-वह कैसे ?

समाधान---जधन्य परीतासंस्यातका बिरलनकर उस विरक्ति राशिपर आवलिके असंख्यातवें भागको समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर प्रत्येक एक विरल्जनके प्रति जधन्य परीतासंस्थातका प्रमाण प्राप्त होता है। कुदो एदं णव्वदे ? जहण्णपरिचासंखेजयं विरलेट्रण रूवं पिंड तमेव दाद्ण विगाद-संविगादकदे आविलया सम्रुप्पज्जिद् चि परियम्मवयणादो । पुणो एत्थेयरूवपरिदे मोच्ण सेससञ्चरूवधिदजहण्णपरिचासंखेज्जेषु अण्णोण्णव्यत्येषु जवमज्ज्ञजीवपमाणं होइ । एवं होदि चि काद्ण एदस्स आविल्याए असंखेजदिभागस्स छेदणयाणि उकस्ससंखेजविरलणमेचजहण्णपिचासंखेजच्छेदणएसु सम्रुदिदेसु भवति । जहण्ण-परिचासंखेजज्ञच्डेद्एणहिं परिहीणावलियच्छेदणेसु गहिदेसु जवमज्ज्ञच्छेदणयाणि सम्रुप्पज्जिति चिभणिदं होई ।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान — क्योंकि जघन्य परीतासंख्यातका विरक्षनकर विरक्षित राशिके प्रत्येक एकपर उसी राशिको देकर वर्गित-संवर्गित करनेपर आविष्ठ उत्पन्न होती है इस परिकर्मके वचनसे जाना जाता है।

पुनः यहाँ एक अंकके प्रति प्राप्त राग्निको छोड़कर शेष सब अंकोंके प्रति प्राप्त जावन्य परीतासंख्यातीं के परस्पर गुणित करनेपर यवसध्यके जीवोंका प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार होता है पेसा समक्षकर आविष्टिक इस असंख्यातके भागके अर्घच्छेद उच्छुप्ट संख्यातके विरत्ननप्रमाण जावन्य परीतासंख्यातके अर्घच्छेदोंसे मिलानेपर होते हैं। जावन्य परीता-संख्यातके अर्घच्छेदोंसे होन आविष्ठिक अर्घच्छेदोंके प्रहण करनेपर यवसध्यके अर्घच्छेद उत्पन्न होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

<sup>§</sup> २०१. अब इन्हींसेंसे एक अंकके प्रति प्राप्त जयन्य परीतासंख्यातके अर्थच्छेदप्रमाण अथस्तन नाना गुणहानिशलाकारे होती हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए तथा एक अंक कम करके होए उन्नष्ट संख्यातप्रमाण विरक्तींके प्रति प्राप्त जयन्य परीतासंख्यातोंके अर्थच्छेदर्शिको प्रहण कर उपरिम नाना गुणहानिशलाकारें होती हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए। और इस प्रकार प्रहण करनेपर अथस्तन नाना गुणहानिशलाकारों उपरिम नाना गुणहानिशलाकारें संख्यातगुणी हो होती हैं, असंख्यातगुणी नहीं।

श्रंका—परन्तु यह इट नहीं हैं, क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेपर इस कथनका अधस्तन नाना गुणहानिश्राओंसे उपरिम नाना गुणहानिश्राकाकारें असंख्यातगुणी होती हैं इस प्रकार कथन करवाले इस सम्रके साथ बिरोध आता है, इसलिए यह पटिन नहीं होता ?

समाधान-यह कहना सत्य है, क्योंकि जघन्य परीतासंख्यातके अर्थच्छेदप्रमाण

पुणहाणिसलागाणं तत्तो संखेळगणतं मोत्तृण णासंखेळगुणत्तसंभवो ति । बिंतु क्ष्मजहण्णपित्तासंखेळ-छेदणयमेत्तीओ हेहिमणाणागुणहाणिसलागाओ ति घेत्तण पयदत्यसमत्यणा कायव्या, तहा घेष्यमाणे उन्तरमणाणागुणहाणिसलागाणमसंखेळ-गुणत्तसंभवदंसणादो। तं कघं ? उक्तस्तसंखेळयं विरलेयुण पुज्युत्तपमाणजवमज्ञ्रच्छेदणायु समखंडं कादृण दिण्णेषु हवं पिंड जहण्णपित्तासंखेळच्छेदणयमाणं होदृण पावह। पुणो एत्य सव्यक्तयितेषु एमेगक्तयमणिय पुष हृदेण्वं। एवं ठिविदे विरलणक्तं पिंड अवणिदसेसाणि क्ष्मण्यक्रपणपित्तासंखेळच्छेदणयमेत्तकाणि जादाणि। सव्यक्तयधित्तेषु अवणिदक्वाणि वि एकदो मेलाविदाणि उक्तस्तसंखेळजमेत्ताणि जादाणि। पुणो एदाणि क्ष्मणजहण्णपित्तासंखेळच्छेदणपि मा घेत्तृण भागळढ्-संखेळकाणि पुण्यल्वल्क्कस्तसंखेळवित्रणणए पासे विरल्पिय तेषु क्षेषु समखंड किरिय विप्रणेखु संपिद्विवर्कणए वि रूवं विह क्ष्मण्यकण्णपित्तासंखेळच्छेदणयमेत्ताणि ह्वाणि ह्वा

अधस्तन नाना गुणहानिश्रह्याकाओं के प्रहण करनेपर उपरिम्न नाना गुणहानिश्रह्याकाऐ उनसे संख्यातगुणी होता है इसे छोड़कर उनका असंख्यातगुणा होना सम्भव नहीं है। किन्तु एक कम जपन्य परीतासंख्यातके अधेच्छेदममाण अधस्तन नाना गुणहानिश्रह्याकाओं को प्रहणकर प्रकृत अर्थका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकारसे महण करनेपर उपरिम्म नाना गणहानिश्रह्याकाओं का असंख्यातगणा होना सम्भव देखा जाता है।

शंका---वहकैसे १

समाधान—क्यों कि उन्कृष्ट संस्थातका विराजनकर पृत्रों का प्रमाण यवमध्यके अर्धकहें दों को समान खण्डकर देयरूपसे देनेपर प्रत्येक एकके प्रति जपन्य परीवासंख्यात अर्धकहें दों को प्रमाण प्राप्त होता है। पुन' यहाँ पर सब अंकों के प्रति प्राप्त राशिमेंसे एक-एक अंकको 
तिकालकर एयक स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करनेपर प्रत्येक विराजनक प्रति 
तिकालके वाद होण संख्या एक कम जपन्य परीवासंख्यात अर्थ-छेट्यमाण अंकनाली हो 
जाती है। सब अंकों के प्रति प्राप्त निकाले गये अंक भी एकत्र मिलानेपर उन्कृष्ट संख्यातप्रमाण 
हो जाते हैं। पुन: इन्हें एक कम जपन्य परीवासंख्यातक अर्थ-छेट्रोसे भाजितकर भाग करनेसे जो संख्यात अंक लब्ध आर्थ उनको पहले के उन्कृष्ट संख्यातसम्बन्धी विराजनक पास 
विराजितकर का लब्ध अर्थ उनको पहले उनकुष्ट संख्यातसम्बन्धी विराजनक पास 
विराजितकर का लब्ध अर्थ उनको पहले विराजनक स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
विराजितकर का लब्ध अर्थ उनके पास 
विराजितकर का लब्ध के प्रति स्थान स्थान 
विराजितकर का लब्ध के 
प्रति स्थान करने 
स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्था

- जादाओ । किं कारणं ? संखेजरूवन्महियजहण्णपरित्तासंखेजजमेत्तरूवाणमेत्य गुणगार-सरूवेण पउत्तिदंसणादो । एवमेदीए दिसाए जहण्णपरित्तासंखेजजन्छेदणयाणि दुरूव्ण-तिरूव्णादिकसेण परिद्वाविय हेड्डिमणाणागुणहाणिसलागाणं पमाणागुगसी समयाविरोहेण कायच्या जाव तप्पाओग्गासंखेजजरूवमेताओ जादाओ ति । तदो हेड्डिमणाणागुणहाणि-सलागाओ संखेजजाओ होद्ण उवरिमणाणागुणहाणिसलागाहिंतो असंखेजजगुणहीणाओ ति सिद्धं ।
- § २९२. एवं ताव जवमज्झच्छेदणयाणमसंखेज्जदिभागमेत्ताओ हिंद्रमणाणागुणहाणिसलागाओ तेसिमसंखेज्जदिभागमेत्ताओ च जवरिमणाणागुणहाणिसलागाओ
  चि एदमत्यं परूविय संपि एवंविद्दणाणागुणहाणिसलागाओ घरेदण जहण्णुकस्सद्वाणजीवपमाणिणण्णयं कस्सामी । तं जहा—जवमज्झादो हिंद्रमणाणागुणहाणिसलागाओ
  विरित्य विग्नं करिय अण्णोण्णव्भत्थे कदे जहण्णपरित्तासंखेज्जस्स अद्वमुप्पज्जइ ।
  पुणो एदेणण्णोण्णव्भत्थरासिणा जवमज्झाजीवे ओविट्टदेसु स्वणुकस्ससंखेज्जमेत्तजहण्णपरित्तासखेज्जपाणि अण्णोण्णव्भत्थाणि काद्ण दुगुणमेत्तं लद्धपमाणं होदि । एद
  चेव जहण्णद्राणजीवपमाणमिदि घेत्तव्यं ।
- § २९३. संपहि उक्क्स्सट्टाणजीवपमाणे आणिज्जमाणे तत्थ ता वपुज्वुत्तविरलणाए दोह्वपिरिदछेदणएहिं परिहीणजवमज्झच्छेदणयमेत्ताओ उविरमणाणागणहाणिसलागाओ

उपरिम नाना गुणहानिशलाकाएँ निश्जसय असंख्यावगुणी हो जाती है, क्योंकि संख्यात अंक अधिक जधन्य परीतासंक्यातप्रमाण अंकोंकी यहाँपर गुणकाररूपसे प्रवृत्ति देखां जाती है। इस प्रकार इस पद्धिते जधन्य परीतासंक्यातके अर्थन्क्रहोंकी दा अंक कम, तीन अंक कम आदिक कमसे घटाकर अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाओंके प्रमाणका अनुगम तरायोगय संख्यातप्रमाण संख्याक प्रप्रा होने तक आगमानुसार करना चाहिए। अतः अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाओं से असंख्यात प्रा होने तक आगमानुसार करना चाहिए। अतः अधस्तन नाना गुणहानिशलाकार्य संख्यात होकर वे उपरिम नाना गुणहानिशलाकार्योस असंख्यातगुणी हीन होती हैं यह सिद्ध हुआ।

- § २९२ इस प्रकार सर्वप्रथम यवमध्यक अर्थच्छेदोंक असंख्यातवे भागप्रमाण अघरतन नाना गुणहानिज्ञछाकाएँ और उन्हीं अर्थच्छेदोंक असंख्यात बहुआगप्रमाण उपरिम नाना गुणहानिज्ञछाकाएँ और उन्हीं अर्थच्छेदोंक असंख्यात बहुआगप्रमाण उपरिम नाना गुणहानिज्ञछाकार्ये होती हैं इस प्रकार हस अर्थना क्वें वांके प्रमाणका निर्वेश करते हैं। यथा—अवसंध्यसे अध्यतन नाना गुणहानिज्ञछाकाओंका विरञ्जनकर और विरञ्जित राशिके प्रत्येक एकके दूनाकर परस्य गुणा करनेपर जयन्य परीतासंख्यातका अर्थभाग उत्पन्न होता है। युना इस अन्योन्य अभ्यत्य राशिद्धारा यवमध्यके जीवोंक भाजित करनेपर जो छब्ध आता है वह एक कम उन्हा संख्यातमाण जयन्य परीतासंख्यातको परस्यर गूणितकर जो छब्ध आता है वह एक कम उन्हा संख्यातमाण जयन्य परीतासंख्यातको परस्यर गूणितकर जो छब्ध आता है वह एक कम उन्हा संख्यातमाण जयन्य स्थानके जीवोंका प्रमाण है ऐसा प्रहण करना चाहिए।
- § २९३. अब उत्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणको लानेपर वहाँ सर्व प्रथम पूर्वोक विरलनके वो अंकोंके प्रति प्राप्त अर्थच्छेब्रोंसे होन यवमध्यके अर्थच्छेब्रमाण उपरिम नाना

चि घेच्ण तासिमण्णोण्ण-भत्थरासिणा जवमञ्झजीवेसु पुञ्च्यपमाणेसु ओवड्रिदेसु जहण्णपित्तासंखेअवग्गस्स चउन्भागमेत्त्रभुकस्सद्वाणजीवपमाणमागच्छ्यः। अह जङ् तिरूव्णविरलणरूवधित्यं जावण्यामेत्रभुकस्सद्वाणजीवपमाणमागच्छ्यः। अह जङ् तिरूव्णविरलणरूवधित्यं जवन्याने उविरमणाणागुणहाणिसलागाओ चि घेप्पंति तो तासिमण्णोण्ण-भत्थरासिणा जवमज्झहाणजीवेसु आजिदेसु जहण्णपित्तासंखेअअध्यास्स अहुमभागमेत्त्रभृकस्सद्वाणजीवपमाणमागच्छ्यः। एवं णेदच्वं जाव तप्पाजोगमासंखेअ-रूवधित्यन्त्रभ्याचित्रभाषोण्ण उविरमणाणागुणहाणिसलागाओ जादाओ चि एवमेदेसु वियप्पेसु जिणदिह्माचेणुकस्सद्वाणजीवपमाणमावालयाए असंखेअदिमागमेत्त्रं गावे व्यवं ये उवकस्सए कसायुदयद्वाणे दो जीवा चि एदं पि सुवं संदिद्विपमाणं अद्यव्ये । अदो चेय उवकस्सए कसायुदयद्वाणे दो जीवा चि एदं पि सुवं संदिद्विपमाणं अद्यव्ये व्यवाणि तिसमसंखेअदिमागो हेहा जवमज्झस्स गुणहाणि-हाणंतराणि तेसिमसंखेआमागमेत्त्राणि च उविर जवमज्झस्स गुणहाणिन्हाणंतराणि तेसिमसंखेआमागमेत्त्राणि च उविर जवमज्झस्स गुणहाणिन्हाणंतराणि तेसिमसंखेआमागमेत्त्राणं च उविर जवमज्झस्स गुणहाणिन्हाणंतराणि तेसिमसंखेआमागमेत्त्राणं च उविर जवमज्झस्स गुणहाणिन्हाणंतराणि तेसिमसंखेआमागमेत्त्राणं

§ २९४. एत्थ एरूवणा पमाणमप्पानहुआं चैदि तीहिं आणियोगहारेहिं णाणेग-गुणविट्ट-हाणिद्वाणंतरसलागाणमणुगमो कायञ्चो । तत्थ एरूवणदाए अत्थि एगजीव-दुगुणहाणिद्वाणंतरं णाणाजीवदुगुणहाणिद्वाणंतरसलागाओ च पमाणमेगगुणविट्ट-हाणिद्वाणंतरमसंखेळा लोगा, णाणागुणहाणिद्वाणंतरसलागाओ आविल्याए असंखेळिट-

गुणहानिशलाकाओंको प्रहणकर उनको अन्योन्याध्यस्तराशिस्ते पूर्वोक्त प्रमाण यवसम्बन्धसम्बन्धी जीवोंक भाजित करनेपर जावन्य परीतासंख्यातके वगीके वीथे भागप्रमाण उत्कृष्ट सम्बन्धी जीवोंका प्रमाण आता है। और यदि तीन अंक कम विरक्तको जितनी संख्या है तत्प्रमाण उपरिम्न नाग गुणहानिशलाकाएँ हैं ऐसा प्रहण करते हैं तो उनकी अन्योग्याध्यस्त राशिद्वारा यवसध्यके जीवोंके भाजित करनेपर जयन्य परीतासंख्यातके धनके आठवें भागप्रमाण उत्कृष्ट स्थानसन्बन्धी जीवोंका प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार विरक्तक तरायोग्य संस्थात अर्केष्ट प्रमाण प्रमाण भाजित होता है। इस प्रकार विरक्तक दरायोग्य संस्थात अर्केष्ट प्रमाण प्रमाण स्वाप्त कार्कों प्रमाण आविके अर्क्षवात्व नाग गुणहानिशलाकाओं है होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार दिन विकल्पों जिनन्द्र देवने जैसा देखा हो उसके अनुसार उत्कृष्ट स्थानके जीवोंका प्रमाण आविके अर्क्षवात्व देवने अर्था प्रमाण महण करना चाहिए। और इसिलिए उत्कृष्ट कथा व उद्यस्थानमें हो जीव हैं इस प्रकार प्राप्त हो जीव हैं इस प्रमाण करके व्याख्यात किया है, इसिलिए कुळ भी विकद्ध स्थाप अर्था अर्था अर्था विवास होते हैं। अता यवसध्यके जीवोंक जितने अर्थच्येत क्षेत्र उत्तके अर्सक्यात्व सागप्रमाण यवसध्यक्त अपरिम गुणहानिस्थानास्यर होते हैं और उनके अर्सक्यात बहुभागप्रमाण यवसध्यक्त अपरिम गुणहानिस्थानास्यर होते हैं यह सिद्ध हजा प्रसिप्त गुणहानिस्थानास्यर होते हैं अरि उनके अर्सक्यात वहुभागप्रमाण

\$ २९४. वहाँपर प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्व इन तीन अनुयोगद्वारों के आऊम्बन-द्वारा नाना और एक गुणहृद्धिसळाकावों और गुणहानिसळाकावोंका अनुगम करना चाहिए। क्नमेंसे प्ररूपणाकी अपेक्षा एक चीविद्युणहानिस्थानान्तर और नाना चीविद्युणहानि-स्थानान्तर सळाकारों हैं। प्रमाण—पक गुणहृद्धि और गुणहानिस्थानान्तर असंस्थात ळेकप्रमाण है तथा नाना गुणहानिस्थानान्तरसळाकार्य आविष्ठिक असंस्थात संगाप्तमाण हैं। अस्प- भागो । अप्पाबहुअं सन्वत्योवा णाणागुणहाणिद्वाणंतरसलागाओ । एयदुगुणवद्वि-हाणिद्वाणंतरमसंखेळगुणं । को गुणगारो ? असंखेआ लोगा । एवं परंपरोवणिधा-संबंधेण जवमज्झादो हेड्डिभोवरिमणाणागुणहाणिसलागाणसियचावहारणं काद्ण संपद्वि तसजीवविसयमेदं जवमज्झं पदुप्पाइदिमिदि णिगमणद्वश्वत्तरसुवं भणह—

### \* एवं पदुप्पण्णं तसाणं जवमङ्भं।

५ २९५. जमेदमणंतरपरुविदं जवमज्झं तं तसाणं पदुप्पण्णं तसजीवे अहिकरिय परुविदिमिदि वुत्तं होइ। एहंदिएसु एसा जवमज्झपरुवणा किण्ण होइ? ण, तत्थ थावरपाओग्मकसायुदयद्वाणेसु एक्केक्सिम कसायुदयद्वाणे तेसिमणंतसंखाविष्ठण्णाण-मण्णारिसेण जवमज्झसरिणवेसेणावद्वाणदंसणादो। तदो जत्थ विरहिदाबिरहिदहाणसंभवो तत्थेव तसजीवविसये जवमज्झमेदं पदुप्पण्णमिदि सुसंबद्धमभिहिदं। अथवा पुव्यसुत्तेण जवमज्झादो हेहिमोवरिमणाणागुणाहाणिसस्रागणं पमाणपरिच्छेददुवारेण जहण्णुकस्स-इाणजीवाणं पमाणं परुविदं।

§ २९६. संपि जहण्णुक्कस्सद्वाणजीवेहिंतो जवमञ्झजीवपमाणसादणद्विमदं
सुत्तमोहण्णमिदि वक्खाणेयव्वं । तं जहा—एदमणंतरपरुविदजहण्णुकस्सद्वाणजीवपमाणं जहाकमं हेद्विमोविरमणाणागुणहाणिसस्रागामण्णोण्णव्यत्थरासिणा

बहुत्व—नाना गुणहानिस्थानान्तरसञ्जाकारें सबसे थोड़ी हैं। उनसे एक द्विगुणहृद्धि और दिगुणहानिस्थानान्तरसञ्जाका असंस्थातगुणी है। गुणकार क्या हे ? असंस्थात लोक गुणकार है। इस प्रकार परंपरोपनिथाके सम्बन्धसे यवसम्बसे अथस्तत और उपरिस नाना गुणहानि-सञ्जाकाओंको संस्थाका अवधारणकर अब यह यबसम्ब्य त्रसओविषयक कहा गया है इस बातका ज्ञान करानेके लिए लागेके सुत्रको कहते हैं—

इस प्रकार त्रसजीवोंके कषाय-उदयस्थान-सम्बन्धी यवमध्य उत्पन्न हो जाता है।

§ २९५. जिस यवमध्यका पहले कथन कर आये हैं उसका त्रसजीवोंको अधिकृतकर 'पदुप्पणणे' अर्थात् कथन किया यह उक्त सूत्रका तात्पर्य है।

sian-एकेन्द्रिय जीवोंमें यह यवमध्यप्रक्रपणा क्यों नहीं होती ?

समाधान — नहीं, क्योंकि वहाँ स्थावरोके योग्य क्याय उदयस्थानोमेंसे एक-एक क्याय-उदयस्थानमें उनकी संख्या अनन्त होती हैं, इसिल्डिए उनके यवसम्ब्यकी रचनाका अवस्थान विसदुशरूरो देखा जाता है, इसिल्डिए जहाँगर जीवोंसे रहित और जीवोंसे युक्त स्थान सम्भव हैं वहीं प्रस्तजीविषयक यह यवसम्ब उत्तरन हुआ है स सुसस्य हरहा है। अथवा पूर्व सुप्रदारा यवसम्बयसे अभरतन और उपरिस्त नाना गुणहानिशल्काओंके प्रमाणका निर्णय करके उस द्वारा अपन्य और उत्तरुष्ट स्थानके जीवोंका प्रमाण कहा गया है।

६ १९६, अब जघन्य और उत्कृष्ट स्थानके जीवोंसे यवमध्यके जीवोंके प्रमाणको सिद्ध करनेके खिये यह सूत्र आया है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। यवा—यह अनन्तर कहा गया जघन्य और उत्कृष्ट स्थानके जीवोंका प्रमाण क्रमसे अधसन और उपरिम नाना गुणहानि-झखाकाओंको अन्योन्याप्यस्तराहिसे 'युद्धप्पण' अर्थात् गुणित होकर ऋसुजीवोंका यवमध्य पदुप्पणणं गुणिदं संतं तसाणं ब्रवमञ्जं होह्। ब्रहण्णुक्स्सहाणजीवपमाणं जहाकमं होष्ठ उदेसेष्ठ द्वविय तत्थ जहण्णहाणजीवपमाणे हेट्टिमणाणागुणहाणिसल्लागेमवारं दुगुणगुणगारेण गुणिदे उविरमणाणागुणहाणिसल्लागेमवारं व उक्कस्सहाणजीवपमाणे दुगुणगुणगारेण गुणिदे जवमञ्ज्ञाहाणजीवपमाणमुप्पजिदं ति वुत्तं होह्। अहवा एदं जवमञ्ज्ञाहाणजीवपमाणमुप्पजिदं वेतृण विरल्लिय विगं कार्ण अण्णोणण्णस्यं कदे जवमञ्ज्ञाहाणजीवपमाणमुप्पाहियं वेतृण विरल्लिय विगं कार्ण अण्णोणण्णस्यं कदे जवमञ्ज्ञाहाणजीवपमाणमुप्पजिदं ति एदस्स सुचस्सत्यो परुवेयच्यो, पदुप्पणसहस्स गुणगारपञ्जायचेण रूटस्स इह ग्गहणादो। एवमणंवर-परंपरोवणिधामेयभिण्णसेदि-परवणा समत्ता।

§ २९७. संपिह एदेणेव सुत्तपवंश्वेण स्विदो अवहारो मागाभागो च जाणिय णेदव्वो । तदो अप्पावहुअं—सञ्वत्थोवा उक्कस्सए कसायुदयहाणे जीवा । जहण्णए कसायुदयहाणे जीवा असंखेआगुणा । को गुणगारो ? आविष्ठियाए असंखेआदिभागो । हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाहिं परिहीणुविरमणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्यरासिगुणगारो चि जम्रुचं होइ । जवमञ्झजीवा संखेआगुणा । को गुणगारो ? जहण्णपरिचासंखेआयस्स अद्धमेचो चउन्भागमेचो अद्दुभागमेचो तप्पाओग्मसंखेआ-रूवमेचो वा । कुदो एदं णव्वदे ? जहण्णहाणादो उविर रूव्णजहण्णपरिचासंखेज्य-

होता है। जधन्य और उन्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणको क्रमसे दो स्थानोंमें स्थापितकर वहाँ जधन्य स्थानके जीवोंके प्रमाणको अधस्तन नाना गुणहानिशलकाओंका जो प्रमाण है उतनी बार दिगुण गुणकारसे गुणित करनेपर तथा उपरिम नाना गुणहानिशलकाओंका जो प्रमाण है उतनी बार उन्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणको दिगुणगुणकारसे गुणित करनेपर यवसण्यके जिल्लाकों हो जो प्रमाण उत्तन होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अथवा यवसण्यके अर्थच्छेदिके इस प्रमाणको न्यूनाधिकतासे रहितहपसे प्रहलकर और उसका विरल्जनकर तथा विरल्जनके प्रत्येक एकको हुनाकर परस्पर गुणा करनेपर यवसण्यस्थानके जीवोंका प्रमाण उत्पन्न होता है इस प्रकार इस सुत्रके अर्थका कथन करना चाहिए, क्योंकि 'पदुष्पणण' शब्दको 'गुणकार' अर्थके यहाँ प्रहण किया है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा और परन्परोपनिधाके सेवस्य श्रीणप्रकृषणा समाह हुई।

\$ २९.७ अब इसी सूत्र प्रबन्धद्वारा सूचित हुए अवहार और भागाभागका जानकर कथन करना चाहिए। उसके बाद अल्पबहुत्व है—उक्कृष्ट कथाय उद्यवस्थानमें जीव असके योहे हैं। उनसे जपन्य कथाय उद्यवस्थानमें जीव असंस्थातत्त्र) हैं। गुणकार क्या है १ आविक असंस्थात्व में हैं। गुणकार क्या है १ आविक असंस्थात्व मागप्रमाण गुणकार है। अध्यक्षन नाना गुणहानिशाजकाओं से होन उपरिम नाना गुणहानिशाजकाओं के अन्योन्याभ्यस्त राशि गुणकार है यह उक्त कथनका तात्व हैं। उनसे यवसम्बके जीव संख्यातगृणे हैं। गुणकार क्या है १ जचन्य परीनासंख्यात-का अध्यागमाणमाण, उद्यवभागप्रमाण, अष्टमं भागप्रमाण अथवा तत्वायोग्य संख्यात अंक-प्रयाण है।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? समाधान—जघन्य स्थानसे ऊपर एक कम जघन्य परीतासंख्यातके अर्घच्छेदोंसे छेकर छेरणयमार्दि कार्ण जाव तप्पाओग्मसंखेजरूवमेचाओ जवमज्झादो हेट्टिमणाणागुणहाणि-सलागाओ जिणदिङ्गसवेण घेचव्याओ चि परमगुरूवएसादो। जवसज्झादो हेट्टिमजीवा असंखेज्जगुणा। को गुणगारो ? आवल्यिपाए असंखेज्जदिमागो, किंचुणदिवह-गुणहाणिद्वाणंतरिमिदि वृत्तं होह। जवमज्झादो उवरिमजीवा विसेसाहिया। सुगममेत्य कारणं। सन्वेसु ट्वाणेसु जीवा विसेसाहिया, हेट्टिमङ्गाणजीवाणमेत्य पवेसदंसणादो। एवमप्पावहुए एरुविदे कसायुदयद्वाणेसु तसाणमोषेण विरहिदाविरहिदद्वाणपरुवणागुगया जवमज्झपरुवणा समत्ता भवदि। एत्रो णिरयादिगदीणं पादेक्कं णिरुभणं कार्ण तसाणमादेसपरुवणा च जहागममण्यांतव्य।

- **\* एसा सुत्तविहासा** ।
- ९२९८. सत्तमीए गाहाए पुरिमद्धसुत्तस्स एसा अत्यविद्यासा कया ति कुत्तं होह।
  - \* सत्तमीए गाहाए पढमस्स अद्भस्स अत्थविहासा समत्ता भवदि।
  - ६ २९९. सुगमं।
  - ७ एतो विदियद्धस्स अत्यविहासा कायव्वा ।
  - § ३००. सुगममेदं पइण्णावक्कं ।

त्त्यायोग्य संख्यात अंकप्रमाण यवमध्यसे अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाँए जितनो जिनेन्द्र-देवने देखी हों उस रूपसे ग्रहण करनी चाहिए ऐसा परमगरुका उपदेश हैं।

उनसे यवसध्यके जीव असंस्थातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? आविडिके असंस्थातवें भागप्रसाण गुणकार है। कुछ कम देंद्र गुणहा सिस्थानान्तरप्रमाण गुणकार है। कुछ कम देंद्र गुणहा सिस्थानान्तरप्रमाण गुणकार है। इस उक्त कथन- का तात्यये हैं। उनसे यवसध्यसे उपरिक्ष जीव विशेष अधिक हैं, क्योंकि इतमें अधस्तत स्थानोंके जीव विशेष अधिक हैं, क्योंकि इतमें अधस्तत स्थानोंके जीवोंका प्रवेश देखा जाता है। इस प्रकार अल्पबहुत्वका कथन करनेपर कथाय उदयस्थानोंके आध्येस प्रसानों होते हैं। आगे तरकारित जीवोंका प्रवेश रेखा जाता है। इस प्रकार अल्पबहुत्वका कथन करनेपर कथाय उदयस्थानोंके आध्येस प्रसान स्थानोंका प्रकार प्रसान स्थानोंका प्रकार प्रसान स्थानोंका प्रकार कर प्रसानोंकों आदेशप्रस्थणा समाप्त होती है। आगे तरकारि गतियोंकेस प्रत्येक गतिको विवक्षित कर प्रसानोंकों आदेशप्रस्थणा भी आगमासुसार जान जेनी चाहिए।

- \* यह गाथास्त्रकी अर्थविमाषा है।
- § २९८. सातवीं गाथासूत्रके पूर्वार्धकी यह अर्थविभाषा की यह उक्त कथनका तार्स्पर्य है।
  - इस प्रकार सातवीं गाथाके प्रथम अर्धभागकी अर्थविभाषा समाप्त होती है।
  - § २९९. यह सुगम है।
  - अब आगे द्सरे अर्धभागकी अर्थविभाषा करनी चाहिए ।
  - § ३००. यह प्रतिज्ञाबाक्य सुगम है।

- क्षतं जहा।
  - ६ ३०१. एटं पि सगमं।
- \* पहमसमयोवज्रतेहिं चरिमसमए च बोद्धव्वा ति एत्थ तिण्णि सेहीओ ।

§ ३०२ एदस्स गाहापच्छद्धस्स अत्थविहासणहुमेत्थ तिण्णि सेढीओ अप्पानहुज-संबंधिणीओ णादव्याओ ति भणिदं होइ । कथं पुण गाहापच्छद्वमेदं तिविहाए सेटीए अप्पाबहुअपरूवणम्मि पडिबद्धमिदि चे १ बुच्चदे, तं जहा—एत्थतणसमयसदो ण कालवाचओ, किंत ववस्थावाचओ घेत्तच्वो। तेण पढमसमयोवजुर्तेहिं ति बुत्ते पढमादियाएं सेढीए ग्रहणं कायव्वं, पढमकसायादियाए ववत्थाए परिणदेहिं जीवेहिं एया अप्पाबहअसेढी णायच्या चि सुचत्थावलंबणादो । एवं चरिमसमये च बोद्धच्या त्ति एदेण वि चरिमादियाए सेढीए संगद्दी कायच्ची, चरिमकसायादियाए वयत्थाए अण्णा अप्पाबहुअसेढी बोद्धव्वा त्ति तदत्थावलंबणादो। जेणेदाओ दो वि सेढीआ देसामासयभावेण पयट्टाओ तेण विदियादिया वि सेढी एत्थेवंतन्भृदा ति गहेयव्वा । अथवा सम्यगीयते प्राप्यते इति समयः संपरायः कसार्ये इत्येकोऽर्थः । प्रथमश्चासौ समयश्र

क्ष वह जैसे ।

<sup>§</sup> ३०१. यह सूत्रवचन भी सुगम है।

अथमादिका श्रेणि या प्रथम आदि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके द्वारा और अन्तिमादिका श्रेणि या अन्तिमादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंकेद्वारा अन्यबहुत्व जानना चाहिए। इस प्रकार प्रकर्तमें तीन श्रेणियाँ कही गई हैं।

<sup>§</sup> ३०२. गाथाके इस उत्तरार्धके अर्थका विशेष व्याख्यान करनेके छिये यहाँपर अल्प-

वहुत्वसे सम्बन्ध रखनेवाली तीन श्रीण्याँ ताना चाहिए यह उक्त क्षमका तात्पर्य है। श्रीका—गाथाका यह उत्तरार्थ तीन प्रकारकी श्रीण्यांसे सम्बन्ध रखनेवाले अल्प-बहत्वके कथनमें कैसे प्रतिबद्ध है ?

समाधान—कहते हैं, यथा—इसमें आया हुआ 'समय' राज्य कालवाचक नहीं है, किन्तु त्यवस्थावाचक प्रहण करना चाहिए। इसलिये 'पदमसमयोवजुत्तीहें' ऐसा कहनेपर प्रथमादिका श्रेणिका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रथम कथाय आदिक्ष ज्यवस्थासे परिणत हुए जीवोंके द्वारा एक अल्पबहुत्व श्रेणि जाननी चाहिए, इस प्रकार प्रकृतमें सत्रार्थका अव-छम्बन लिया है। इसी प्रकार 'चरिमसमए च बोद्धव्वा' इस प्रकार इस वचनद्वारा भी चरमादिका श्रेणिका संग्रह करना चाहिए, क्योंकि अन्तिम कवाय आदिरूप व्यवस्थामें अन्य अल्पबहुत्व श्रेणि जाननी चाहिए इस प्रकार उक्त बचनके अर्थका अवलम्बन छिया है। यतः ये दोनों हो अंगियाँ देशामपेकमानसे प्रकृत हुई हैं, सुरक्षिए द्वितीयादिका अंगि भी यहाँपर अन्तर्भूत है, अतः उसे भी प्रहृण करना चाहिए। अथवा वो 'स' सम्यक्ष्मसे 'ईयते' अयोत्

१. ता • प्रती तेण वि विविद्याचिया इति पाठः । २. ता • प्रती संपराय कथाय इति पाठः ।

प्रथमसमयः प्रथमकपाय इत्यर्थः। एवं चित्मसमय इत्यत्रापि बोद्धन्यं। केषं पूर्ववद्वधा-रूपेयं। तदो कसायोवजुत्ताणं तीहिं सेटीहिं अप्पाबहुअपरूवणहुमेदं गाहापच्छद्व-मोहण्णमिदि सिद्धं। एयमेदस्स गाहापच्छद्वस्स पडिवद्धत्वपरूवणं काद्ण संपहि तात्रो कात्रो तिष्णि सेटीओ ति आसंकाए पुच्छासुत्तप्रस्त भणह्—

- क्षतं जहा।
- ९ ३०३. सुगमं।
- विदियादिया पहमादिया चरिमादिया ३ ।
- § ३०४. एवमेदाओ तिण्णि सेढीओ चि मणिदं होइ । का सेढी णाम १ सेढी पंती अप्पाबहुअपरिवाडि चि एयत्थो । तत्थ जिम्म अप्पाबहुअपरिवाडिम्मि माण-सिण्णदिविदियकसायोवजुचे आदिं काद्ण थोवबहुचपरिव्ह्या कीरदे सा विदियादिया णाम । सा वुण तिरिक्ब-मणुसेसु होइ, तत्थ माणोवजुचाणं थोवभावेण सञ्बहेद्विमच-दंसणादो । तहा जिम्ह अप्पाबहुअपरिवाडिम्मि कोहसिण्णदपढमकसायोवजुचाणं थोव-भावेण पढमणिदसेण पढमादिया णाम । सा वुण देवगदीए होइ, तत्थ कोहोवजुचाणं सम्बहेद्विमचदंसणादो । तहा जिम्ह थोवबहुचपरिवाडीए होअसिण्णदचरिमकसायोव-सम्बहेद्विमचदंसणादो । तहा जिम्ह थोवबहुचपरिवाडीए होअसिण्णदचरिमकसायोव-

प्राप्त होता है वह समय अर्थान् सम्पराय-कषाय कहलाता है इस प्रकार समय शब्दका यह एक अर्थ है। तथा प्रथम जो समय बह प्रथम समय है। प्रथम कषाय वह उसका आर्थ है। इसी प्रकार 'जिस्सयय' इस पदमें भी जानना चाहिए। हेब व्याख्यान पहलेक समान करना चाहिए। इसिल्य क्षायों के उपयुक्त हुए जोवोंका तीन अंणियोंद्वारा लक्तवहुत्वका कथन करनेके लिये गायाका उत्तरार्थ आया है यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार गाथाके इस उत्तरार्थसे सम्बन्ध रसनेवाले अर्थका कथनकर अब वे तीन अंणियों कीनसी हैं ऐसी आशंका होनेपर आगेके दृष्टकासुत्रको कहते हैं—

# वह जैसे।

§ ३०३. यह सूत्रबचन सुगम है।

द्वितीयादिका श्रेणि, प्रथमामिका श्रेणि और चरमादिका श्रेणि ३।

६ ३०४. इस प्रकार ये तीन श्रेणियाँ हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-अणि किसे कहते हैं ?

समाधान-श्रेणि, पंक्ति और अल्पबहुत्वपरिपाटी ये तीनों पद एकार्थक हैं।

जनमेंसे मानसंज्ञावाळी दूसरी कवायसे वपयुक्त जिस अल्पवहुत्व परिपाटीसे लेकर अल्पवहुत्वकी परीक्षा की जाती है वह द्वितीयादिका परिपाटी कहळाती है। परन्तु वह विश्वेद्धा जी सात्रुक्त हों होती है, क्योंकि वनमें मानकवायसे वपयुक्त हुए जोवोंका स्तोकभावसे सबसे अवस्तराना देखा जाता है। तथा जिस लल्पवहुत्वपरिपाटीमें कोध संज्ञावाळी प्रथम कचायसे वपयुक्त हुए जोवोंका स्तोकभावकी अपेक्षा प्रथम पदका निदंश किया गया है वह प्रथमादिका परिपाटी कहळाती है। परन्तु वह देवपतिमें होती है। तथा जिस अल्पवहुत्व-परिपाटीमें कोमसंज्ञावाळी अन्तिम कषायसे वपयुक्त हुए जीवोंका सबसे स्तोकपना है वह

जुचाणं सञ्बत्धोवमाचो सा चरिमादिया णाम। चरिमो कसायो आदी जिस्से अप्पा-बहुअसेढीए सा चरिमादिया चि समासावलंबणादो । सा बुण णेरहपसु होइ, तस्य स्रोमोयजुचाणं सञ्बत्धोवमाचे पबुचिदंसणादो । एवमैदाओ तिष्णि चैव अप्पाबहुअ-सेढीओ पयदविसये संभवंति, पयारंतरस्स तत्थाणुवलंमादो । एत्थ ताव विदियाए सेढीए साहणह्रमेसा संदिद्वी—

०००००००००० माणोवजुत्तद्वा । ०००००००००००००० कोहोवजुत्तद्वा । ०००००००००००००००० मायोवजुत्तद्वा । ०००००००००००००००००० स्रोमोवजुत्तद्वा ।

संपिं एदीए संदिद्वीए पयदत्थसाहणद्वश्चवितमं चुण्णिसुत्तपबंधमणुसरामी-

- # विदियादियाए साहणं।
- § ३०५, तत्थ ताव विदियादियाए सेढीए जीवप्पाबहुअपरूवणस्स साइणं तप्पवेसणकालपडिवद्धमप्पाबहुअं कस्सामो ति वृत्तं होइ ।
  - # माणोवजुत्ताणं पवेसणयं थोवं ।
  - § २०६. तिरिक्ख-मणुस्सेसु माणोवजुत्ताणं पवेसणकालो उवरिमपदिश्वविक्खओ

चरमादिका परिपाटी कहलाती है। चरम कपाय है आदिमें जिस अल्पबहुत्वश्रेणिके वह चरमादिका इस प्रकार प्रकृतमें समासका अवलम्बन लिया है। परन्तु वह नारिकयोंमें होती है, क्योंकि उनमें लोभसे उपयुक्त हुए जावोंकी सबसे स्तोकरूपसे प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार शकृत विषयमें ये तीन ही अल्पबहुत्वश्रेणियाँ सम्भव हैं, क्योंकि प्रकृतमें इनके सिवाय दूसरा प्रकार नहीं उपलब्ध होता है। यहाँपर सर्वप्रयम द्वितीयादिका श्रेणिके साथन करनेके लिये यह संदृष्टि हैं—

०००००००००० मानोपयोगकाल । ०००००००००००००००० कोघोपयोगकाल । ०००००००००००००००००० मायोपयोगकाल । ००००००००००००००००००० लोघोपयोगकाल ।

अब इस संदृष्टिद्वारा प्रकृत अर्थंका साधन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्थका अनुसरण करते हैं—

- # अब द्वितीयादिका श्रेणिकी अपेक्षा साधन करते हैं।
- § ३०५. वहाँ सर्वप्रयम द्वितीयादिका श्रीणको अपेक्षा जीव अल्पबहुत्वके कथनका साधन करेंगे अर्थात् जीवोंके प्रवेशफाळसे सम्बन्ध रखनेवाळे अल्पबहुत्वको कहेंगे यह उक्त कथनका तात्त्र्य हैं।
  - मानकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाल सबसे थोड़ा है।
  - § २०६. तिर्यद्वों और मनुष्योंमें मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाळ उपरिम

धोवो चि भणिदं होदि । कथं पुनः प्रवेशनशब्देन प्रवेशकालो गृहीतुं शक्यत इति नाशंकनीयस्, प्रविशन्त्यस्मिन् काले इति प्रवेशनशब्दस्य व्युत्पादनात् ।

#### को हो बजुत्ताणं पवेसणगं विसेसाहियं।

§ २०७. केलियमेचो विसेसो ? आविष्ठयाए असंखेज्जदिभागमेचो । एवं मायालोभोवजुचाणं एचो जहाकमेण पवेसणकालाणं विसेसाहियनमणुर्गतन्वं, सुचस्सेदस्स
देसामासयभावेण पयट्टचादो । जदो एवं पवेसणकालाणं माणादिपरिवाडीए विसेसाहियभावो विरिक्ख-मणुसेसु तदो तकालसंचिदमाणादिकसायोवजुचाणं पि तहाभावसिद्धि चि
परिप्कुडमेवेदं विदियादियाए साहणमिदि सिद्धं, पवेसणकालाणुसारेण संचयसिद्धीए
णाइयवादो । एदिम्म पुण पक्खे अवलंबिज्जमाणे 'एसो विसेसो एकेण उवदेसेण पल्टिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपंडिभागो' चि उवसिमाणंतरसुनं ण घडदे, पवेसणकालम्म पलिदोवमासंखेज्जदिभागपंडिभागोयस्स विसेसस्स सन्वप्पणा संभवाणुवकालम्म पलिदोवमासंखेज्जदिभागपदिभागियस्स विसेसस्स सन्वप्पणा संभवाणुवकालम्म पलिदोवमासंखेज्जदिभागपदालाण्यावहुअपरूवयं सुचं किंतु कसायोवजोगद्धासु
समयं पठि दुक्षमाणजीवाणं पवेसणस्स योववहुचपरिक्खणटुमेदं सुचमोङ्ग्णं इदि
वेत्रव्यं ।

§ ३०८. तं जहा---माणोवजुत्ताणं पवेसणयं थोवं, कोहोवजुत्ताणं पवेसणयं

पदोंको देखते हुए सबसे थोड़ा है।

गंका-प्रवेशन शब्दसे प्रवेशकालका भहण कैसे शक्य है ?

समाधान—ऐसी आर्शका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस कालमें जीव प्रवेश करते हैं इस प्रकार प्रवेशन शब्द प्रवेशकालके अर्थमें ल्युत्पादित किया गया है।

उससे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाल विशेष अधिक है।

§ २०.९. विशेषका प्रमाण कितना हैं । आविष्ठिक असंख्याववें भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार आने मायाकषाय और लोभकषायमें उपयुक्त हुए जोवोंका प्रदेशकाल विशेष अधिक जान लेना चाहिए, क्योंकि यह सुत्र देशामर्थकभावसे प्रवृत्त हुए जोवोंका प्रदेशकाल विशेष अधिक जान लेना चाहिए, क्योंकि यह सुत्र देशामर्थकभावसे प्रवृत्त हुए हो। वत: इस प्रकार मानकषायों लेकर परिपाटी कमसे विश्वे और सुत्रुप्योंमें प्रदेशकालका विशेष अधिकप्यने हैं सिद्धि राष्ट्रक्रस्से वन जाती है यह 'विदियादियाए साहणें इस सुत्रसे स्पष्टरूपसे सिद्ध है, क्योंकि प्रदेशकालके अनुसार संवयको सिद्धि न्यायप्राप्त है। परन्तु इस प्रवृत्त आक्षकस्मव करनेपर पृत्त विश्वेष एक उपदेशके अनुसार पत्योपमक असंख्यावर्ष भागके प्रतिभागस्वरूप हैं इस प्रकार यह उपरिम अनन्तर सुत्र नहीं बनता है, क्योंकि प्रवेशकालमें एत्योपस्वरूप अहं अवेशकालमें पत्योपस्वरूप असंख्यावर्ष भागके प्रतिभागस्वरूप हैं इस प्रकार यह उपरिम अनन्तर सुत्र नहीं बनता है, क्योंकि प्रवेशकालमें एत्योपस्वरूप अहं प्रदेशकालमें अपरस्वरूप समयमें प्राह्म होनेबाले जोवोंके प्रदेशकालमें अपरस्वरूप समयमें प्राह्म होनेबाले जोवोंके प्रदेशकाल अव्यवहृत्वको रक्षा करनेके लिये यह सुत्रकालमें एत्योपस्वरूप समयमें प्राह्म होनाले अपरस्वरूप समयमें प्राह्म होनाले जोवोंके प्रदेशकालेंक अरुपहुत्त करना विहास स्वरूप अपरस्वरूप समयमें प्राह्म होनाले जोवोंके प्रदेशकालेंक अरुपहुत्त करना विहास स्वरूप अपरस्वरूप समयमें प्राह्म होनाले जोवोंके प्रदेशकालेंक अरुपहुत्त करना वाहिए।

§ ३०८. यथा—मानकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेश सबसे थोडा है। उससे

विसेसाहियमिदि बुचे पढमसमये माणोवजुनो होर्ण पविसमाणजीवरासोदो तिम्म चैव पढमसमये कोहोनजुनो होर्षण पविसमाणजीवरासी विसेसाहिजो होदि चि अत्थो घेचच्चो। एवं विदियादिसमएस्र वि दोण्डं कसायोवजुन्तरासीणं सण्णियासं कार्णणेदच्चं जाव चिरमसमयोवजुना चि। णविर माणोवजुनाणं चिरमसमयोवजुना चि। णविर माणोवजुनाणं चिरमसमयोदो उविर विसेसाएं यां कोहोनजुनाणं चिरमसमयो होदि नि वचच्चं। एवं माया-छोमाणं पि वचच्चं। जेणेवं समयं पि दुक्तमाणमाणोकोहोनजुन्तरासीदो पिडसमय-स्रवक्तमाणकोहोनजुन्तरासीदो विसेसाय-स्रवक्तमाणकोहोनजुन्तरासीदो विदेयादिण् तद्यासंगिलिद्वजीवरासिसंचजो वि तदणुसाविसेमो च जेण अत्थि तेण कारणेण तद्यासंगिलिद्वजीवरासिसंचजो वि तदणुसाविको चेव होदि चि सुक्वममेवेद विदियादिण् साहणं। एदं वक्साणमेत्थ पहाणमावेणावळंवेयच्चं, अविरुद्धसरूक्तनादो।

- एसो विसेसो एक्केण उवदेसेण पितदोवमस्स असंखेजदिभाग-पित्रभागो ।
- ९ २०९. जो एसो अणंतरपरूविदो विसेसो माणोवजुत्ताणं पवेसणादो कोहोव-जुत्ताणं पवेसणयं विसेसाहियमिदि सो किं हेट्टिमरासिस्स संखेजदिमागमेत्तो असंखेजदि-मागमेत्तो वा अणंतमागमेत्तो वा १ असंखेजदिमागमेत्तो वि होंतो किमाविष्याष्ट

क्रोधकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाल विशेष अधिक है ऐसा कहनेपर प्रथम समयमें मानकवायमें उपयुक्त होकर प्रवेश करनेवाली ओवराशिसी उसी समयमें क्रोधकवायमें उपयुक्त होकर प्रवेश करनेवाली ओवराशिसी उसी समयमें क्रोधकवायमें उपयुक्त होकर प्रवेश करिया जीवराशि होने विक ले कुर्त में महण्य करना व्यक्ति होने प्रवाद के जीवराशिकों सही कर के जीवा चाहिए। इसनी विशेषता है कि मानकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशिकों कालर क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंक अनित्म समयसे उपर विशेष अधिक काल जाकर क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंक अनित्म समयसे उपर विशेष अधिक काल जाकर क्राधकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंक अनित्म समय होता है ऐसा कहना चाहिए। इसनी प्रवाद मानकपायमें अपर्युक्त हुई जीवराशिसों पर्येक समयमें प्राप्त इसी प्रकार मायाकपाय और अधकवायकों उपयुक्त हुई जीवराशिसों पर्येक समयमें प्राप्त होनेवाली क्रोधकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशिसों पर्येक समयमें प्राप्त होनेवाली क्रोधकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशिसों पर्येक समयमें प्राप्त होनेवाली क्रोधकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशिक्त स्वक्त क्षेत्र व्यक्त क्षावा विशेष होता है इस कारणसे वहाँपर संकलित जीवराशिका संवय में उसीके अनुसार हो होता है इस कारणसे वहाँपर अधिका आधन स्वल्य की है। इस व्यक्ति वहाँपर क्षावा साधन स्वल्य ही। इस व्यवस्थानका यहाँपर प्रधानकपासे अबहुक्त वहाँ हीतीयाहिल अभिका साधन स्वल्य ही है। इस व्यवस्थानका यहाँपर प्रधानकपासे अवहुक्त करना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्थान अधिक हुनसर है।

- यह विश्वेष एक उपदेशके अनुसार पच्योपमके असंख्यातर्वे भागके प्रतिभाग-स्वरूप है।
- § २०९. सातकथावर्से उपयुक्त हुए जोबोंके प्रवेशसे क्रोधकथायमें उपयुक्त हुए जीबोंका प्रवेश विशेष अधिक देहस बातको बतकानेवाला जो वह अनन्तर कहा गया विशेष है वह क्या अधस्तन राहिके संस्थातर्वे सागममाण है या असंस्थातर्वे सागममाण है या अनन्तर्वे साग-प्रमाण है १ असंस्थात्वे सागमसाण होता हुआ भी क्या आविके असंस्थातर्वे सागक्ष

असंखेजदिमागपिडमागिजो आहो पर्लिदोनमस्स असंखेजदिमागपिडमागिजो, किं वा अण्णपिडमागिजो चि संपहारणाए तिन्तसयणिण्णयजणणद्वमेदं सुचमीहण्णं।

§ ३१०. तं जहा—एत्य वे उनएसा—प्नाइअंतओ अपनाइअंतओ चेदि । तत्य तान एक्नेण अपनाइअंतएण उनदेसेण पल्टिरोनमस्स असंखेजदिभागपडिमािगो एसो निसेसी चेत्तच्यो, समयं पडि माणोनजुत्ताणं पनेसणरासि जहानुनेण पल्टिरोनमस्स असंखेजदिभागपडिमागेण खंडेयुणेयखंडमेत्रेण कोहोनजुत्ताणं पनेसणस्स तत्तो निसेसाहियतच्युनगमादी संचयस्स वि एसो चेन पडिमागो एदिम्म उनएसे नत्तच्यो, संचयस्स सच्नत्य पनेसाणुसारिचदंसणादो अद्धा निसेसस्स एदिम्म पन्स्खे अवि-निस्वयत्तादो । अथना संचयस्स एसो पडिमागो ण जोजयव्यो, अद्धानिसेसस्सेन तत्थ पहाणकोगलंभादो ।

#### \* पवाइन्जंनेण उबदेसेण आवलियाए असंखेखदिभागो ।

§ ३११. विसेसी ति पुन्वसुतादो अणुवद्ददे, पिड्यागो ति च, तेणेवमिहसंबंधो कायच्वो—माणोवजुत्ताणं पवेसणरासिमाविष्ठपाए असंखेजदिभागपिड्यागेण भागं वेत्तृण तत्थ भागलद्धमेत्रेण कोहोवजुत्ताणं पवेसणरासी तत्तो विसेसाहिओ ति एसो चेव उवस्सो एत्य पहाणभावेणावलंबेयच्वो. पञ्चाहक्षमाणतादो ।

प्रतिभागस्वरूप है या पल्योपमके असंख्यातर्वे भागके प्रतिभागस्वरूप हे या क्या अन्य प्रति-भागस्वरूप है ऐसी आर्अका होनेपर उस विषयका निर्णय करनेके लिए यह सूत्र आया है।

§ २१० यथा—इस विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं—प्रवाह्ममान उपदेश और अप्रवाह्ममान उपदेश और अप्रवाह्ममान उपदेश । उनमेंसे सर्वप्रथम एक अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार पल्योपमके असंस्थातवें भागके प्रतिभागस्वरूप इस विदोषको प्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समयमें मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंकी प्रवेशराशिको पूर्वोंक पल्योपमके असंस्थातवें भागरूप प्रतिभागसे भाजितकर जो एक भाग प्राप्त हो उतना कोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेश मानकपायमें प्रवेश करनेवालो जीवराशिसे विदेश अधिक स्वीकार किया गया है तथा संवय को भी यही प्रतिभाग इस उपदेशके अनुसार कहना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र संवय प्रदेशके अनुसार देखा जाता है तथा इस प्रस्ने कालविदेशकी विवक्षा नहीं की गई है। अथवा संवयका यह प्रतिभाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कालविदेशको ही वहाँ प्रधानता पाई जाती है।

#### \* प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार विशेष आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

§ २११. विशेष इस पदकी पूर्व सूत्रसे अनुष्टति होती है और प्रतिभाग पदकी भी, इसिकिए ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए कि मानकपायों मेबेश करनेवाली राशिको आविकिक असंख्यातवें भागस्य प्रतिमागसे भाजितकर वहीं जो भाग कच्य आवे उतनी कोधकपायों उपयुक्त हुए जोवोंकी प्रवेतराशि उससे विशेष अधिक होती है इस प्रकार यही उपदेश यहाँपर प्रपानगावसे केना चाहिए, क्योंकि यह प्रवासमान उपदेश हैं।

- § ३१२. संपिह एदेण पवेसणप्पाबहुएण साहिदसंचयप्पाबहुअभोघेण तिरस्ख-मणुसगईसु च एवमणुगंतच्यं—सञ्यत्योवा माणोवज्ञुता । कोहोवज्ञुत्ता विसेसाहिया । मायोवज्ञुत्ता विसेसाहिया । स्टोमोवज्ञुत्ता विसेसाहिया । सञ्यत्य विसेसपमाणमणंतर-पक्षविदत्तादो सगमं । एवं विदियादिया सेढी समत्ता ।
- § ११२. संपिह एदेण देसामसयसुनेण स्विद्युटम—बिरमादियाणं िए साहणं काद्ण तदो संचयप्यावहुअं कायच्यं । तं जहा—देवगदीए कोहोवजुत्ता थोवा । माणोवजुत्ता संसेअगुणा । मायोवजुत्ता संसेअगुणा, । लोमोवजुत्ता संसेअगुणा, तदद्वाणं तप्यवेसणस्स च तहामावेणावृह्यणादो । एसा पढमादिया सेटी । एवं चरमादिया वि णेदच्या । णवि णिरयगहसंबेण देवगहविवजासेण तदुवारणं कायच्यं । जह वि एदं जीवविसयमप्पावहुअं गुज्यमुद्ध अणिओगहारेसु परुविजमाणेसु विहासिदं चेय तो वि पवेसणसंबेण विसेसपमाणावहारणस्कृष्टण च विसेसपृणेत्य परुवाराणं ण गुणकत्तदोसावयारो । एवमप्पावहुए समचे सत्मीए सुचगाहाए पच्छद्धस अत्यविहासा समत्ता । संपिह एवमेदेसु सत्तात्र ग्राहासुनेसु विहासिय समनेसु एत्थेवुवजोगाणिओगहारपरिसमत्ती जायदि चि जाणावणद्वसुचरसुवसंहारवक्कं—

#### एवम्बजोगो चि समत्तमणिओगहारं।

इस प्रकार उपयोगसंज्ञक सातवाँ अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

५ ११२. अब इस प्रवेशसम्बन्धी अल्पबहुत्वसे साधा गया संचयसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघसे तिर्यञ्जगति और मनुष्यगतिमें इस प्रकार जानना चाहिए—मानकपायमे उपयुक्त हुए जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे कोधकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक है। उनसे माया-कपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक है तथा उनसे ओभकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। सर्वत्र विशेषका प्रमाण अनन्तर कहा गया होनेसे सुगम है। इस प्रकार द्वितीया-विका अणि समात हुई।

<sup>\$</sup> ११२ अब इस देशामर्पक सूत्रके सूचित हुई प्रथमादिका और चरमादिका श्रीणयॉ-का भी साधनकर उसके बाद संचयसम्बन्धी अल्पबहुत्व कर लेना चाहिए। यथा—देवगितमें क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं, उनसे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव संस्थात-गुणे हैं, उनसे मायाकपायमें उपयुक्त हुए जीव संस्थात-गुणे हैं तथा उनसे लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीव संस्थातगुणे हैं, क्योंकि उनका काल और उनका प्रयोक समयमें प्रवेश उसी प्रकार देखा जाता है। यह प्रथमादिका श्रेणि है। इसी प्रकार चरमादिका श्रीण भी जाननी चाहिए। इतनी विशेषता है नरकगतिक सम्बन्धसे उसका कथान देवगतिक विपरीतरूपसे करना चाहिए। यद्यपि यह जीविषयसक अल्पबहुत्व पहले आठ अनुयोगहारों के क्यनके समय कह आये हैं तो भी प्रदेशके सम्बन्धसे विशेष प्रमाणके अवधारणहारा विशेषरूपसे यहाँपर कथन करनेसे पुनठक्त दोषका अवतार नहीं होता है। इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त हांनेपर सातवीं सूत्रागाथके उत्तरार्थके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ। अब इस प्रकार इन सात गायास्त्रज्ञोका व्याख्यान समाप्त होनेपर यहीपर उपयोग अनुयोगहारको समाप्ति हो जाती है इस बातका क्षान करानेके छिये आगेका उपयोग अनुयोगहारको समाप्ति हो जाती है

# सिरि-जइवसहाहरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुराहरभडारस्रोवइट्ठं

# कसायपाहुड

नस्म

# सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका

जयघवला

तत्थ

चउद्राणमिदि अद्रमी अत्याहियारी

-----

णमो अरहंताणं० णिद्ववियचउड्डाणं पणहकम्मद्वदुद्वतिबुचेट्टं। बोच्छामि चउड्डाणं जिणपरमेट्टिं पणमियुण ॥ १ ॥

जिसने अनुभागसम्बन्धी चार स्थानोंको निष्ठापितकर छिया है और जिसने आठ कर्मक्पी दुष्ट शत्रुको चेष्टाको नष्ट कर दिया है ऐसे श्री जिन परमेष्ठीको प्रणामकर चतुस्थान अनुयोगद्वारका कथन करता हूँ॥ १॥

- ५१. उवजोगपरुवणाणंतरं किमट्टमेदं चउद्दाणसण्णिद्मणिओगद्दारमोद्दण्णमिदि वे १ वुच्चदे—कोहादिकसायाणग्रुवजोगो एयवियप्पो ण होह, किंतु एग-वि-वि-चउद्दाणमेपमिण्णकसायाणुमागोदयजणिद्वादो पादेक्कं चउप्पयारो होदि चि एवं-विहस्स अत्यविसेसस्स णिदिरसणोवणयग्रहेण पदुष्पायणद्वमेदमणियोगद्दारमोदण्णं, तहाभुदत्यविसेसपदुष्पायणम्म गाहाग्रुचाणग्रुचरिमाणं पविबद्धचदंसणादो । अदो चेव चउद्दाणसण्णा एदस्स ग्रुसंबद्धा । स्रदासमाणादिमेयमिण्णाणं चदुण्हं हाणाणं समाहारो चउद्दाणं तप्पह्वययायायानस्त्रं ए चउद्दाणमिदि, गोण्णपदणामावस्त्रं वादो । एवमेदेण संबंधेणायदस्येदस्स अण्ययोगदारस्स विहासणद्वमेत्य गाहाग्रुचाच्यारो कीरदे—
  - चउट्टाणे त्ति अणियोगदारे पुरुवं गमणिज्जं सुनां ।
- २. चउद्वाणे ति जमणिओगदारं कसायपाहुउस्स पण्डारसण्डमत्थाहियाराणं मज्झे अड्ठमं तस्सेदाणिमत्यिविद्यासणमहिकीरदे । तत्थ य पुच्चं पढममेन तान गमणिज-मणुगंतव्यं, छुत्तं गुणहराहृस्यमुहकमलविणिगगयमणंतत्थगन्मं गाद्दासुनिमिद् बुन्गं होइ । जह वि एत्य सोस्तस सुनगाहाओ उत्तरि मणिस्समाणाओ तो वि सुनत्थ-जाद्दवारेण तासिमेयनमस्थि नि एत्यवयणणिदेसो ण विरुद्धा है ।

समाधान — कहते हैं, कोधादि कषायोंका उपयोग एक प्रकारका नहीं होता, किन्तु कषायोंका अनुभाग एक, दो, तीन और चार प्रकारके भेदोंमें विभक्त है, अतः उसके उदयसे उत्यन्त होनेके कारण कषायोंका उपयोग प्रत्येक चार प्रकारका है इसप्रकार इसप्रकारके अधे विशेषका दृष्टानवांद्वारा कथन करनेके छिये यह अनुयोगद्वार आया है, क्योंकि आगेके गाथा-सूत्रोंका उस प्रकारके अर्थवेदिय स्व अनुयोगद्वार आया है, क्योंकि आगेके गाथा-सूत्रोंका उस प्रकारके अर्थविद्योगक कथनके क्यम करनेक एक सम्बन्ध देखा जाता है और इसीछिये इस अनुयोगद्वारकी चतुःस्थान संक्षा सुसम्बद्ध है।

लतासमान आदि भेदोंमें विभक्त चार स्थानोंका समाहार चतुःस्थान है और उसका कथन करनेवाला अनुयोगद्वार भी चतुःस्थान है, क्योंकि इस संज्ञाके करनेमें गौण्यपदका अवलम्बन किया है। इस प्रकार इस सम्बन्धसे प्राप्त हुए इस अनुयोगद्वारका कथन करनेके खिये यहाँ गाथासूत्रोंका अवतार करते हैं—

#### चतुःस्थान नामक अनुयोगद्वारमें सर्वप्रथम गाथासूत्र जानना चाहिए ।

§ २. क्वायप्राध्तके पन्नद्द अर्थाधिकारोमेंसे चतुःस्थान नामका जो आठवाँ अनुयोग-द्वार है, उसका इस समय अर्थ सहित व्याख्यान करते हैं। उसमें 'पुन्व' अर्थात् प्रथम हो गाधासूत्र 'गमणिज्ज' अर्थात् जानना चाहिए। यहाँपर सुत्रपदसे तात्पर्य गुणधर आचार्यके प्रखन्मकसे निक्का ड्वा अनन्त अर्थ गर्भित गाधासूत्र है यह उक्त क्ष्यका तात्पर्य है। यथिप यहाँपर आगे १६ सोबह सुत्रनाथाएँ कही जायगी तो मे सुत्ररूप अर्थकी एक विति है इस अपेक्षा उनमें एकपना है, इसकिय एकवयन निर्देश विरोधको प्राप्त नहीं होता।

१ शका
 — उपयोग अनुयोगद्वारके कथन करनेके बाद चतुःस्थान संज्ञावाला यह
अनुयोगद्वार किसल्लिये आया है ?

#### #तंजहा।

- १३. सुगममेदं पुच्छावक्कं। एवं पुच्छाविसईकयाणं गाहासुचाणं जहाकममेसी सरुवणिहेसो—
- (१७) कोहो चउव्विहो बुत्तो माणो वि चउव्विहो भवे। माया चउव्विहा बुत्ता लोहो वि य चउव्विहो॥१–७०॥

§ ४. एसा ताव पढमा सुचगाहा । एदीए कोइ-माण-माया-लोहाणं पादेक्कं चउव्विहत्तमेलं पर्ण्णादं । एत्य कोहो चउव्विहो चि नुने किमणंताणुवंधि-पचक्काणापचक्काण-संजलणमेएण कोहस्स चउव्विहत्तमिद्धिपेदं, आहो पयारंतरेणे ति १ ण ताव अणंताणुवंधिकोहादिमेएण चउविहत्तमेख विविक्खं, तहाविहस्स मेद-णिहेसस्स पयिविहत्तिआदिसु पुल्यमेव सुणिणणीदत्तादो उवरिमपरुवणाएणा-पृद्विवद्यत्त-दंसणादो च । किंतु एग-वि-ति-चउहाणमेयभिण-कसायाणुमागीविष्यं, तहाविहसेद-परुवणाएणाममेदंण कोहस्स चउप्पयारचमेल्य विविक्खं, तहाविहमेद-परुवणाए वेच उवरिमाणं गाहासुत्ताणं पिडचद्वत्तदंसणादो । एवं माण-माया-लोमाणं पि अपयदमेदचठकणिवारणम्रहेण पयदचउन्नेदरुक्वणं कायञ्च ।

#### **# वे** जैसे।

- § ३. यह पुच्छावाक्य सुगम है। इसप्रकार पुच्छाके विषयको प्राप्त हुई गाथासूत्रोंका यह कमसे स्वरूपनिर्देश है—
- \* क्रोध चार प्रकारका कहा गया है, मान भी चार प्रकारका है, माया चार प्रकारकी कही गई है और लोभ भी चार प्रकारका है ॥१-७०॥
- § ४. सर्वप्रथम यह पहली सूत्रगाथा है। इस द्वारा कोध, मान, माया और लोभ इनमेंसे प्रत्येककी चार प्रकारके होनेकी प्रतिज्ञा की गई है।

श्चंका—यहाँपर क्रोध चार प्रकारका है ऐसा कहनेपर क्या अनन्तानुबन्धी, प्रत्या-स्थान, अप्रत्यास्थान और संबद्धलनेक भेदसे चार प्रकारका क्रोध अभिप्रेत हैं या प्रकारान्तरसे वह चार प्रकारका अभिप्रेत हैं ?

समाधान—यहाँ अनन्तातुवन्यो क्रोथ आदिके भेदसे वह चार प्रकारका विवक्षित नहीं है, क्योंकि उस प्रकारक भेदोंका निर्देश प्रकृतिविभक्ति आदिमें पहले हो अच्छी तरहसे निर्णीत कर आये हैं तथा आगोकी प्ररूपणामें उनका सन्यन्य देखा जाता है। किन्तु कपायोंका अनुभाग एक, दो, तीन और चार स्थानींके भेदसे विभक्त है, अतः उसके उदयसे नगराजि, पृथिवीराजि, शासुकाराजि, उदकराजिके समान परिणामोंके भेदसे क्रोथके चार प्रकार यहाँ विवक्षित हैं, क्योंकि उस प्रकारके भेदोंक कथनमें हो उपरिम गाथासूत्रोंका सम्यन्य देखा जाता है। इसी प्रकार माथा आया और लोभके भी अप्रकृत भेदचतुष्कके निवारणद्वारा प्रकृत भेदचतुष्कका कथन करना चाहिए।

५ ५. एत्य कोहो दुविहो—सामण्णकोहो विसेसकोहो चेदि । तत्याणंताणुर्वाध-आदिविसेसविवक्खाए विणा जं सन्वविसेससाहारणं कोहसामण्णं तं सामण्णकोहो णाम, तिव्यवरीदसरूवो विसेसकोहो तिं भण्णदे, अणंताणुर्वाधआदिविसेसविवक्खा-णिवंधचादो । एत्य बुण सामण्णकोहावेक्खाए चउच्चिहत्तमेदं परूविदं, अणंताणुर्वाध-आदिविसेसप्पणाए पादेक्कं तेसिं चउच्चिहत्ताणुवरुंभादो । किं कारणं ? अणंताणुर्वाध-प्यक्खाणापखक्खाणकोहाणमेग्राणपरिहारेण वि-ति-चउद्याणाणं चेव संभवदंसणादो । ततः संगृहीताखेषविश्वेषक्षणं कोधसामान्यमाश्रित्य चातुर्विच्यमेवद्वथवस्थितमिति स्कः । एवं मानादीनामपि वाच्यम् ।

## (१८) णग-पुढवि-वालुगोदयराईसरिसो चउव्विहो कोहो । सेलघण-अट्टि-दारुअ-लदासमाणो हवटि माणो ॥२–७१॥

§ ६. एसा विदियगाहा । एदीए कोइ-माणकसायाणं णिदिस्सणोवणयणप्रहेणँ पादेक्कं चउण्डं मेदाणं णामणिदेसो कत्रो । तं जहा— 'णग-पुढवि ०' एवं भणिदे राइसइस्स सरिससइस्स च पादेक्कमिहसंबंधं काद्ण णगगहसिस्मो पुढविराइसिस्सो वालुअराहसिस्सो उदयराइसिर्सो चेदि कोडो चउल्विडो डोदि चि सचत्थसमस्यणा

§ ६. यह दूसरी गाया है। इसमें क्रोधकणय और मानकषायके बदाहरणद्वारा प्रत्येक-के चार भेदोंका नामनिर्देश किया गया है। यथा—"णग-पुढवि०' ऐसा कहनेपर 'राजि' शब्दका और 'सदृश' शब्दका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करके नगराजिसदृश, पृथिवीराजिसदृश, बालुकाराजिसदृश और उदकराजिसदृश क्रोध चार प्रकारका है इस प्रकार सुत्रके अर्थका समर्थन

५. यहाँपर कोध दो प्रकारका है—सासान्य कोध और विशेष कोध । उनमेंसे अनन्तातुबन्धी आदि विशेषकी विवक्षा विना जो सब विशेषों साधारण कोध सामान्य है वह कोध सामान्य कराता है, बससे विपरीत स्वरूपवाला विशेष कोध कहा जाता है, क्योंकि यह सोझ जनन्तातुबन्धी आदि विशेषकी विवक्षानिमित्तक है, परन्तु उहाँपर सामान्य कोधिक अपेक्षासे यह चार प्रकारका कहा है, क्योंकि अनन्तातुबन्धी आदि विशेषको मुख्यतारी प्रत्येक उनकी चार प्रकारसे उपलब्ध सही होती, क्योंकि अनन्तातुबन्धी, प्रत्याक्यान और अप्रत्याक्यान कोधेक एक स्थानका परिहारकर द्विस्थान, प्रस्थान और चतुःस्थानक्त अनुमागकी उत्पर्याक्ष का जाते हैं। इसिलेय जिसने अपने सामल विशेषको संग्रह किया है ऐसे लक्षणवाले कोधसामान्यक आश्रयकर कोधको चतुर्विधता व्यवस्थित है यह ठीक ही कहा है। इसी प्रकार मागविष्ठ के विश्वमान्यका आश्रयकर कोधको चतुर्विधता व्यवस्थित है यह ठीक ही कहा है। इसी प्रकार मागविष्ठ के विश्वमें भी कथन करना चाहिए।

<sup>\*</sup> क्रोध चार प्रकारका है—नगराजिसदृश्ं पृथिवीराजिसदृश, वालुकाराजि-सदृश और उदकराजिसदृश । मान भी चार प्रकारका है—शैलघनसमान, अस्थिसमान, दाल्समान और लतासमान ॥२-७१॥

१. ता॰प्रतौ सेसो कोहो [ दि ] ति इति पाठः । २. ता॰प्रतौ णिवरिसणोवमुहेण इति पाठः ।

कायच्या । तत्थ णगराइसिरिसो चि वृचे पन्वदिसिलामेदसिरिसो कोइपरिणामो घेचच्यो । एदं सच्यकालमविणाससाधम्मं पेक्कियुण णिदिरिसणं भणिदं । जहा पन्यदिसिलामेदो केण वि कारणंतरेण समुञ्भूदसक्यो पूणो ण कदाहं पयोगंतरेण संधाणमागच्छह, तदवत्थो चेव चिद्वदि । एवं जो कोइपरिणामो कस्स वि जीवस्स किन्द्र वि पुरिसविसेसे समुप्पणणो ण केण वि पयोगंतरेणुवसमं गच्छह, णिप्पडिकारो होद्ण तिम्म भये तहा चेवावचिद्वदे, जम्मंतरं पि तज्जिणदसंसकारो अणुवंधिद, सो तारिसो तिव्वयरो कोइ-परिणामो णगराइसिरिसो चि भण्णदे ।

§ ७. एवं पुढविराइसिस्सो वि वचन्वो । णविर पुन्विन्लादो एसो मंदाणुमागो, चिरकालमविद्वदस्स वि एदस्स पुणो पयोगंतरेण संघाणुवलंभादो । तं जहा— गिम्हकाले पुढविमेदो पुढवीए रसक्खयेण फुट्टंगीए पयट्टो । पुणो पाउसकाले जल-प्यवाहेणावृग्विज्ञमाणो तक्खणमेव संघाणमागच्छ्य । एवं जो कोहपरिणामो चिरकाल-मविद्वित वि संतो पुणो वि कारणंतरेण गुरूवदेसादिणा उवसममावं पिडवजदि सो तागिसो तिव्यपरिणाममेदो पुढविराहसिस्सो चि विण्णायदे । एत्थ उभयत्थ वि राइसदो अवयवविसरणप्ययेमेदपञ्जायवाच्यो पेचन्वो ।

§ ८. तहा वालुगराइसिरसो चि बुचे णदीपुलिणादिसु वालुगरासिमज्झ-

करना चाहिये। उनमेंसे नागराजिसदृश ऐसा कहनेपर पर्वतिशलामेदसदृश कोप परिणाम लेना चाहिए। सर्व कालीमें अविनाशरूप साधन्येको देखकर यह उदाहरण कहा है। जैसे पर्वत-शिलाभेद किसी भी दूसरे कारणसे उत्पन्न होक अभी भी दूसरे उपायद्वारा सन्धानको प्राप्त नहीं होता, तद्वस्थ ही बना रहता है। इसी प्रकार जो कोप परिणाम किसी भी जीवके किसी भी पुरुष उपायद्वारा किसी भी जीवके किसी भी पुरुष विशेष उपश्रमको नहीं प्राप्त होता है, स्वीकार रहित होकर वस भवभें उसी प्रकार जो होप उपश्रमको नहीं प्राप्त होता है, प्रताप्त स्वत्य है, स्वीकार रहित होकर उस भवभें उसी प्रकार बना रहता है, जन्मान्वरमें भी उससे उत्यन्न हुआ संस्कार बना रहता है, वह उस प्रकारका तीव्रतर कोधपरिणाम नगराजिसदृश कहा जाता है।

९०. इस्तीप्रकार प्रथिवीराजिसदृश कोषका भी व्याच्यान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पूर्वक कोषसे यह मन्द्र अनुभागवाका है, क्योंकि चिरकाल तक अवस्थित होने पर भी इसका पुनः दूसरे उपायसे सन्धान हूं जाता है। यथा—भीम्मकाल्ये पृथिवीका भेद हुआ अर्थात प्रथिवीके रसका ख्रय होनेसे वह भेदकरसे परिणत हो गई। पुनः वर्षोकाल्ये जलके प्रवाहत वह दरार भरकर उसी समय संघानको प्राप्त हो गई। इसीप्रकार जो कोधपरिणाम चिरकाल तक अवस्थित रहकर भी पुनः दूसरे कारणसे तथा गुरुके उपदेश आदिसे उपशममावको प्राप्त होता है वह उस प्रकारका तीत्र परिणामभेद प्रथिवीराजिसदृश जाना जाता है। यहाँ सो स्वर्णेपर भी 'राजि' शब्द अवयवके विच्छल होनेरूप भेद पर्यायका वाचक लेना चाकिए।

§ ८. उसीप्रकार 'वासुकाराजिसदृश' ऐसा कहनेपर नदीके पुल्लिन आदिमें वासुका-

१ ता॰प्रती संबिं] धाणुबलंभादो इति पाठः।

सम्रुडिदरेहासमाणो कोहो चि घेतच्यो । एदमप्परकालावहाणं पेक्खिप्ण भणिदं । तं जहा—णदीपुलिणादिसु वालुअरासिमज्झे पुरिसप्पयोगेणण्णदरेण वा केणचि कारणजादेण सम्रुडिदा रेहा जहा पवणाभिषादादिणा कारणंतरेण लहुमेव पुणो सममावं गच्छदि एवं कोहपरिणामो वि मंदुत्थाणो गुरूवएसपवणपेन्लिदो संतो सच्यलडुभेवोवसमं गच्छमाणो वालुगराइसरिसो चि भण्णदे ।

§ ९. एबछुदयराइसिर्सो वि कोहो अणुगंतच्यो । णविर एदम्हादो वि मंद्यराणु-भागो थोवयरकालावद्वाणो च सो गहेयच्यो, पाणीयमञ्ज्ञसमुद्विदाए रेहाए पयोगंतरेण विणा तक्खणमेव विणासदंसणादो । एत्य उद्दयत्य वि राइसहो रेहापञ्जाय-वाचओ थेचच्यो । एवं कोहस्स चउण्हं द्वाणाणमबद्वाणकालस्स थोवबदुचमस्सियुण णिदिस्सिणोवणयणं कदं । एवं माणस्स वि चउण्हं ठाणाणं गाहापच्छ्दाणु-सारेणाणुगमो कायच्यो । णविर 'सेलचण' एवं भणिदे सिलायंभसमाणो माणो चि घेचच्यो , समाणसहस्स पादेकमिमसंबंधावलंबणादो । अतिस्तन्धमावापेक्षया चैतत् प्रतिपादितम् । एवमस्थि-दारु-लतासमानानामप्यर्थो वाच्यः । सर्वत्र च स्तन्धता-लक्षणस्य भावस्य प्रकर्षाप्रकर्षभवापेक्षया निदर्शनोपनयः कृत इति प्रतिपचन्यम् ।

राशिके सध्य उत्पन्न बुई रेखाके समान कोध ऐसा प्रहण करना चाहिए। यह अल्पतर काल तक रहता है इसे देखकर कहा है। यथा—नदीके पुलिन आदिमें वालुकाराशिके मध्य पुरुषके प्रयोगासे या अन्य किसी कारणसे उत्पन्न हुई रेखा जैसे हवाके अभिचात आदि दूसरे कारण-द्वारा शीघ ही पुनः समान हो जाती है अर्थान् रेखा मिट जाती है। इसीप्रकार कोधपरिणाम भी मन्दरूपसे उत्पन्न होकर गुरुके उपदेशरूपी पनमें प्रेरत होता हुआ अतिशीघ उपशमको प्राप्त हो जाता है। वह कोध वालुकाराजिके समान कहा जाता है।

§ ९. इसी प्रकार वदकराजिक सदृश भी क्रोध जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इससे भी मन्दरा अनुभागवाळा और स्तोकतर काळ तक रहनेवाळा वह जानना चाहिए, क्योंकि पानोके भीतर उत्पन्न हुई रेखाका विना दूसरे उपायके उसी समय ही विनाश देखा जाता है। यहाँ उभयत्र 'ताजी' रानद रेखाका पर्यायवाची लेना चाहिए। इस प्रकार कोधके चारों स्थानोंके अवस्थानकाळके अल्पवहुत्वका आश्रवकर उदाहरणका उपनयन किया। इसी प्रकार मानके भी चारों स्थानोंका गायाके उत्पराधिक उत्पराधिक अनुसार अनुमान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 'सेल्यण' ऐसा कहनेपर शिला स्तमके समान मान लेना चाहिए, क्योंकि समान रानदिन प्रतिकेक साथ सम्बन्ध करनेका अवलम्बन लिया है। अतिस्तब्धभावको अपेक्षा वह उदाहरणकहा गया है। इसी प्रकार अस्थि, दाह और उत्तिक समान मानकमा का मान करना चाहिए। सर्वत्र स्तराधिक समान सानकमा चाहिए। स्तराधिक समान मानकमा चाहिए।

# (१६) वंसीजण्डुगसरिसी मेंढविसाणसरिसी य गोमुत्ती। अवलेहणीसमाणा माया वि चडव्विहा भणिदा॥३-७२॥

§ १०. एसा तदियगाहा मायासंबंधीणं चउण्हं ठाणाणं णिदस्सणोवणयद्वारेण पदुष्पायणहुमागया । तं जहा—'वंसीजण्डुगसारिसि' ति वुत्ते वेलुक्मूल-जरहवंकंड्करगंदि-सिसी पढमा माया ति घेतच्यं । एदं च वंकभावस्स णिष्पडियास्त्रमस्सियुण पर्कावदं । यथैव हि वेणुमूलप्रान्यर्यत्वा श्रीत्वंपि नर्जुकर्तुं पार्थते एवं मायापरिणामोऽप्यितिवानककमावपरिणतो निरुपकम इति । तहा 'मेंहविसाणसिसि' ति विदिया मायावत्था । एसा पुन्चित्त्रज्ञादो मंदाणुमागा, मेषविषाणस्यात्विलितवकतराकारेण परिणतस्याप्यग्विनतापिरिभिरुपायान्तरैं: प्रगुणीकर्तुं क्षम्यत्वात् । तथा गोमुत्रसदृषी अवलेहनीसमाना च माया यथाकमं वक्रमावस्य हानितास्तम्ययोगाइक्तव्येति । तत्रावलेहनी नाम दन्त-धावनकाष्ठविद्वामलक्षोधनी वा गृहीतव्या ।

(२०) किमिरागरत्तसमगो अक्लमलसमो य पंसुलेवसमो। हालिहवत्थसमगो लोभो वि चउव्विहो भणिदो॥४-७३॥

§ ११. एसा चउत्थगाहा लोमस्स चउण्हं ठाणाणं जिदरिसणपरूवणहुमाग्या ।

अ भाषा भी चार प्रकारकी कही गई है—बाँसकी जड़के सदृश, मेदेके सींगके सदृश, गोमृत्रके सदृश और अवलेखनीके सदृश ॥३–७२॥

\$ १०. यह तीसरी गाथा मायासम्बन्धी चार स्थानीके उदाहरणके निर्देश द्वारा कथन करनेके लिये आई है। यथा—'बंसीजण्डुगसरिसी' ऐसा कहनेपर बाँचकी जड़की पुरानी कठोर टेड्री-मेही अंकुरयुक्त गाँठके सदृश पहली माया होती है ऐसा प्रहण करना चाहिए। इसके टेड्रीएनके निर्ध्यतीकारपनेका आभयकर उक्त उदाहरण दिया है। जैसे बाँचके जड़की गाँउ नष्ट होकर तथा शीण होकर भी सरल नहीं की जा सकती है इसी प्रकार अति तीज वक्तमावसे परिणत मायापरिणाम भी निरुधक सीता है। उसी प्रकार 'सेडिबसाणसरिसी' अर्थान् मेड़ेके सीगके सदृश मायाकी दूसरी अवस्था है। यह पूर्णको मायापरिणाम भी निरुधक सीता है। उसी प्रकार 'सेडिबसाणसरिसी' अर्थान् मेड़ेके सीगके अनिके ता अर्थाद दूसरे चर्याद्वासा सदल करना शक्य है। वह पूर्ण भी मायो मन्द अनुमायाली होती है, क्योंकि अविविक्त वक्तररूपसे परिणत हुए भी मेड़ेके सीगको अनिके ताप आदि दूसरे चर्याद्वासा सरल करना शक्य है। तथा गोमूत्रसदृश और अवलेखनीसदृश मायाका क्रमसे वक्तमावके हानिके तारत्वपके सम्बन्ध के सन करना चाहिए। यहाँपर अवलेखनी पद्देश दाँवांको साफ करनेवाला लक्कीका दुकड़ा हुकड़ा विशेष अर्थात् तातुन या जीमके मलका शोधन करनेवाली जीभी लेना चाहिए।

\* लोम भी चार प्रकारका कहा गया है—क्रुमिरागके सदृत्र, अक्षमलके सदृष्ठ, पांचुलेपके सदृत्र और हास्ट्रिवस्त्रके सदृत्र ॥४-७३॥

§ ११. यह चौथी गाथा छोमके चार स्थानोंके उदाहरणोंके कथन करनेके छिये आई

१. ता॰प्रती चउट्टाणाणं इति पाठ.।

तं जहा—कृमिरागो नाम कीटविशेषः। स किल यहर्णमाहारविशेषमभ्यवहायेते तहर्णमेव सत्रमतिरलक्ष्णमात्मनो मलोत्सर्गदारेणोत्सृजति, तत्स्वामान्यात्। तेन च सत्रेण
बस्नान्वराण्यनेकवर्णानि महार्घाणि च तंतुवायै रूपन्ते। तेषां स वर्णरागो यद्यपि
जलकलक्ष्मसहस्रेणान्यविष्क्रिकापोर प्रकाल्यते, क्षारोदकैर्बहुविशैः क्षायेते तथापि न
शक्यते विश्रलेषयितुं मनागपि, अतिनिकाचितस्वरूपत्वात्। कि बहुना, अग्निना
दस्मानस्यापि तद्तुरक्तस्य वस्तस्य भस्मसाद्भावमापन्नस्य स वर्णरामोऽप्रहेयत्वाचयैवावतिष्ठते। एवं लोभपरिणामोऽपि यस्तीवतरो जीवस्य हृदयवर्ती न शक्यते परासहतुं
स उच्यते क्रमिरागरक्तसमक इति।

- § १२. तथान्यो लोभपर्यायोऽस्मान्नकृष्टवीर्यस्तीत्रावस्थापरिणतोऽक्षमलसमयि-त्तव्यः अध्यकस्य शकटतुम्बस्य वा धारणं काष्ट्रमक्षमित्युच्यते । तस्य मलमक्षमलं । अक्षांजनस्नेहाद्वितमपीमलं इति यावत् । तद्ययैवातिचिकणत्वान्न शक्यते सुखेन विश्लेषयितुं तथैवायमपि लोभपरिणामो निधत्तस्पेण जीवहृदयमवगाढो न विश्लेपयितुं शक्य इति ।

है। यथा—कृमिराग कीटविशेषको कहते हैं। वह नियमसे जिस वर्णके आहारको ग्रहण करता है वह उसी वर्णके अति चिक्कण होरेको अपने मलके त्यागनेके द्वारसे निकालता है, क्योंकि उसका वेसा ही स्वभाव है। और उस सुत्रद्वारा जुलाहे अति कीमतो अनेक वर्णवाले नाना वस्त्र बनाते है। जनके उस वर्णके रंगको यथि हजार कलशोंकी सतत भारा द्वारा प्रश्नालित क्यि जाता है, नाना प्रकारके क्यारपुक जल्डों द्वारा घोषा जाता है तो भी उसे थोश भी दूर करना शक्य नहीं है, क्योंकि वह अति निकाजितस्वरूप होता है। बहुत कहनसे क्या, अनिस्ते जलाये जानेपर भी भस्मपनेको प्राप्त हुए उस कृमिरागसे अनुगक हुए वस्त्रके उस वर्णका रंग कभी अद्देशने योग्य न होनेसे बैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार जीवके हृदयमें स्थित अतितीत्र जो लोभपरिणाम भी कृश नहीं किया जा सकता वह कृमिरागके रंगके सनुश कहा जाता है।

- § १२. तथा अन्य डोभ निकुष्ट वीर्यवाडा और तीव्र अवस्थापरिणत होता है, वह अक्षसठके सदृश कहा जाता है। " रथके चकेको या गाड़ीके तुम्बको घारण करनेवाडी उकको अक्ष कहाजी है और उसका मत्र अक्षसठ है। अक्षांजनके स्नेहसे गीछा हुआ मामीसठ यह उक्त कथनका तात्र्य है। उसे जैसे अति चिक्कण होनेसे सुखपूर्वक दूर करना शक्य नहीं है उसी प्रकार यह भी छोभपरिणाम निधतस्वस्प होनसे जीवके हृदयमें अवगाइ होता है, इसलिए उसे दूर करना शक्य नहीं है।
- ११ तीसरा लोभका प्रकार पूलके लेपके सदृश कहा जाता है। जिस प्रकार पैरमें
   छगा हुआ धूलिका लेप पानीके द्वारा धोने आदि उपायोद्वारा सुखपूर्वक दूर कर दिया जाता

१. ता॰प्रतौ -तुम्बस्यावधारण इति पाठः।

मन्दायमानस्वभावो न चिरतरकालमवतिष्ठते । पूर्वस्मादनन्तग्रुणद्दीनसामर्थ्यः सन् कियन्मात्रादपि कालादन्येनापि यन्त्रेनापैतीति ।

६ १४. मन्दतरस्तु लोभस्य तुरीयोऽवस्थाविशेषो हारिद्रवस्नसमक इति व्यय-दिश्यते । हरिद्रया रक्तं वस्तं हारिद्रं, तेन समी हारिद्रवस्नसमकः । यथैव हरिद्राद्रव-रंजितस्य वस्तस्य स वर्णरागो न चिरं तत्राविष्ठते, वातातपादिभिरभिद्दन्यमानमात्र एवोङ्कीयते । एवमयं लोभप्रकारो मन्दतमानुभागपरिणतत्वान्न चिरमात्मन्यविष्ठते, भणमात्रादेव विश्लेषम्यर्तीति । तदेवं प्रकर्षाप्रकर्षवचीत्र-मन्दावस्थाभेदभिन्नत्वाङ्कोमोऽ-पि चतविधो भणित इति गावार्थः ।

# (२१) पदेसिं ट्राणाणं चदुसु कसापसु सोलसण्हं पि। कं केण होइ अहियं ट्रिदि:अणुभागे पदेसमो॥५-७२॥

§ १५. समनंतरिनिर्देशनामेषां स्थानानां षोडश्रमेदिमन्त्रानां स्थित्यनुभव-प्रदेशैरन्यबहुत्वनिर्धारणार्थमिदं द्वत्रमारम्यते । तद्यथा—'एदेसि ट्वाणाणं' एतेषा-मनन्तरिनिर्देशनां स्थानानामित्यर्थः । 'बदुसु कसाएसु' चतुर्षु कषायेषु प्रत्येकं चतुर्भेद-भिन्नत्वात् षोडश्रसंख्यावच्छिन्नानामित्यर्थः । 'कं केण होइ अहियं' कं द्वाणं केण द्वाणेण सह सण्णियासिज्जमाणं द्विदि-अणुआग-पदेसेहिं हीणमहियं वा होदि ति पुच्छा-

- ११. तथा लोभकी मन्दतर चौथी अवस्थाविशेष है। यह हरिद्रावस्त्रके समान कहा गया है। इलिद्रीसे रंगा गया वस्त्र हारिद्र कहलाता है। उसके समान हारिद्रवस्त्रमहुक्त कहलाता है। उसके समान हारिद्रवस्त्रमहुक्त कहलाता है। उसे हिल्दिने इनसे रंगे गये वस्त्रका नह नर्णरंग चिरकाल तक नहीं उहरता, वायु और आतप आदिके निमित्त्रसे ही उह जाता है। इसे प्रकार यह लोभका भेद मन्दत्रम अनुमानसे परिणत होनेके कारण चिरकाल कर आत्मामें नहीं ठहरता, खणमात्रमें ही दूर हो जाता है। इसे प्रकार प्रकर्ष और अफर्कर्यवाले तीर मन्द अवस्थाके भेदसे विमक्त होनेके कारण लेक्स कार्यकाल करें हो यह इस गायाका अर्थ है । इसे प्रकार कार्यकाल कराया है यह इस गायाका अर्थ है ।
- चारों कपायोंके इन सोल्ड स्थानोंमें स्थित, अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा
   कौन स्थान किस स्थानसे अधिक होता है और कौन स्थान हीन होता है :।५-७४।।
- \$ १५. समनन्त्रर कहे गये सोछह स्थानोमें विभक्त इन स्थानोके स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्यका कथन करनेके छिए इस सूत्रका आरम्भ करते हैं। या "पंदिसं हाणाणं इन समनन्त्रर पूर्व कहे हुए स्थानोके यह उक्त कथनका तात्यर्थ है। 'खुसु कसारसुं 'यार कथायों मेंसे प्रत्येकके चार मेंदि निभक्त होनेक काण सोछह स्थान प्रत्येक काल स्थान स्थान किस स्थानके साथ सिक्डमें को प्राप्त होता हुआ 'स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा हीन होता है या अधिक होता

है, वह चिरकाल तक नहीं ठहरता है, उसीके समान उत्तरोत्तर मन्दस्वभाववाला यह लोभका भेद भी चिरकाल तक नहीं ठहरता है। पिछले लोभसे अनन्तगुणी हीन सामर्थ्यवाला होता हुआ कुछ ही कालमें थोड़ेसे भी यत्नसे दर हो जाता है।

णिहेसो कदो होइ। तत्य हिर्दि पड्डच सन्वेसि हाणाणं हीणाहियभावगवेसणा णत्व । कि कारणं ? सन्वेसु हिदिविसेसेसु अप्पप्पणो चउण्हं हाणाणमविसेसेण समुवलंमादो । तं बहा—चालीससागरोवमकोडाकोडिमेचकसायुक्तसाहिद्दं वंधमाणस्स चित्रहिदि- एस-वि-ति-चउडाणविसेसिददेससव्वयादिपरमाण् सन्वे चेव लन्मति, आवाहा-वाहिराणतरबहण्णाहिदीए वि तेसिमविसेसेण संभवे। एदेण कारणेण सुने हिदिमस्मयूण पयदत्यपरिमम्मणा ण कया। एराहाणाणुआगो उक्तसहिदीए वि ल्टमइ, चउडाणाणु- मागो जहण्णाहिदीए वि लन्मइ चि एसी तहा ण परूर्वेतस्स सुच्याससाहिप्पायो चि मणिदं होइ। संपित अप्रमा-पदेसे समस्सियूण सत्याण-परत्याणकमेण पयदहाणाण-मण्यावहुअपस्वणद्वं गाहासुच्यवंधमणुसरामी—

(२२) माणे लदासमाणे उक्कस्सा वग्गणा जहण्णादो। हीणा च पदेसमो ग्रुणेण णियमा अर्णतेण ॥६-७५॥

५१६. एसा सुचगाहा माणस्स स्रदासमाणद्वाणं घेचूण पदेसग्येग सत्थाणप्या-बद्दअपरिक्खणद्वमोहण्या । तं कथं ? 'माणे' माणकसाए । किंविधे ? 'स्टासमाणे'

हैं 'इस प्रकार यहाँ पुच्छाका निर्देश किया गया है। उनमेंसे स्थितिकी अपेक्षा सभी स्थानोंक हीन-अधिकपनेका अनुसन्धान नहीं है, क्योंकि सभी स्थितियियोगों अपने-अपने चारों स्थान विना विशेषनाके पाये जाते हैं। यथा—कपायोंकी चाओस कोड़ाकोंडी सागरोपम स्थितिको वीयनेवाओ जीवके अन्तिम स्थितिमें एकस्थानीय, हिस्थानीय, जिस्थानीय और खतुःस्थानीय विशेषताको लिये हुए देशचाति और सक्यानीय, विश्वपात्तेय, जिस्थानीय अपे जाते हैं तथा आवाशोंके वाइकी समनन्तर जयस्य स्थितिमें भी वे अविशेषक्रपे सम्भव हैं। इस कारणके सुत्रमें स्थितिको अपेक्षा प्रकृत अर्थकों नावेषणा नहीं की गई है। एकस्थानीय अनुभाग उत्कृष्ट स्थितिमें भी प्राप्त होता है वे एकस्थानीय अनुभाग उत्कृष्ट स्थितिमें भी प्राप्त होता है वे एकस्थानीय अनुभाग उत्कृष्ट स्थितिमें भी प्राप्त होता है वे एकस्थानीय अनुभाग अनुभग और प्रदेशीको अध्या अध्या क्षित होता है विशेष उत्कृष्ट स्थानीय अनुभाग जयस्य स्थितिमें भी प्राप्त होता है और चतुःस्थानीय अनुभाग जयस्य स्थितिमें भी प्राप्त होता है और चतुःस्थानीय अनुभाग क्षेपल स्थान की स्थानके स्थानोक अनुभाग और प्रदेशीको कमसे प्रकृत स्थानोंक अनुभाग करने हैं स्थान की स्थानोंक अनुभव्यक्ष अनुभाग करते हैं—

लताके समान मानमें उत्कृष्ट वर्गणा अर्थात् अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणा जघन्य वर्गणासे अर्थात् प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणासे प्रदेशोंकी अपेका नियमसे अनन्तगुणी हीन हैं। किन्तु अनुमागकी अपेका बघन्य वर्गणासे उत्कृष्ट वर्गणा नियमसे अनन्तगुणी अधिक हैं॥६—७६॥

१६. यह सूत्रगाथा मानके छतासमान स्थानको ग्रहणकर स्वस्थान अल्पबहुत्वकी
 परीक्षा करनेके छिए आई है।

शंका--वह कैसे १

१. ता॰प्रती संभवुवकंभावी इति पाठः । २. ता॰प्रती परिरक्षणद्रमोइण्णा इति पाठः ।

स्वसासमाणद्वाणाविहिदे जाव 'उक्कस्सा वम्मणा' बरिमफद्दयवरिमवन्मणा चि वृत्तं होइ । 'जहण्णादो होणा च पदेसम्मे' अणुमामं पेक्सियूण जा जहण्णवम्मणा पढमफद्दयादि-वग्मणा तनो णिरुवुकुस्सवन्मणा पदेसम्मेण होणा होदि चि वृत्तं होइ । केवियमेचेण होणा ति वृत्तं होइ । केवियमेचेण होणा ति वृत्तं 'गुणेण णियमा अणंतेण' णिच्छप्णाणंतगुणहीणा होदि चि महेयच्या । किं कारणं ? लदासमाणावहण्णवम्मणादो अभविदिष्ट्रिहोते अणंतगुणं सिद्धाणंतमाम-मेत्तफद्द्याणि उविर गंतुण एमं पदेसगुणहाणिद्वाणंतमुण्यक्तः । पुणो अणेणा विद्दिणा अभविद्यामणा उविर गंतुण एमं पदेसगुणहाणिद्वाणंतमुणहीणाओ गंतुण तरसेवप्यणो उक्कस्सवम्मणा होदि । एवं होदि चि काद्गणुकस्सवम्मणा जहण्णवम्मणादो एवदसम्मं पेक्सियुणाणंतगुणा ति वृत्ते विद्यामा प्रण पयदज्वरण्यम्मणादो उक्कस्सवम्मणा जिण्डप्यणाणंतगुणा चि वेत्रच्या । कथमेदं मुनेलाणुवहरूमृत्रवल्यस्य ? ण, 'हीणा च पदेसम्मे' चि एत्यतण 'च' तरेण पदेसम्मं पेक्सियुण्या । क्यमेदं मुनेलाणुवरहुमृत्रवल्यस्य ? ण, 'हीणा च पदेसम्मे' चि एत्यतण 'च' स्व चत्त्रस्य पंत्रवल्यादो ।
एवं सेसपण्णाम्मण्डं पि हाणाणमप्यप्यणो जहण्णकस्यवम्मणाओ चेन्ण सत्याणेणा
सर्वण्णायसण्डं पि हाणाणमप्यप्यणो जहण्णकस्यवम्मणाओ चेन्ण सत्याणेण

समाधान— 'माणे' अर्थात् मानकषायमें । किस प्रकारके मानकषायमें ? उताके समान स्थानसे गुरू मानकषायमें । 'उक्कस्सा बमाणा' उत्कृष्ट वर्गणा अर्थात अनितम स्पर्धककी अनितम वर्गणाके प्राप्त होने तक यह उक्क क्ष्मनका तारपर्थ है । 'जहरणादो होणा व पदेसमों—अनुमानको अपेक्षा जो जबन्य वर्गणा है जर्थात् प्रथम स्पर्थककी आदि वर्गणा में अर्थात् अर्थन स्थानको अपेक्षा जो जबन्य वर्गणा है जर्थात् प्रथम स्पर्थककी आदि वर्गणा में इस्ति है वह उक्क क्ष्यनका तारपर्थ है । कितने प्रमाणमें हीन होती है ऐसी आर्जका होनेपर 'गुणेण णियमा अर्णतेण' अर्थात् नियमको अन्वन्तगुणी हीन होती है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए, क्योंकि उत्तक समान जबन्य वर्गणासे अन्वन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्वन्त मानमात्र स्पर्थक उत्तर जाकर एक्कप्रदेशगुण्वाहानिस्थानान्तर उत्तर होती है । पुतः इस विधिसे अन्यन्यांके अत्तन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्वन्त्र भागमात्र गुणहीन स्थान जाकर उसीको अपनी उत्कृष्ट वर्गणा उत्तन्न होती है । इस प्रकार होती है ऐसा समझकर उत्कृष्ट वर्गणा जबन्य वर्गणासे प्रदेशोंक अपेक्षा जो प्रकृत जा प्रवस्त कार्यका वर्गणा से अन्वन्तगुणे आपेक्षा जो प्रकृत जान जल्य वर्गणा से प्रवस्ता जो प्रकृत जा प्रवस्त कार्यका वर्गण वर्गण होती है । इस प्रकृत वर्गण जन्य वर्गणासे प्रदेशोंक अनन्वगुणे अपेक्षा जो प्रकृत जा प्रकृत जा प्रवस्त जो प्रकृत जा प्रवस्त जो प्रकृत जा प्रवस्त वर्गणा सम्बन्ध स्थान वर्गण वर्गण होता है । प्रवास प्रवस्त वर्गणा सम्बन्ध प्रवस्त जो प्रवस्त जो प्रवस्त जो प्रकृत जा प्रवस्त वर्गणा निवस्त वर्षण वर्गण निवस्त वर्षण वर्णणा निवस्त वर्षण वर्णणा निवस्त वर्णणा न

शंका-सूत्रद्वारा नहीं उपदिष्ट की गई यह बात कैसे उपलब्ध होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि 'हीणा च पदेसमें इस प्रकार यहाँ आये हुए 'च' शब्दसे प्रदेशोंकी अपेक्षा पूर्वोंक गुणकारके कमसे हीन होती है, परन्तु अनुभागकी अपेक्षा उसी गुणकारके कमसे अधिक होती है इस प्रकार यहाँ सुत्रका अबेके साथ सम्बन्धका अवस्थन क्रिया यहाँ सुत्रका अबेके साथ सम्बन्धका अवस्थन क्रिया यहाँ सुत्रका अबेक साथ सम्बन्धका अवस्थन क्रिया यहाँ सुत्रका अवेक साथ सम्बन्धका अवस्थन क्रिया है। इसी फ्राइट क्षेत्र सम्बन्धका अवेका सिक्क करना चाहिए।

विश्वेषार्थ --- मानकवायमें चार प्रकारका अनुभाग पाया जाता है। उसमेंसे छवाके

- § १७. संपिद्ध भाणस्स चउण्हं द्वाणाणं परत्थाणप्याबहुअपरूवणद्वमुवारिमगाहा-सुत्तमोहण्णं—
- (२३) णियमा लदासमादो दारुसमाणो अणंतग्रुणहीणो । सेसा कमेण हीणा ग्रुणेण णियमा अणंतेण ॥७-७६॥
- १८. पुञ्चसुत्तादो माणग्गहणिमहाणुबहुदे, पदेसग्गेणे ति च, तेणेवमहिसंबंधो कायच्वो । णियमा णिच्छएण लदासमाणादो माणादो दारुअसमाणो माणो पदेसग्ये-णाणंतगुणहीणो होदि ति । एसो तुण एत्य सावत्यो—लदासमाणसन्वपदेसपिंडादो दारुअसमाणसन्वपदेसपिंडो अणंतगुणहीणो ति । किं कारणं ? लदासमाणाउहण्णवग्गाणा पदेसग्यावेचखाए अणंतगुणहीणा । पुणो लदासमाणविदियवग्गणादो दारुअसमाणपिदियवग्गणा अणंतगुणहीणा । एवमणेण विधिणा गंतुण लदासमाणुक्कस्सवग्गणादो दारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो दारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो दारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो दारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो दारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो दारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो दारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो दारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो दारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो वारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो वारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो वारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो वारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो वारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो वारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो वारुअसमाणुक्कस्सवग्गणादो वारुअसमाणुक्कस्याणं वहुत्यमवल्विय प्रयदिववज्ञासणं

समान अनुभागमें प्रदेशों और अनुभागको अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वकी क्या व्यवस्था है इसका यहाँ सूत्र गाथा द्वारा स्पष्ट विवेचन किया गया है। इसी प्रकार मानकपायके क्षेप तीन प्रकारके अनुभागमें पथा क्षेपकपाय, भाषाकषाय और लोभकषायके प्रत्येक चार-चार प्रकारके अनुभागमें प्रकार के अनुभागमें इस प्रकार सव मिलाकर पन्द्रह प्रकारके अनुभागमें इस प्रकार सव मिलाकर पन्द्रह प्रकार के अनुभागमें प्रदेशों और अनुभागकी अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए।

§ १.७. अब मानकषायके चारों स्थानोंके परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगोका गाथासूत्र आया है—

लता समान मानसे दारु समान मान प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्त-गुणा हीन हैं। शेष मान अर्थात् अस्थिसमान और शैलसमान मान भी क्रमसे अर्थात् पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा आगे-आगेका मान प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणा हीन हैं।।७–७६।।

१८ पिछले गाथासूत्रसे प्रकृतमें 'मान' पदकी अनुष्टृत्ति कर लेनी चाहिए और 'पदेसनोण' पदकी भी अनुष्टृत्ति कर लेनी चाहिए, उसके अनुसार इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए—'णियमा' अर्थान िनरुच्यसे लगासमान मानसे दाकसमान मान मदेशों की ध्येषा अनन्त-गुणा हीन होता है। इसका प्रकृतमें यह मावार्ध है कि लगाके समान समस्त प्रदेशिएण्डसे दारुके समान समस्त प्रदेशिएण्डसे दारुके समान समस्त प्रदेशिएण्ड अनन्तगुणा हीन है, क्यों कि लगाके समान जयन्य वर्गणासे दारुके समान अपन्य वर्गणासे दारुके समान अपन्य वर्गणा प्रदेशिएण्डकी अपेक्षा अनन्तगुणी हीन होती है। इस प्रकार इस दूसरी वर्गणासे दारुके समान दूसरी वर्गणासे दारुके समान दूसरी वर्गणासे दारुके समान दरुष्ट वर्गणा अनन्तगुणी हीन होती है। इस प्रकार इस दिवसे अपने उत्तर होते हैं। इस प्रकार इस दिवसे होती है। इस प्रकार इस दिवसे अपने उत्तर प्रदेशिएण्डसे दारुके समान क्यार प्रदेशिएण्ड अनन्तगुणाहीन है यह सिद्ध हुआ। किन्तु वहाँके सर्थकोंके बहुत्यने-समान समस्त प्रदेशिएण्ड अनन्तगुणाहीन है यह सिद्ध हुआ। किन्तु वहाँके सर्थकोंके बहुत्यने-

खुचं, दोसु वि द्वाणेसु अप्पप्पणो आदिवागणपमाणेण दिवह्नगुणहाणिमेचेसु संतेसु तस्य फहयगुणगारस्स प्यदविवज्जासणं पहि सामध्याभावादो ।

५ १९. संपिष्ट जहा ल्ह्रासमाणादो दारुअसमाणो अणंतगुणहीणो जादो, एवं दारुअसमाणास्व्यपदेसपिँडादो अत्थिसमाणसव्यपदेसपिँडादो अत्थिसमाणसव्यपदेसपिँडो अणंतगुणहीणो । तचो वि सेल्ह्समाणसव्यपदेसपुँजो अणंतगुणहीणो ति एदस्सत्यिविसेमस्स पदुप्पायणहं गाहा-पच्छद्रणिदेसो, 'सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अणंतेणे' ति वुत्ते सेसाणमणुमाग-हाणाणं जहाकमं पदेसग्गेणाणंतगुणहीणत्तसिद्धीए जहावुनेण णाएण णिव्याइ-म्रावलंमादो ।

#### (२४) णियमा बदासमादो अणुभागमोण वन्गणमोण । सेसा कमेण अहियां गुणेण णियमां अणंतेण ॥५५॥

§ २०. एदेण सुत्तेण स्दासमाणाणुभागद्वाणादो सेसद्वाणाणमणुभागस्स जद्दा-कमणंतगुणाचं परुविदं । तं जद्दा—'णियमा' णिच्छएण 'स्टदासमादो'ं स्टदासमाण-सण्णिदमाणाणुभागद्वाणादो सेसा दारुअसमाणादयो कमेण जद्दाकममदिया होंति चि सुत्तसंबंधो कायच्यो । केण ते तत्तो अद्दिया चि पुच्छिदं 'अणुभागगोण बगगणगोणे'

का अवलम्बन लेकर प्रकृत विषयका विषयीस करना गुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थानोंमें अपनी-अपनी आदि वर्गणाके प्रमाणसे डेढ् गुणहानि मात्र होनेपर वहाँ स्पर्धकरूप गुणकारमें प्रकृत विषयके विषयीस करनेकी सामर्थ्य नहीं है।

§ १९ अब जैसे ळवाके समान प्रदेशिपण्डसे दारुके समान प्रदेशिपण्ड अनन्तगुणा होन है इसी प्रकार दारुके समान समस्त प्रदेशिपण्डसे अस्थिके समान समस्त प्रदेशिपण्ड अनन्त-गुणा होन है तथा उससे भी मेळके समान समस्त प्रदेशिपण्ड अनन्तगुणा होन है। उस प्रकार इस अर्थविशयके कथन करनेके छिये गामके उत्तरार्थका निर्दश किया है, क्योंकि 'सेसा सम्बद्ध होणा गुणेण णियमा अणतिण' ऐसा कहने पर शेष अनुभागस्थानोके कमसे प्रदेशसमुद्धकी अपेक्षा अनन्तगुणे होनचनेकी सिद्धि पूर्वोक्त न्यायके अनुसार निर्वाध वन जाती है।

लताके समान मानसे शेष स्थानीय मान अनुभागसमृहकी अपेक्षा और वर्गणा-समृहकी अपेक्षा क्रमशः नियमसे अनन्तगुणित अधिक होते हैं ॥७७॥

\$ २०. इस सूत्र द्वारा छवाके समान अनुभागश्यानसे होष स्थानोंका अनुभाग कमसे अनन्तगुणा कहा गया है। यथा—शिवसां अर्थान् निरुच्यसे 'छ्वासमादों' अर्थान् छनाक समान संद्वाला छे सानके अनुभागश्यानसे 'सेसा' अर्थान् हात आदिके साना अनुभागश्यानसे 'सेसा' अर्थान् हात आदिक साना अनुभागश्यानसे स्क्रेमणे 'यथाक्रम अधिक होते हैं इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध करना वाहिए। किसको अर्थके साथ सम्बन्ध करना वाहिए। किसको अर्थके साथ सम्बन्ध करना वाहिए।

१. ता॰प्रती सुत्ते इति पाठः। २. ता॰प्रती णियमा इति पाठ । ३. ता॰प्रती अहिया इति पाठः। ४. ता॰प्रती समाणादो इति पाठः।

ति बुत्तं । एत्य अन्मासद्दो सम्रुदायत्थवाचओ, अणुभागसमृहो अणुभागमा वन्मणासमृहो वन्गणगमिदि । अथवा अणुभागो चेव अणुभागमम्, वन्मणाओ चेव वन्मणम्मसिदि वेत्तव्वं । तेण लदासमाणमाणस्स सञ्वाविभागपिलच्छेदिष्डादो दारुअसमाणसञ्वाविभागपिलच्छेदकलावो अहिओ होह । एत्मिट्ट-सेलसमाणाणं पि वत्तव्यिति सुत्तत्वसमाणसच्ववन्मणसमृहो अहिओ होह । एत्मिट्ट-सेलसमाणाणं पि वत्तव्यिति सुत्तत्वसमाणसच्ववन्मणसमृहो अहिओ होह । एत्मिट्ट-सेलसमाणाणं पि वत्तव्यिति सुत्तत्वसमाणसच्ववन्मणसमृहो अहिओ होह । एत्मिट्ट-सेलसमाणाणं पि वत्तव्यिति सुत्तत्वसम्भावो । संपिह केत्तिएण ते अहिया, कि गुणेण, आहो विसेसेणे ति आसंकाए इदमाह
'गुणेण ति' । एदेण विसेसाहियत्तं पिटिसिद्धं दहुव्वं । तत्य कि संखेज्जगुणेण,
किमसंखेज्जगुणेण, कि वा अणंतगुणेणे ति आसंकाए पिराकरणद्वित्वं वुत्तं 'पिपमम'
किमसंखेज्जगुणेण, कि वा अणंतगुणेणे ति आसंकाए पिराकरणद्वित्वं वुत्तं 'पिपमम'
किमसंखेज्जगुणेणं, कि वा अणंतगुणेणे ति आसंकाए पिराकरणद्वित्वं निष्वस्त्राण्यानोहिं
किस्ति वे वुव्यदे—लदासमाणद्वाणादो सेसाणं जहाकममणुभागवन्यत्वाग्मोहिं
अहियत्रमेत्तवादागणकले पदमो पियमसद्वा । विदियो वि तिसालग्रीण्यमस्वित्वन्तं, पावि संखेज्जासंखेज्जगुण्यमिदि अवदाराणकले । एवं विसाहियत्तं, पावि संखेज्जासंखेज्जगुण्यमिदि अत्वाराणकले वस्त्वाणेयव्वं ।
पुव्विक्तरो-सुत्तेषु उत्तिमाणंतरे सुत्ते व णियमसद्वारणाए सहरूतं वस्त्वाणेयव्वं ।

शंका- यहाँपर सूत्रमें दावार 'नियम' शब्दके उच्चारणका क्या फल है ?

सुमायान — कहते हैं — स्वाकं समान स्थानसे शेष दारु आदिके अनुभागसमूह और वर्गणासमूह इन दोनोंकी अपेक्षा यथाकम अधिक होते हैं इस बातका अवधारण करना प्रथम निषम शब्दके हेनेका फळ हैं। दूसरे भी निषम' शब्दका वे स्थान अनन्तगुणे ही हैं, विशेष अधिक नहीं हैं और न संस्थातगुणे या असंस्थातगुणे अधिक हैं इस बातका निरुच्य करना फळ है। इस प्रकार पिछले दो सूत्रोंमें और आंगेके समनन्तर सूत्रमें 'नियम' शब्दके उच्चारणकी सफळताका व्याख्यान करना चाहिए।

§ २१ यहाँपर पूरे कथनका यह तात्पर्य है—छ्ताके समान जघन्य वर्गणाके अविभाग-प्रतिच्छेदाँसे दारुके समान जघन्य वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तगुणे हैं। छताके समान विभागपिरुच्छेदेहिंतो दारुअसमाणविदियवम्पणाविभागपिरुच्छेदा अणंतगुणा । एवं णेदच्चं जाव रुदासमाणुकस्सवम्पणाविभागपिरुच्छेदेहिंतो दारुअसमाणुकस्सवम्पणाविभागपिरुच्छेदेहिंतो दारुअसमाणुकस्सवम्पणाविभागपिरुच्छेदा अणंतगुणा जादा चि । एवं होदि चि काद् ण रुदासमाणसञ्चाणुभागावि-भागपिरुच्छेदा अणंतगुणा भवंति । एवं दारुअसमाणादो अदिसमाणाणुभागो अणंतगुणो । तत्तो वि सेरुसमाणाणुभागो अणंतगुणो । तत्तो वि सेरुसमाणाणुभागो अणंतगुणो ।

§ २२. वग्गणाणं पुण भण्णमाणे लदाममाणाविभागपिकच्छेदुत्तरकमेण विद्वद्रत्तरकमेण विद्वद्रत्तरकमेण विद्वद्रत्तरकमेण विद्वद्रत्तरकमेण विद्वद्रत्तरकमेण विद्वद्रत्तरकमेण विद्वद्रत्तरकमेण विद्वद्रत्तर्वयगणा-दीहत्तमणानुणां। तत्तो सेलसमाण-सच्वाणुभागवगणद्राहत्तमणानुणां होदि ति । एत्य सव्वत्याविभागपिकच्छेदगुणगारो सव्वजीहिंती अणंतगुणो । वग्गणागुणगारो च अभवसिद्धिएहिं अणंतगुणो सिद्धाण-मणंत्रमामेनो । संपहि लदासमाणचिमसंभीदो दारुअममाणपढमसंभी अणुभागगणेण पदेसग्गेण च कथं होदि, एवं सेसमंभीओ कथं होंनि नि एवंविहासंकाणिरायगणद्रमुत्तरं गाहासत्त्मीरुण्णं—

# (२५) संधीदो संधी पुण अहिया णियमा च होइ अणुभागे । हीणा च पदेसमो दो वि य णियमा विसेसेण ॥७८॥

टूमरी बर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदांसे दाकक समान दूगरी बर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तराणं हैं। इस प्रकार लताके समान उत्कृष्ट वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदांसे दाकके समान उत्कृष्ट वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तराणं है इस स्थानके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार उत्तरोचर अनुसागकी व्यवस्थाक अनुसार यह कम निर्चत होता है कि लताके समान समस्त अनुसाग-अक्षिशागप्रतिच्छेदांसे दाकके समान समस्त अनुभागके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तराणे है। इसीप्रकार दाकके समान अनुभागसे अस्थिके समान अनुसाग अनन्तराणा है। उससे भी जेलके समान अनुसाग अनन्तराणा है।

\$ २२. परन्तु वर्गणाओंकी अपेक्षा कथन करनेपर छताके समान अविभागप्रतिच्छेदोंके उत्तरोत्तर कमसे बढ़ी हुई सब बगंणाओंके आयामसे दाकके समान अविभागप्रतिच्छेदोंके उत्तरोत्तर कमसे बढ़ी हुई सब बगंणाओंका आयाम अनन्तगुणा है। उससे अस्थिके समान अनुभागसम्बन्धों सब बगंणाओंका आयाम अनन्तगुणा है। उद्योग उससे शेळके समान अनुभागसम्बन्धों ससद वर्गणाओंका आयाम अनन्तगुणा है। उद्योगर सब्देश अविभागप्रतिच्छेदों का गुणकार सब जीवोंसे अनन्तगुणा है और वर्गणाओंका गुणकार अभव्योंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण है। अब खताके समान अन्तिम सन्थिसे दाकके समान प्रथम सन्य अनुभागसमूह और प्रदेशसमूहकी अपेक्षा कैसी होती है तथा इसी प्रकार शेप सन्थियों कैसी होती हैं इस प्रकार होर सत्य स्वाध्य आया है—

उत्तरोत्तर अन्तिम सन्धिसे आगेकी प्रथम सन्धि अनुभागकी अपेक्षा तो नियमसे विश्वेष अधिक होती हैं और प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे विशेष हीन होती हैं। इस \$ २३. छदासमाणचरिमवग्गणा दारुअसमाणपढमवग्गणा च दो वि संघि चि
बुच्चंति । एवं सेससंधीणं पि अत्थो वचन्यो । तम्हा विविक्खियचरिमसंधीदो विविक्खियपढमसंधी अणुभागावेक्खाए णियमा अहिया होह, पदेसावेक्खाए च हीणा होह । हांती
वि दो वि य अणुभाग-पदेसे पेक्खियण णियमा विसेसेण अर्णतमांगेग हीणा अहिया
च होह ति सुचन्धसंबंघो । एत्थ 'विसेसेणे' ति सामण्णणिद्सेण संखेज्जासंखेज्जमायपरिहारेणाणंतमागे वेच घेप्य ति कथमवगम्मदे ? ण, वक्खाणादो तहाविहविसेसपरिहारेणांग्तमागे वेच घेप्य ति अध्ययगम्मये ? ण, वक्खाणादो तहाविहविसेसपरिहारेणांग्तमागे साणसंधीणं चउण्डं हाणामणुभाग-पदेसे अस्सियुण सत्थाणपरिहारेणां थोववज्ञुच्छहेण सण्णियासं कार्ण संपिह तेसि चेव चहुण्डं हाणाणं हाणसण्णाए णिण्णांदसरूवाणं धादिसण्णाष्ठहेण देस-सञ्चधाइभावगवेसणाद्वस्वपिसं
गाहासुचमोहण्णं—

# (२६) सव्वावरणीयं पुण उक्कस्सं होइ दारुअसमाणे। हेट्रा देसावरणं सव्वावरणं च उवरिल्लं॥७६॥

§ २४. संपहि एदं सुत्तमस्सियूण माणस्स लदासमाणादिद्वाणाणं घादिसण्णाए

प्रकार सर्वत्र दोनों सन्धियोंमें जानना चाहिए ॥७८॥

§ २३. छताके समान अन्तिम वर्णणा और दाहके समान प्रथम वर्गणा ये दोनों भी सन्धि कहळाती है। इसी प्रकार रोप सन्धियोंका भी अर्थ कहना चाहिये। इसिछिये विवक्षित अन्तिम सन्धिसे विवक्षित प्रथम सन्धि अनुभागकी अपेक्षा नियमसे अधिक होती है और प्रदेशोंकी अपेक्षा होन होती है। ऐसी होती हुई भी दोनो ही सन्धियाँ अनुभाग और प्रदेशों की अपेक्षा क्रमशः नियमसे अनन्यवं भाग अधिक और अनन्तवं भाग होन होती हैं इस प्रकार यहाँ सूत्रका अर्थके साथ सन्बन्ध है।

शंका—अकृतमें 'विसेसेण' एसा सामान्य निर्देश होनेसे संख्यातवे भाग और असंख्यातवें भागके परिहार द्वारा अनन्तवाँ भाग ही महण किया जाता है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

दारुके समान मानमें प्रारम्भके एक भाग अनुभागको छोड़कर शेष सब अनन्त बहुमाग तथा उत्कृष्ट अनुभाग सर्वावरणीय हैं। उससे पूर्वका रुता समान अनुभाग और दारुका अनन्तर्वे भाग अनुभाग देशावरण हैं तथा दारुसमान अनुभागसे आगेका सब अनुभाग सर्वावरण हैं।।७९॥

§ २४. अब इस सूत्रका आलम्बन लेकर मानकषायके लतासमान आदि स्थानोंकी

अणुगमं कस्सामो । तं जहा—सञ्वावरणीयं पुण सव्वावरणीयमे हो हो । किं तिमिदि नुत्ते 'उक्तस्सं दारुअसमाणे' जम्रुक्तस्समणुभागद्वाणं तं णियमा सव्वघाद् वि ग्रुत्तं हो ह । ण केन्नलं दारुअसमाणे उक्तस्साणुभागो चेव सव्वघादी, किंतु दारुअ-समाणस्स हेद्विमाणंतिमभागं मोच्ण सेसाणमणंताणं भागाणं सव्वचादित, किंतु दारुअ-समाणस्स हेद्विमाणंतिमभागं मोच्ण सेसाणमस्य अणंता भागा सव्वचादि होति च अक्तस्यो चेत्रच्ते। अण्वात्यं भागाणाष्ट्रक्रस्समाणे उक्तस्स सव्वावरणां होति चि अल्यो चेत्रच्ते। अण्वात्यं भागाणाष्ट्रक्रस्सत्तिद्वीण विरोहाभावादो । तदो दारुअ-समाणस्स अणंता भागा सव्वचादि चि सिद्धं । 'हेट्टा देसावरणं' एरेण वयणेण दारुअ-समाणस्स अणंता भागा सव्वचादि चि सिद्धं । 'हेट्टा देसावरणं' एरेण वयणेण दारुअ-समाणस्स हेट्टिमाणंतिमभागो उदासमाणमागो च सव्वचे देसचादि चि चेत्रच्यो, तस्स सव्वधायणसत्त्रीए अभावादो । 'सव्वावरणं च उवित्त्र्लं । एदेण वि दारुअ-समाणादो उवित्रल्लमहिसमाणं सेल्समाणं च सव्वमेव णियमा सव्वघादि चि जाणावियं, तिन्व-तिव्वयरभावेणाविद्दरस्स तदुअयस्स तहाभावविरोहाभावादो ।

(२७) एसो कमो च माणे मायाए णियमसा दु लोभे वि।

सव्वं च कोहकम्मं चदुसु ट्ठाणेसु बोद्धव्वं ॥८०॥ § २५. जो एसो कमो अणंतरमेव 'माणे रुदासमाणे' इच्चेदं गाहासुचमादि

जो यह कम पिछली खत्र गाथाओंमें कह आये हैं वह सब मान, माया, लोग तथा क्रोधसम्बन्धी चारों स्थानोंमें निरवशेषरूपसे नियमसे जानना चाहिए ॥८०॥

§ २५. जो यह कम अनन्तर पूर्व ही 'माणे लदासमाणे' इत्यादि गाथासूत्रसे लेकर

कार्ण जाव 'सन्वावरणीयं पुण' एसा गाहा वि माणकसायमहिकिच्च परूविदो सो वेव कमो अपिरसेसो मायाए वि चउण्हं द्वाणाणं जहाकमं जोजेयच्यो । ण केवलं मायाए, किंतु णियमसा दु णिच्छएणेव लोमे वि परूवणिज्जो । ण केवलं माया- लोमाणं वेव एसो कमो, किंतु सच्चं पि कोहकम्मं जं चतुसु हाणेसु णम-पुत्रवि-समाणादिमेयभिण्णेसु द्विदं तं पि एदेणेव कमेण बोहच्यमिदि मणिदं होइ । एवमोघेण चउण्हं कसायाणं पादेक्कं चउन्मेयभिण्णेसु द्वाणेसु पयदपरूवणं कार्ण संपिर्ह मायिद्यादिमगणासु एदेसि द्वाणाणं वंध-संतादिविसेसिदाणं गवेसणहुसुवरिमं गाहासुच-पर्वाधमान—

(२८) एदेसि ट्ठाणाणं कदमं ठाणं गदीए कदमिस्से । बदर्धं च बज्झमाणं उवसंतं वा उदिण्णं वा ॥८१॥

§ २६. एदेसिमणंतरणिहिट्टाणं सोलसण्डं ठाणाणमादेसवरूवणाए कीरमाणाए कदमिस्से गदीए कदमं ठाणं होइ । किमिबसेसेण सन्वासु गदीसु सन्वेसिं द्वाणाणं संमवी आहो अस्यि को विसेसी ति पुल्छियं होइ । एदेसिं द्वाणाणं वंध-संत-उदयोव-समेिंह विसेसिदाणं पादेक्कं गदीसु अणुगमी कायन्वी ति जाणावणहमेदं वृत्तं 'वद्धं च बज्झमाणं' इन्चादि । 'वद्ध च' (जन्वत्तिद्वंधं होद्ण वधविदियादिसमप्तु संतकम्म-मावेणाविद्वद कदमं द्वाणं कदिमस्से गदीए होदि ? 'वज्झमाणं' तकालियवंधरिणामेण

'सन्वावरणीयं पुण' इस गाथा पर्यन्तकी गाथासूत्रोंमें मानकपाथको अधिकृत कर कह आये हैं वही सब कम मायाकपाथमें भी चारों स्थानोंमें कमसे योजित कर लेना चाहिए। केवल मायामें ही नहीं, किन्तु 'णियमसा' अर्थात निरुचयसे लोभकपायों भी कहता चाहिए। केवल लोभकपाय में भी कहता चाहिए। केवल लोभकपाय में भी कहता चाहिए। केवल लोभकपाय में साथाकपाय में हो यह कम नहीं है, किन्तु जो समयत कोयकमें नगसमान और पृथिवीसमान आदि भेदोंमें विभक्त चार स्थानोंमें स्थित है उसे भी इसी कमसे जान लेना चाहिए यह उक्त कथनका तायय है। इस प्रकार ओयसे चारों कथायोंमेंसे प्रत्येक कथायके चार भेदोंमें विभक्त स्थानोंन प्रकुत कथन करके अब गति आदि मागणाओंमें बन्ध और सस्व आदिकी अपेक्षा विशेषताको प्राप्त हुए स्थानोंकी गवेषणा करनेके लिये आगोके गाथासूत्र प्रवस्थकों करते हैं—

इन पूर्वोक्त चारों स्थानोंमेंसे किस गतिमें कीन स्थान बद्ध है, कीन स्थान बष्यमान है, कीन स्थान उपज्ञान्त है और कीन स्थान उदीर्ण है ॥८१॥

९२६ अनन्तर पूर्व कहे गये इन सोलह स्थानोंकी आदेश प्ररूपणा करनेपर किस गितमें कीन स्थान है? क्या दिशेषता किये विना सब गतियोंमें सब स्थान सम्भव हैं वा कोई विशेषता है यह इस गायास्त्रहारा पूर्व गाया है। वन्म सन्प्र सन्द, बदय और वप्रमम्भावसे विशेषताको प्राप्त हुए इन स्थानोंमेंसे प्रत्येक स्थानका गतियोंमें अनुगम करना माहिए इस बातका हान करनेके लिये यह बचन कहा है— "बहुं च बज्रमाणें इत्यादि। "बहुं च" अर्थात निवृत्त बन्ध होकर बन्ध के बाद द्वितीयादि समर्थोंमें सच्य कर्मस्परो अर्थात निवृत्त वन्ध होकर बन्ध हो प्रदार विशेष समर्थों सम्बा करानिस होता है १ इसी प्रकार "बज्रमाणें अर्थोंत तत्काल बन्ध कारिय कीन स्थान किस गतिमें होता है १ इसी प्रकार "बज्रमाणें अर्थोंत तत्काल बन्ध कर्मा स्थान किस गतिमें होता है १ इसी प्रकार "बज्रमाणें अर्थोंत तत्काल बन्ध कर्मा स्थान किस गतिमें होता है १ इसी प्रकार "बज्रमाणें अर्थोंत तत्काल बन्ध कर्मा स्थान किस गतिमें होता है १ इसी प्रकार "बज्रमाणें अर्थोंत तत्काल बन्ध कर्मा स्थान कर्मा प्रतिम होता है १ इसी प्रकार "बज्रमाणें अर्थोंत तत्काल बन्ध कर्मा स्थान कर्मा स्थान कर्मा प्रतिम होता है १ इसी प्रकार "बज्रमाणें अर्थोंत तत्काल बन्ध कर्मा स्थान स्

विसेसियं होद्ण णवकवंधसरूवेणावद्विदं वा कदमं ठाणं कदिमस्से गदीए होदि ? 'उबसंतं वा' एत्थाणुदयलम्खणो उवसमो विविक्खओ, तेणाणुदयसरूवं होद्गुवसंत-भावेण द्विदं कदमं ठाणं किन्दि गदीए होइ ? 'उदिण्णं वा' एदेण वि सुचावयवेण उदयावत्याविसेसिदं होद्ण कं ठाणं कदिमस्से गदीए होदि चि पुच्छाणिहेसो कदो होदि । तदो एदं सन्वं पुच्छासुचमेव । एदिस्से पुच्छाए विसेसणिण्णयम्भवित् विसमगाहा-सुचसंवंघेण कस्सामो—

(२८) सण्णीसु असण्णीसु य पञ्जते वा तहा अवज्जते ।

सम्मत्ते मिच्छत्ते य मिस्सगे चेय बोद्धव्वा ॥८२॥

§ २७. एस्थ 'सण्णीसु असण्णीसु य' इन्चेदेण सुन्तावयवेण सण्णिममाणा पयदपरूजणाविसेसिदा गहिया। 'पञ्जने वा तहा अपञ्जने। एदेण वि सुन्तावयवेण काईदियमग्गणाणं संगहो कायञ्चो। 'सम्मने मिच्छने' एदेण वि गाहापच्छद्वेण सम्मन्तमग्गणा स्विदा, तन्भेदाणं ग्रन्तकंठिमिहोवएसादो। तदो एदेसु मग्गणाविसेसेसु कदमं ठाणं बंधोदयादिविसेसिदं होइ ति पुच्छाण संबंधो एस्थ वि कायञ्चो।

(३०) विरदीय अविरदीए विरदाविरदे तहा अणागारे । सागारे जोगम्हि य जेस्साए चेव बोद्धव्वा ॥⊏३॥

परिणामसे विशेषताको प्राप्त होकर नवक बन्धस्वरूपसे अवश्यित कौन स्थान किस गतिमें होता है ? 'इसी प्रकार 'उवसंत वा' इस वचनसे यहाँपर अनुदय उद्याणरूप उपशम विवक्षित है, इसिज्ये अनुदयस्वरूप होकर उपशानभावसे स्थित कीन स्थान किस गतिमें होता है ? तथा इसी प्रकार 'उदिण्या वा' सूत्रके इस वचन द्वारा भी उद्युश अवस्थासे विशेषताको प्राप्त होकर कीन स्थान किस गतिमे होता है इस प्रवार पुच्छानिदेश किया है, इसिज्ये यह सब प्रच्छासूत्र हो है। इस पुच्छाका विशेष निर्णय आगेक अनितम गाथासूत्रके सन्वपसे करेंगे—

पूर्वोक्त बद्ध आदि विशेषताओंसे युक्त ये सोल्ड स्थान यथासम्भव संज्ञियोंमें, असंज्ञियोंमें, पर्याप्तमें, अपर्याप्तमें, सम्यक्त्वमें, मिध्यात्वमें और मिश्र (सम्यग्मि-ध्यांत्व) में जानना चाडिए ॥८२॥

\$ २७. इस गाथासूत्रमें 'सर्गणीसु य' इस सूत्र वचन द्वारा प्रकृत प्ररूपणासे विशेषताको प्राप्त हुई संब्री मार्गणा प्रहण को गई है। 'पज्जले वा तहा अपजल्ते' इस सूत्रवचन द्वारा भी काय और इन्दिय मार्गणाका संग्रह करता चाहिए। 'सम्मत्ते मिण्डले' इत्यादि गायाके उत्तराधं द्वारा भी सम्यक्त्व मार्गणा सूचित की गई है, उसके भेदोंका यहाँ पर सुस्तकण्ठ होकर उपदेश दिया गया है। इसिल्ये मार्गणाके इन भेदोंका वच्च और उदय आदिसे विशेषताको प्राप्त हुआ कौन स्थान होता है इस प्रकार एन्छाओंका सम्बन्ध यहाँ पर भी करता चाहिए।

पूर्वोक्त बद्ध आदि विशेषताओंसे युक्त वे ही सोलह स्थान विरतिमें, अविरतिमें, विरताविरतमें, अनाकार उपयोगमें, साकार उपयोगमें, योगमें और लेश्यामें तथा गाथाछत्रमें आये हुए 'वेव' पदसे अनुक्त श्रेष मार्गणाओंमें भी जानना चाहिए ॥८३॥ ५२८. एसा याहा बुत्तसेसासु संजमादिमम्मणासु वयदहाणाणं मम्मणाए बीजपदभुदा। तं जहा—'विरदीय अविरदीए' इञ्चेदेण पढमावयवेण संजममम्मणा शिरवसेसा गहेयच्या। 'तहा अणागारे' चि भणिदे दंसणमम्मणा घेचच्या। 'सामारे' चि भणिदे वाणमम्मणा गहेयच्या। 'जोगम्हि य' एवं भणिदे जोगमम्मणा घेचच्या। 'लेस्साए' चि वयणेण लेस्समम्मणाए गहणं कायच्यं। पत्थतण 'चेव' सहेणावुत्त-समुच्चयट्टेण बुत्तसेसस्व्यमग्मणाएं संगहो कायच्ये। तदो एदेसु मम्मणामेदेसु कदमं ठाएं होइ चि पुच्चं व पुच्छाहिसंबंधो एत्थ वि कायच्ये। एदस्स णिण्णयमुवर्गि कस्सामो।

(३१) कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्राणस्स बंधनो होइ।

## कं ठाणमवेदंतो अवधगो कस्स ट्राणस्स ॥ ८४॥

§ २९. एदं माहासुत्रमोघेणादेसेण च चउण्हं कसायाणं सोलसण्हं ट्वाणाणं बंधोदएहिं सण्णियासपरूवणद्वमायं। तं कथं? 'कं ठाणं वेदंतो' एदेसिं सोलसण्डं ट्वाणाणं अच्झे कदमं ट्वाणस्यां कस्स ट्वाणस्य वंधगो होह', किमविसेसेण सन्वेसिमाहो अस्थि को विसेसी चि पुच्छा कदा होह। 'कं ठाणमवेदंतो' कदमं ठाणमणणुभवंतो कस्स वा ट्वाणस्य अवंधगो होह चि एसो वि पुच्छाणिदेसो चेव। एदस्स भावत्थो—--

§ ९८. यह गाथा पूर्वेमें कही गई मार्गणाओं से शेष रही संयम आदि मार्गणाओं में प्रकृत स्थानीं की मार्गणां कि लिये बीज पद्मुत है। यथा—विरदीय अविरदीए इत्यादि प्रधम वचन द्वारा समस्त संयम मार्गणां के प्रहण करना चाहिए। 'तहा अणागारे' ऐसा कहने पर दाजानार्गणां को प्रहण करना चाहिए। 'सार्गामार्गणां प्रहण करना चाहिए। 'तथा 'लेस्सार' इस वचनसे लेट्यामार्गणां को प्रहण करना चाहिए। तथा 'लेस्सार' इस वचनसे लेट्यामार्गणां को प्रहण करना चाहिए। यहाँ गाथा सूत्रमें आया हुआ 'चे' शब्द अनुक मार्गणां को प्रहण करना चाहिए। यहाँ गाथा सूत्रमें आया हुआ 'चे' शब्द अनुक मार्गणां को प्रहण करने वालिए। होते कहीं गई मार्गणां को अति अतिरिक्त होते प्रस्ता मार्गणां को प्रहण करने वालिए। इसलिय इन मार्गणां के में में कीन स्थान होता है इस प्रकार यहाँ भी पृष्टक्षाका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। इस विषय का विषय का निर्णय आगो करेंगे।

किस स्थानका वेदन करनेवालाकौन जीव किस स्थानका वन्धक होता है और किस स्थानका वेदन नहीं करनेवालाकौन जीव किस स्थानका अवन्धक होता है ॥८४॥

§ २९. यह गाथासूत्र ओष और आदेशसे चारकषायोंके सोळहस्थानोंसम्यन्धी बन्ध और उदयके समिकर्षका कथन करनेके ळिए आया है।

जंका-वह केसे ?

समाधान—'कं ठाणं वेदंतो' इस वचन द्वारा इन सोलह स्थानों मेंसे किस स्थानका अनुभव करतेवाला जीव किस स्थानका बन्धक होता है, क्या अविशेषक्रपसे सब स्थानोंका बन्धक होता है या कोई विशेष है यह एच्छा को गई है। 'कं ठाणमवेदंतो' अर्थात् किस स्थानका अनुभव नहीं करतेवाला जीव 'कस्स वा ट्राणस्स अर्थाना' अर्थात् किस स्थानका

१. ता•प्रतौ णिरुढट्टाणो एदेण इति पाठः ।

कोहादिकसायाणं एगडाण-विद्वाण-विद्वाण-चडडाणाणि वेदयमाणो णिरुद्धहाणोदएणे काणि हाणाणि वंधइ, काणि वा ण वंधइ? अवेदयमाणो वा केसि ठाणाणमवंधगो होदि चि एसो अत्यविसेसो वंधोदयाणं सण्णियाससरूवो एपिंद परुवेयच्यो चि एदस्स विसेसणिणणयम्रुविसमाडासुचसंबंधेण कस्सामो—

## (३२) असण्णी खलु बंधइ लदासमाणं च दारुयसमगं च।

सण्णी चदुसु विभज्जो एवं सञ्बत्थ कायव्यं ॥(१६)⊏५॥

§ ३०. एसा सोलसमी गाहा। संपहि एदं गाहासुनमस्सिय्ण पुन्वणिहिद्वाणं सन्त्रासिमेव पुन्छाणं णिरारेगीकरणद्वमत्थमम्गणा कीरदे । तत्थ ताव सणिणमम्गणाए पयदत्थ-मम्गणं सुनाणुसारेण कस्सामो । तं जहा—'असण्णी खलु वंधह' एवं मणिदे जो असण्णी जीवो सो वंधह ति पदसंबंधो कायच्वो । कि वंधदि ति मणिदे लदासमाणं च दारुसमं च एदाणि दोसु वि हाणाणं वंधदि ति वुत्तं होइ । एदेण सेसाणं दोण्डं द्वाणाणं तत्थ सन्वत्थ वंधामावो पदुष्पाइदो, तत्थ तन्वंधकारणसन्वसंकिलेसामावादो । तदमावो वि कृदो ? जादिविसेसादो । तदो लदासमाण-दारुअसमाणसण्णिदाणं दोण्डमेवाणुमाग-

अवन्धक है इस प्रकार यह भी पृच्छा निर्देश है। इसका भावार्थ—कोधादि क्षायों के एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका वेदन करनेवाला जीव विव-श्वित स्थानके उदयके साथ फिन स्थानींका बन्ध करता है और किन स्थानोंका बन्ध नहीं करता। अथवा किस स्थानको वेदन नहीं करनेवाला जोव किन स्थानोंका बन्ध नहीं करता इस प्रकार बन्ध और उदयके सिक्तक्षंस्वरूप इस अर्थ विशेषका यहाँ कथन करना चाहिए इस विशेषका निर्णय आनेके गाथासूचके सम्बन्धसे करेंने—

असंब्री जीव नियमसे रुतासमान और दारुसमान इन दो अनुभागस्थानोंको बाँधता है। बन्धकी अपेक्षा संज्ञी जीव चारों स्थानोंमें भजनीय है। इसी प्रकार शेष मार्गणाओंमें स्थानोंका अनुगम करना चाहिए ॥(१६)८५॥

\$ २०. यह सोळहबी गाथा है। अब इस गाथासुत्रका अवलम्बन लेकर पूर्वमें निर्दिष्ट की गई सभी पुच्छाओंका निराकरण करनेके लिये अर्थविषयक मार्गणा करते हैं। उसमें सर्वप्रथम संश्री मार्गणामें प्रकृत अर्थकों मार्गणा सूत्रके अनुसार करेंगे। यथा—'असण्यों खुल बंधाई' ऐसा कहने पर जो असंश्री जीव है वह बॉधता है इन पदोंका परसण्या सम्बन्ध करना चाहिए। 'कि बंधिंद' ऐसा कहने पर लगाती मार्गणों हो स्वानिक विष्या है वह उक्त कथनका तारायें है। इससे शेष दो स्थानोंका उन सबमें बन्धका अभाव है यह उक्त कथनका तारायें है। इससे शेष दो स्थानोंका उन सबमें बन्धका अभाव है यह कहा गया है, क्योंकि उनमें उन दो स्थानोंक बन्धके कारणहरूप सब प्रकारक संबक्तिशारणामीका अभाव है।

शंका-उनका अभाव किस कारणसे है ?

समाधान—जातिविशेषके कारण उनका अभाव है। अर्थात् असंब्री जीवोंके स्वभाव-से ही ऐसे संक्लेश परिणाम नहीं होते जिनको निभित्तकर अस्थिसमान और शैलसमान स्थानोंका उनके वन्य होते। द्वाणाणमसण्णीसु वंधो होह, जाण्णेसिमिदि सिद्धं । एदेसिं च दोण्हं ह्वाणाणमविमच-सरूवाणमेवासण्णीसु वंधो होदि चि षेचच्वं, विभचसरूवेण तत्थ तेसिं वंधासंभावादो ।

§ २१. संपिष्ट सण्णीसु कयं होइ ति आसंकाए इदमाह—'सण्णी चहुसु धिमज्जो' सण्णी खलु चहुसु वि अणुभागङ्गाणेसु बंधेण मयणिज्जो—सिया एगङ्गाणियं, सिया विद्वाणियं, सिया तिङ्गाणियं, सिया चउट्गाणियमणुभागं बंधिद ति । किं कारणं ? चउण्डं ठाणाणं बंधकारणविद्युद्धि-संक्रिलेसाणं तत्य संमवं पिढ विरोहाभावादो । एदेण बंधमस्सियुण सिण्णमग्गणविसयपुन्तिन्त्यपुन्त्याए अत्यणिण्णजो दित्तिदो । एदीए दिसाए उदयोवसंत-संताणं वि तत्य णिण्णयो मिग्गयन्त्रो, सुत्तस्तेदस्स देसामा-सियचादो । तं क्योवसंत-संताणं वि तत्य णिण्णयो मिग्गयन्त्रो, सुत्तस्तेदस्स देसामा-सियचादो । तं अर्थाणीसु उदयो विद्वाणं चैत, सेसोदयपिणमाणमेत्य अवंता-मावेण पिडसिद्धचादो । उवसंतं सतं च एगङ्गाण-विद्वाण-तिङ्वाण-चउड्गाणं मविद्य । गविर एगङ्गाणस्स सुद्धस्स संभवो णित्य ति पुत्र्वं व वचन्वं । सण्णीणं पुण संतस्वयसंत-स्रदयो च सन्त्र्याणि चैत्र हाणाणि होति ति घेनन्वं ।

§ ३२. संपिंह 'कं ठाणं वेदंतो कस्स व ड्वाणस्स बंधगो होदि' त्ति एदिस्से

इसिंक्य खतासमान और दाहसमान संज्ञावाछे दोनों हो अनुभागस्थानोंका असंज्ञियोंके बन्ध होता है, अन्य दो स्थानोंका बन्ध नहीं होता यह सिद्ध हुआ। अविभक्तकरूप इन होनों हो स्थानोंका असंज्ञियोंमें बन्ध होता है ऐसा यहाँ प्रडण करना चाहिए, क्योंकि विभक्तरूपसे उन स्थानोंका उनमें बन्ध होना असम्भव हैं।

§ ३१ अब संब्री जीवों में किस प्रकारका बन्ध होता है ऐसी आशंका होनेपर यह बचन कहते हैं—सण्णो चुतुष्ठ विश्वकों संब्री जीव चारों ही अनुभागस्थानों में नियमसे बन्धक अपेक्षा भजनीय है—कहाचिन एकस्थानीय, कदाचिन हिस्सानीय, कदाचिन विश्वक्ष स्थानीय और कदाचिन विश्वक्ष स्थानीय और कदाचिन विश्वक्ष स्थानीय अनुभागको बीधना है, क्योंकि उनमें चारों ही स्थानीके बन्धक कारण विश्वद्धि और संक्ष्टेशरूप परिणाम सन्भव है, इसमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार इस बचन द्वारा बन्धक अवल्यन लेकर संब्रीमार्गणाविषयक विश्वला पृक्षक अर्थका निर्णय दिखलाया। इसी दिशाद्वारा उदय, उपहाम और सरवका भी संब्री मार्गणामें निर्णय दिखलाया। इसी दिशाद्वारा उदय, उपहाम और सरवका भी संब्री मार्गणामें निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि यह सुत्र देशामपैक है।

#### शंका-वह कैसे ?

समाधान असंक्रियों में उदय दिस्थानीय ही होता है, क्योंकि होत उदयरूप परि-णामोंका उनमें अत्यन्त अभाव होनेसे उनका वहाँ निषंध किया है। असंक्रियों ने उपशम और सन्त्व एकस्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय होता है। इतनी विशेषता है कि इनमें शुद्ध एकस्थानीय उपशासथान और सन्त्वस्थान नहीं होता यह कथन यहाँ पुत्के समान करना चाहिए। परन्तु संक्रियों सन्त्व, उपशम और उदयरूप सभी स्थान होते हैं ऐसा यहाँ महण करना चाहिए।

§ ३२ अब 'कं ठाणं वेदंतो कस्स व हाणस्स बंधगो होदि' इस प्रकार इस प्रच्छाका

१. ता • प्रतौ उदयोवसंताणं इति पाठ: ।

§ ३३. संपहि एदेणेव गयत्थाणं सेसमम्गणाणं पि एदीए दिसाए अणुगमो कायच्वो चि जाणावणद्रमुत्तरो सुत्तावयवो 'एवं सन्वत्थ कायच्वं'। जहा सण्णिमम्गणाए द्वाणाणमेसा अत्थमम्गणा कया, तहा चेव सेसगदियादितरसमम्गणासु वि द्वाणाणमणुमम्गणा समयाविरोहेण कायच्वा चि मणिदं होइ। तं जहा—तिरिक्ख-गदीए सण्णि-असण्णिमंगं जाणियूण वत्तच्वं। णिरय-मणुस-देवगदीसु वि सण्णिमंगं जाणियूण णेदच्वं। णवरि मणुसगदीदो अण्णत्थ एगद्वाणस्स वंधोदया सुद्धा ण

निर्णय इसी देशामर्पक सूत्रका अवलम्बन लेकर संज्ञीमार्गणामें करेगे।

शंका---वह कैसे <sup>१</sup>

समाधान—असंज्ञों जीव द्विस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ नियमसे द्विस्थानीय अनुभागको बाँधता है, क्यों कि उनमें प्रकारान्तर सम्भव नहीं है। संज्ञी पञ्चीनृत्य जीव एकस्थानीय अनुभागको देदन करता हुआ नियमसे एकस्थानीय अनुभागको हो बाँधता है, होथ अनुभागों को नहीं बाँधता। द्विस्थानीय अनुभागको देदन करता हुआ दिस्थानीय अनुभागको देव्यानीय और चतुःस्थानीय अनुभागको बाँधता है। द्विस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागको बाँधता है। द्विस्थानीय अनुभागको वेदन करता हुआ दिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागको वेदन करता हुआ दिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागको बाँधता है। 'वह होप स्थानोंको अवस्थान है। 'वह होप स्थानोंको अवस्थान हो हो होप स्थानोंको अवस्थानीय अनुभागको वाध्या है। 'वह होप स्थानोंका अवस्था होता है।' यहाँ इस कथन द्वारा 'कं ठाणसवेदंतो अवस्थानों कस्य द्वारा देवा एकस्थानीय अनुभागको वेदन नहीं करनेवाला जीव एकस्थानीय अनुभागका वेदन नहीं करनेवाला जीव एकस्थानीय अनुभागका वेदन नहीं करनेवाला जीव एकस्थानीय अनुभागका वेदन नहीं हरनेवाला जीव एकस्थानीय अनुभागका वेदन नहीं करनेवाला जीव एकस्थानीय अनुभागको व्यान्त्यों अवला जाता है।

\$ २२. अब इसी कथन द्वारा ही जिनके अर्थका झान ही गया है ऐसी शेष मार्गणाओंका भी इसी दिशा द्वारा अनुगम कर छेना चाहिए इस बातका झान करानेके छिए आगेका यह सूत्रवचन आया है—'पर्व सब्बत्थ कायव्ये।' जिस प्रकार संझीमार्गणामें स्थानोंकी
अर्थिविषयक मार्गणा को उसी प्रकार शेष गति आदि तेरह मार्गणाओंमें भी स्थानोंकी मार्गणा
परमागमके अविरोध पूर्वक करनी खाहर यह उक अध्यकता तास्य है। यथा—तिर्यञ्चातिमें
संझी और असंझीक भंगको जानकर कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है केव गतिमें भी संझीमार्गणाके भंगको जानकर कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि रूर्व्याति । एवर्मिदियादिमग्गणासु वि जाणियुण पयदपरूवणा कायच्वा । तदो सोस्रसण्हं गाहासुचाणं सम्रक्कितणा समचा भवदि ।

- **# एदं सुत्तं**।
- § ३४. एवमेदं सोलससंखाविसेसिदं गाहासत्तं सम्रक्कितिदमिदि वत्तं होह ।
- **\* एत्थ अत्थविहासा ।**
- § ३५. एवं सम्रुविकत्तिदाणं गाहासुत्ताणमेचो अत्थविहासा कीरिद चि भणिदं होइ । तत्थ ताव पुष्यमेव चउट्टाणे चि पदस्स णिक्सेवपरुवणद्रमुविस्मं सुत्तपवंधमाह—
  - # चउठाणे ति एकगणिक्लेवो च ट्राणणिक्लेवो च।
- ५ ३६. 'चउद्दाणस्से' ति पदस्स अत्यिवसयणिण्णयज्ञणणद्दमेत्य णिक्खेवो कीरदे ! सो च णिक्खेवो एदिम्म विसए दुविहो होइ—'णिक्खेवो द्वाणणिक्खेवो' इदि । तत्य एक्कगणिक्खेवो णाम चदुसहस्स अत्यभावेण विविक्खियाणं रुदासमाणादिद्वाणाणं कोहादिकसायाणं वा एक्केक्क वेन्ण णाम-दुवणादिमेदेण णिक्खेवपरूवणा । द्वाण-णिक्खेवो णाम वेसि अच्वोगाठसरूवेण विविक्खियाणं वाचओ जो द्वाणसदो तस्स अत्यविसयणिण्णयज्ञणणद्वं णाम-दुवणादिमेदेण परूवणा । एवमेदेसु दोसु णिक्खेवेसु एक्कगणिक्खेवो पुव्वमेव गयत्थो ति जाणावेमाणो इदमाह—

मनुष्यातिके सिवाय अन्य उक्त दो गतियोंने केवल एकस्थानीय अनुभागका वन्य और उदय नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार इन्द्रिय आदि भार्गणाओंने भी जानकर प्रकृत प्ररूपणा करनी चाहिए । इस प्रकार इतने कथनके बाद सोलह गाथासुत्रोंको समत्कीर्तना समाग्न होती है ।

- # यह गाथासत्र है।
- § २४. इस प्रकार सोछह संख्याविशिष्ट इस गाथासूत्रका समुत्कीर्तन किया यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - अब इसकी ( सोलह संख्याविशिष्ट इस गाथास्त्रकी ) अर्थविभाषा करते हैं।
- § ३५ इस प्रकार उल्लिखित किये गये इन गाथासूत्रोंकी आगे अर्थावभाग करते हैं यह उक्त कथनका तार्थ्य है। उसमें सर्व प्रथम पहले ही 'चतुःस्थान' इस पदविषयक निक्षेप-का कथन करनेके लिये आगेके सुत्रप्रवस्थकों कहते हैं—
  - \* 'चतुःस्थान' इस पदका एकैकनिक्षेप और स्थाननिक्षेप करना चाहिए ।
- § ३६. चतुःस्थान इस परका अर्थविषयक निर्णय उत्पन्न करनेके छिये यहाँपर निक्षेप करते हैं और वह निक्षेप इस विषयमें दो प्रकारका है—एकँक्निक्षेप और स्थाननिक्षेप। उनमेंसे 'चतुः' शब्दके अर्थक्पसे विवक्षित छतासमान और दाहसमान आदि स्थानोकी अथवा क्षोधादि कथायोंकी, एक-एकड़ो प्रहणकर नाम और स्थापना आदिके भेदसे निक्षेपरूप प्रकरणा करना एकँकनिक्षेप है। तथा परस्पर मिछितरूपसे विवक्षित उन्हींका वाचक को 'स्थान' शब्द है उसके अर्थविषयक निर्णयका झान करनेके छिये नाम और स्थापना आदिके भेदसे प्रकरणा करना स्थाननिक्षेप है। इस प्रकार इन दो निक्षेपोंमेंसे एकँकनिक्षेप पूर्वमें हो गतार्थ है इस यात्रका कहते हैं—

## # एकगं पुव्वणिक्तित्वनं पुव्वपरूविदं च।

§ २७. एत्थ एकमसरेण कोहादीणमेक्केस्स कसायस्स वा ग्रहणं लदासमाणादीणं वा द्वाणाणमेगेगस्स णिरुद्धहाणस्स ग्रहणमिदि । तत्थ जइ ताव कोहादीण-मेगेगस्स कसायस्स ग्रहणमिद विविक्खयं तो एकगं पुष्वणिक्खिणं पुष्वपदिदं चेदि, णेदाणि तिण्णक्खेनो परुवणा वा अदिकीरदे । किं कारणं ? गंथस्सादीए कसायणिक्खेवा-वसरे कोहादिकसायाणं पादेकं णाम-द्ववणादिमेदेण बहुवित्थरेण णिक्खित्तवादो, पेजदोसादिअणियोगहारेसु तेसि पवंघेण परुविदत्तादो च । अह जह रुदासमाणादि-द्वाणां पादेकं गृष्वपदिविद्धयं तो वि एकां पुष्वणिक्खत्तं पुष्वपदिवेदं चेव भविद । तं कथं ? रुदासमाणादिमेयमिण्णस्स माणप्स णिक्खेवो कीरमाणो सामण्ण-माणाणिक्खेवेण अदासमाणादिमेयमिण्णस्स माणस्स णिक्खेवो कीरमाणो स्ता । एवं कोहादिणं पि णग-पुढिवादीहं विसेसिदाणमिण्ड कीरमाणो णिक्खेवो सामण्ण-कोहादीणं पि णग-पुढिवादीहं विसेसिदाणमिण्ड कीरमाणो णिक्खेवो सामण्ण-कोहादिणं विद्वापदिवेदंण गयस्थो वि एवमेकमणिक्खेवं पुण्वपदिवदावो सम्राज्वस्य इत्याहिवेदंण गयस्थो वि एवमेकमणिक्खेवं पुण्वपदिवदावो सम्राज्वस्य इत्याहिवेदंण गयस्थो वि एवमेकमणिक्खेवं पुण्वपदिवदावो सम्राज्वस्य इत्याहिवेदंण गयस्थो वि एवमेकमणिक्खेवं पुण्वपदिवदावो सम्राज्वस्य इत्याहिवेदं करियाणो इत्याहिवादे प्रवाह —

- **\* द्राणं णिक्सिवविद्यां।**
- § ३८. द्वाणमिदाणि णिक्खिवियव्वं, पुव्वमपरूवियत्तादो त्ति भणिदं होइ ।
- एकैकनिक्षेप पूर्व-निक्षिप्त है और पूर्व-प्रकृपित है।
- ५ २०. प्रकृतमें एकेक रान्द्रसे क्रोधादिमेंसे एक-एक क्यायका प्रहण किया है अथवा छतासमान आदि स्थानोंमेंसे एक-एक विवक्षित स्थानका प्रहण किया है। उनमेंसे यदि सर्वप्रथम क्रोधाविमेंसे एक-एक क्यायका प्रहण विवाह है तो एक-एक क्यायण पूर्व सिक्षात है और पूर्व-प्रकृतित है, इसिल्ये इस समय जनका निक्षेप और प्रहणा अधिकृत नहीं है, क्योंकि प्रस्थक आदिमें क्यायोंके निक्षेपके समय क्रोधादि क्यायोंका पृथक-पूर्वक नाम और स्थापना आदिक नेव्हेस क्यायोंके निक्षेपके समय क्रोधादि क्यायोंका पृथक-पूर्वक नाम अगिर स्थापना आदिक नेव्हेस वहुत विस्तारक साथ निक्षेप कर आये है तथा पेजन-दोस आदि अनुयोगद्वारोंमें उनका प्रवन्धरूपसे कथन कर आये है। और यदि उतासमान आदि स्थानोंका पृथक-पूर्वक नाम पृथक-पूर्वक महण विवक्षित है तो भी एक-एक स्थान पूर्वनिक्षित है और पूर्व-प्रहणते ही है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान — छतासमान आदिके भेदसे भेदको प्राप्त हुए मानकपायका निश्चेप करते हुए सामान्य मानके निश्चेपसे ही वह गतार्थ है, क्योंकि सामान्यसे विशेष एकान्तसे पृथक् नहीं उपछन्य होता। इसी प्रकार नग, पृथिबो आदिको अपेक्षा विशेषताको प्राप्त हुए कोयादिक का भी इस समय किया जातेवाळा निश्चेप पूर्वेमें कहो गये सामान्य कोधादिके निश्चेपसे ही गतार्थ है, इसिंहए पूर्वेमें कहा यादार्थ है, इसिंहए पूर्वेमें कहा यादार्थ है, इसिंहए पूर्वेमें कहा यादार्थ है। इसिंहए पूर्वेमें कहा कहते हैं —

🗱 स्थान पटका निक्षेप करना चाहिए ।

§ ३८. इस समय स्थान पदका निक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इसका पहले कथन नहीं किया है यह उक्त कथनका तालर्थ हैं।

- क्षतं जहा ।
  - § ३९. सुगमं।
- अणामहाणं द्ववहाणं क्वेत्तहाणं अद्धहाणं पत्तिवीचिहाणं
   उच्चहाणं संजमहाणं पयोगहाणं भावहाणं च।
- § ४०. तत्थ जीवाजीविमस्समेयभिण्णाणमद्वसंगाणं णिप्तित्ततरणिरवेक्खा द्वाणसण्णा णामद्वाणमिदि भण्णदे । 'निमिचांतरानपेक्षं संवाकमं नामेति' वचनात् । सन्भावमसन्भावसस्वेणेद ठाणमिदि ठविज्ञमाणं ठवणाद्वाणं णाम । द्व्यद्वाणमागम-णोआगमभेदेण द्विवं । तत्थागमद्व्यद्वाणं णोआगमजाणुगसरीर-भवियद्व्यद्वाणं च सुगमं । तव्वदिर्त्तिणोआगमद्व्यद्वाणं हिरण्ण-सुवण्णादिद्व्याणं भूमियादिसु ठविज्ञ-माणाणं अवद्वाणं । सेनद्वाणं णाम उड्व-मज्झ-तिरियलोगाणमप्यप्यणो संठाणविसेणा-िक्षिद्वमसस्वेणावद्वाणं । अद्वद्वाणं णाम उड्व-मज्झ-तिरियलोगाणमप्यप्यणो स्ठाणविसेणा-िक्षिद्वमसस्वेणावद्वाणं । अद्वद्वाणं णाम समयाविष्ठय-खण-क्व-सुह्नतिदिकालविष्यणा । एलिविच्वाणं णाम द्विदेवांचीचारद्वाणाणि सोवाणद्वाणाणि वा भण्णति । उच्वद्वाणं णाम पव्यत्ययस्वप्यत्वे । एत्थेव णीच्हाणस्य वि अंतन्भावो वच्न्वो । मान्यस्थानं नेच्चस्थानमिति व्याच्येयं । संजमद्वाणमित् वुचे सामाद्वयन्द्वेशव्रवाणादिसंजम-स्वद्विद्वाणाणि पविवादादिमेयभिण्णाणि वेच्व्याणि । संजमविसेसिद्यमत्वादिगुण्डाणाणि
  - **\* वह जैसे** ।
  - ६३९. सगम है।
- मामस्थान, स्थापनास्थान, द्रव्यस्थान, क्षेत्रस्थान, अद्धास्थान, पिलवीचि-स्थान, उच्चस्थान, संयमस्थान, प्रयोगस्थान और भावस्थात ।
- § ४०. उनमेंसे जीव, अजीव और मिश्रके भेदसे भेदको प्राप्त हुए आठ भंगोंकी अन्य निमनकी अपंक्षा किये विना संबाकर्मको साम्रान एसा कहा जाता है, क्योंकि 'दूसरे निमित्तको अपेक्षा किये विना संबाकर्मको नाम कहते हैं। ऐसा वचन है। 'यह स्थान है' इस प्रकार सद्वाव और असद्वावरूपसे स्थापना करने को स्थापना स्थापना स्वापना करने है। आगम और नोआगमके भेदसे द्रव्यस्थान दो प्रकारको है। उनमेंसे आगमद्रव्यस्थान सुगम है तथा नोआगम द्रव्यस्थान के बायकर्मरीर और भावी ये भेद सुगम हैं। तथा भूमि आदिसे रखे जानेवाले जाँदी सोना आदिक अवस्थानको तद्वयतिरिक्त नोआगमद्रव्यस्थान कहते हैं। उक्ष्यं जोक, मध्यलोक और वियंश्लेकका अपने-अपने अकृतिमस्वकृत्य संस्थान विरोधकर्म अवस्थानका नाम क्षेत्रस्थान है। समय, आविल, क्षण, लव और मुहूर्त आदि कालके भेदोंका नाम अद्धास्थान है। स्थितवन्यसम्बन्धी नोपारस्थानोंको पत्रवीवस्थान कहते है। पर्वत आदि उच्चपदेशका नाम उच्चस्थान है। यहांपर नीचस्थानका भी अन्तर्भाव कहता चाहिए। अथवा मान्यस्थानका नाम उच्चस्थान है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। संयमस्थान सिमा कहनेपर प्रतिचाति भेदसे अनेक प्रकारक सामायिक और छेदोपस्थामना आदि स्थान छेपरा स्थान स्थान हम्य प्रवास प्रवास का स्थानका प्रवास स्थान हम्य प्रवास प्रवास प्रवास का प्रवास स्थान हम्य प्रवास का प्रवास क्षा प्रवास प्यास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवा

वा। पयोगद्वाणं णाम मण-वचि-कायपयोगलक्खणजोगद्वाणमिदि घेत्तच्वं। सावद्वाणं दुविहं आगम-णोआगमभोदेण। आगमदो भावद्वाणं सुगमं। णोआगमभावद्वाणं णाम असंखेडजलोगमेत्रकसायुदयद्वाणाणि ओदहयादिमाववियप्पा वा। एवं णिक्खेव-परुवणं काद्रण संपद्वि एदेसि णिक्खेवाणं णयविभागपरुवणद्वश्वविसमयंधमाह—

## \* ऐगमो सञ्वाणि हाणाणि इच्छइ।

## संगह-ववहारा पतिवीचिद्वाणं उबद्वाणं च अवणेति ।

५ ४२. संगहो ताव संक्खितत्वग्गहणलक्खणो पल्विवीचहाणमदहाणे पविसदि त्ति पुध तं णेच्छदि । किं कारणं ? हिदिबंधवीचारहाणाणमद्धाविसेसत्तादो । सोवाणहाणेसु वि घेप्पमाणेसु तेसि खेत्तहाणे पवेसदंमणादो । तथा उच्चहाण पि खेत्तहाणे पविसदि त्ति पुध णेच्छदि, तस्म खेत्तमेदत्तादो । एवं ववहारो वि, तस्स एदम्मि विसए संगहेण समाणाहिष्यायत्तादो ।

## \* उजुसुदो एदाणि च ठवणं च अद्धद्वाणं च अवणेइ।

स्थानका नाम प्रयोगस्थान है ऐसा महण करना चाहिए। आगम और नोआगमकै भेदसे भावस्थान दो प्रकारका है। आगमको अवेक्षा भावस्थान मुगम है। असंख्यात छोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानों अथवा औदयिक आदि भावेकि भेदोंका नाम भावस्थान है। उसप्रकार निक्षेपका कथन कर अब इन निक्षेपोंका नयविभागसे कथन करनेके छिये आगेके प्रबन्धको करते हैं—

## नैगमनय सब स्थानोंको स्वीकार करता है।

- ् ४४. क्योंकि उसके विषयरूप सामान्य-विशेषात्मक बस्तुमें सभी निश्लेषोंके सम्भव होनेके प्रति विरोषका अभाव है।
- # सप्रद्वनय और व्यवहारनय पिलवीचिस्थान और उच्चस्थानका अपनयन करते हैं।
- ६ १२ संग्रह्तय संग्रह्रू अर्थका ग्रहण अक्षणवाला है। इस नयकी अपेक्षा पिल्वीचि-स्थानका अद्वास्थानमें अन्तरभीव हो जाता है, इसलिये उसे प्रथक्त नहीं। स्थीकारता, क्योंकि स्थितिक असम्ययमें बीचारस्थान अद्वाविदेशकर हैं। सोपानस्थानकर भी तरहण करतेगर उनका क्षेत्रस्थानमें प्रयेश देखा जाता है। तथा उच्चस्थानका भी क्षेत्रस्थानमें प्रवेश हो जाता है, इसलिए उसे प्रथक् स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह क्षेत्रका एक भेद हैं। इसी प्रकार अववारत्यको अपेक्षासे भी जानना चाहिए, क्योंकि उसका इस विषयमें संग्रहनयक समान असिगाय है।
  - # ऋजुसूत्रनय उक्त दोनोंका तथा स्थापनास्थान और अद्वास्थानका अपनयन

- § ४३. किं कारणं ? वहमाणसमयमेत्तविसयत्तादो । ण च वहमाणसमयप्पणाए हुबणद्वहाणाणं संभवो अत्यि, कालमेदेण विणा तेसिमसंभवादो । तदो वहमाणमेत्तुज्जु-वत्यग्याहिणो एदस्स विसये दुवणहाणमद्वहाणं पुन्वृत्तपणाएण पलिवीचि-उबहाणाणि च ण संभवंति सिद्धं ।
  - \* सद्देशयो णामहाणं संजमहाणं खेलहाणं भावहाणं च इच्छदि।
- § ४४. होउ णाम पल्लिवीच-उचहाणाणमेत्यासंभवो, संगह-ववहारेहिं चेव तेसिमोसारियचादो! तहा अद्धृहाण-ह्वणङ्काणाणं पि असंभवो, उजुन्नदिसए चेव तेसि-मवत्युत्तम्नवगयाणमेत्य संभवितोहादो। कथं पुण दब्ब-पयोगङ्काणाणमुजुन्नदुदे संभवंताण-मेत्यावत्युत्तमिदि ? बुच्चदे—ण ताव दब्बङ्काणस्सेत्य संभवो, मुद्धपज्जबद्विये एदम्मि णये पडिसमयविणासिपजाय मोत्तृण दब्बस्स सभावाणब्धुवगमादो। ण उजुनुदेण वियहिचारो, एदम्हादो तस्स थूलविसयच्चभ्यगमादो। तहा पयोगङ्काणं पि एत्य ण संभवइ। किं कारणं ? पयोगो हि णाम मण-वचि-कायाणं परिष्फंदलम्बणो किरिया-मेदो। ण च सो एत्य संभवइ, खणक्खियणो भावस्स समयमणविद्वदस्स किरियापजाय-

## करता है।

- ६ ४३ नयोंकि ऋजुसूत्रका विषय वर्तमान समयमात्र है। और वर्तमान समयकी विवक्कामें स्थापनास्थान और अद्वास्थान सम्भव नहीं है, नयोंकि कालभेदको स्वीकार किये विना उनको स्थीकार करना असम्भव है। इसलिये वर्तमानमात्र ऋजु अर्थको प्रहण करनेवाले इस नयके विषयमें स्थापनास्थान और अद्वास्थान तथा पूर्वोक्त न्यायसे पिछवीचिस्थान और उच्चस्थान सम्भव नहीं हैं यह सिद्ध हुआ।
- अब्दनय नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और मावस्थानको स्वीकार करता है।
- \$ ४४. शंका—इस नयके विषयरूपसे पिळवीचिस्थान और उच्चस्थान सम्भव मत होओ, क्योंकि संगहनव और व्यवहारनयके द्वारा हो। उनका अपसरण कर दिया गया है। तथा अद्वास्थान और स्थापनास्थान भी सम्भव मत होओ, क्योंकि ऋजुतूनके विषयरूपसे ही अवस्तुपनेकी गात हुए उनका इस नयके विषयरूपसे सम्भव होनेमें विरोध है। परन्तु ऋजु-सूत्रनयमें द्रव्यस्थान और प्रयोगस्थान सम्भव है, उनका इस नवमें अवस्तुपना कैसे बनता है?

समाधान—प्रव्यस्थान तो इस नयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि शुद्ध पर्यायधिकरूप इस नयमें प्रति समय विनाशको प्राप्त होनेवाली पर्यायको छोड़कर द्रव्य इस नयके विषयरूपसे नहीं स्थीकार किया गया है।

स्पुत्तमुष्के साथ व्यक्तियार नहीं आता, क्योंकि इसकी अपेक्षा उसका स्पृत्त विषय स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार प्रयोगस्थान भी इस नयमें सम्यव नहीं है, क्योंकि मन, क्वन और कार्क परिस्पन्तकुषण क्रियामेक्का नाम प्रयोग है, परन्तु वह इस नयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि क्षणसंयी और एक समयके बाद अनवस्थित रहनेवाले आवसे क्रियापयीकस्प परिणामाणुववचीदो । तथा चोक्तं---

## च्रिणकाः सर्वसंस्काराः अस्थितानां कृतः क्रिया । भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं चैव सोच्यते ॥ इति॥

तम्हा एदेण सुद्धपञ्जनणयाहिष्पाएण पयोगहुाणस्स वि एत्थासंभवो चेवे चि । एवमेदेसि पि परिहारेण णाम-संजम-खेन-भावहुाणाणि चेव एसो इच्छिदि सि सुने वुत्तं । तं कथं ? णामहुाणमेसी ताव पिडवज्जह, बज्झत्थिणारवेषस्वहुाणसण्णा-मेनस्स तिन्वसए पचस्वस्वधूवरुंभादो । संजमहुाणी वि हमी हच्छिद, तस्स भावसरुवत्तादो । खेन-मावहुाणाणि पुण एसी पिडवज्जह चेव, ण तत्थ विसंवादी अत्थि, वहुमाणो-गाहणलक्खणस्स खेनस्स कसायोदयसरुवभावस्स च तिन्वसए पिएफुडहुवलंमादो । वादो सिद्धमेदेसि णिक्सेवाणमेत्थ संभवो नि । एवं एदेसु णिक्सेवेसु केणेत्थ पयद-मिक्षासंक्षण इदमाइ—

## एत्थ भावद्वाणे पयदं ।

§ ४५. एदेसु णिक्खेवेसु अर्णतरमेव पर्वचिदेसु णोआगमदो भावणिक्खेवेण पयदं, रुदासमाणादिद्वाणाणं णिक्खेवंतरपरिहारेण तत्थेवाबद्वाणदंसणादो । एवं ताव

परिणामकी उत्पत्ति नहीं बनती। कहा भी है-

सब संस्कार क्षणिक हैं, अस्थित उनमें किया कैसे बन सकती हैं ? जिनकी उत्पत्ति हैं वहीं किया है और वहीं कारक कहा जाता है।। १।।

इसलिये इस शुद्ध पर्यायार्थिक नयके अभिप्रायसे प्रयोगस्थान भी इसमें असम्भव ही है। इस प्रकार इन स्थानींके परिहारद्वारा यह नय नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और भावस्थान इनको ही स्थोकार करता है ऐसा सुत्रमें कहा है।

## शंका--वह कैसे ?

समाधान — नामस्थानको तो यह स्वीकार करता है, क्योंकि बाह्य अर्पकी अपेक्षा किये बिना स्थानसंहामात्र उसके विषयरूपसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है। संयमस्थानको भी यह स्वीकार करता है, क्योंकि वह (संयमस्थान) भावस्वरूप है। क्षेत्रस्थान और भावस्थानको तो यह स्वीकार करता हो है, उसमें विस्तवाद नहीं है, क्योंकि वर्तमान अवगाहना- क्ष्मण श्रेनको और क्रायके उद्यस्वरूप भावकी उसके विषयरूपसे स्पष्ट उपलब्धि होती है। इसलिए हन निश्चेपीका इसमें सम्भव है यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार इन निक्षेपोर्मेसे किस निक्षेपसे यहाँ (इस अनुयोगद्वारमें) प्रयोजन है इस प्रकारकी आशंका होनेपर इस स्त्रको कहते हैं—

## # प्रकतमें भावस्थानसे प्रयोजन है।

६ ४५. अनन्तर पूर्व कहे गये इन निक्षेपोमेंसे नोआगममावनिक्षेपसे प्रयोजन है, क्योंकि छतासमान आदि स्थानोंका दूसरे निक्षेपोंके परिहारद्वारा नोआगम भावनिक्षेपमें द्धचिवहासावसरे चेय द्वाणणिक्खेवं णयपरूवणाणुगयं काद्ण संपद्दि गाहासुचाणमत्य-विहासणं क्रणमाणो चुण्णिसुचयारो इदमाह—

## एत्तो सुत्तविहासा ।

- § ४६. पुत्र्वं सुत्तविद्यासं पहण्णाय तमपरूविय णिक्खेवो काउमाढतो । तदो तैणंतिदाये तिस्से पुणो वि अणुसंधाणं कादृण तप्यरूवणहमिदं सुत्तमारद्धं ।
  - #तंजहा।
  - ६ ४७. सुगमं।
- अादीदो चत्तारि सुत्तगाहाओ एदेसिं सोखसग्हं द्वाणाणं णिदिर-सणउवणये ।
- § ४८, तत्थ ताव आदीदो प्पहुडि चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासिज्जेते । ताओ पुण किन्दि अत्थिविसेसे पडिवद्धाओ ति आसंकाए इदसुत्तरं 'एदेसिं सोलसण्हं हाणाणं णिदिरसणोवणए पडिवद्धाओ ति' पटमगाहाएँ कपमेदणिष्टेसाण सोलसण्हं हाणाणं सेसगाहाहिं तीहिं णिदिरसणोवणयस्स परिप्कुडसुवलंसादो । जह एव चत्तारि सुत्त-गाहाओं णिदरिसणोवणए पडिवद्धाओं ति कथिमदं घडदे. विण्डमेव सत्तगाहाणं तत्थ

अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम गाथासूत्रोंके विशेष ज्याख्यानके अवसरपर ही नयप्ररूपणासे अनुगत स्थानविषयक निक्षेपप्ररूपणा करके अब गाथासूत्रोंका विशेष ज्याख्यान करते हुए चुर्णिसृत्रकार इस सूत्रको कहते हैं—

- \* इससे आगे गाथासूत्रोंकी विभाषा करते हैं।
- § ४६. पूर्वमें गाथासूत्रोंके विरोध व्याख्यानकी प्रतिक्का करके उसकी प्ररूपणा किये विना निश्लेष करनेके लिये आरम्भ किया। इसलिये उसके बाद उसका फिर भी अनुसन्धान करके उसका कथन करनेके लिये इस सुत्रका आरम्भ किया है।
  - **\* वह जैसे** १

९४७ यह सूत्र सुगम है।

- अदिसे लेकर चार धत्र गाथाएँ इन सोलह स्थानोंके उदाहरणपूर्वक अर्थ साधन करनेमें आई हैं।
- ९ ४८ उनमेंसे सर्वप्रथम आदिसे लेकर चार सूत्रगाथाओका विशेष व्याख्यान करते हैं। परन्तु वे चारों सूत्रगाथाएँ किस अर्थमें प्रतिबद्ध हैं ऐसी आर्झका होनेपर यह उत्तर दिया है—इन सोल्ड स्थानों के उदाहरणपूर्वक अर्थसायनमें प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि प्रथम गाथाद्वारा जिन भेदोंका निर्देश किया गया है ऐसे सोल्ड स्थानोंका शेष तीन गाथाओंद्वारा उदाहरण-पूर्वक अर्थसाधन स्पष्टक्रपरे उपलब्ध होता है।
  - शंका-यदि ऐसा है तो चार सूत्रगाथाएँ उदाहरणपूर्वक अर्थसाधनमें प्रतिबद्ध हैं
  - १. ता॰प्रतौ काल (किमट्र) माढलो इति पाठः । २. ता॰प्रतौ लि पढमगाहा पढमगाहाए इति पाठः ।

पडिबद्धस्वरंसणादो ति णासंकणिज्जं, णिदिरंसणोवणयष्टं कीरसाणमेदणिहेसस्स वि तिव्यसयत्तेण तहामाबोवयारादो । को णिदिरंसणोवणयो णाम १ णिदिरंसणं दिहुंतो उदाहरणमिदि एयद्दो । णिदिरंसणस्स उवणञो णिदिरंसणोवणञो, दिहुंतग्रहेणत्य साधणमिदि मणिदं होह । तत्य ताव कदमेण साधम्मेण केसि हाणाणं णिदिरंसणो-वणञो एत्य विवक्तिञ्जो ति एदस्स जाणावणद्वग्रसस्त्रत्त्वरयमोहण्णं—

- कोहट्वाणं चउण्हं पि कालेण णिदिरसणउवणओ कओ।
- \* सेसाणं कसायाणं बारसण्हं हाणाणं भावदो णिदरिसणज्वणक्षो कओ।

यह कैसे बन सकता है, क्योंकि तीन सूत्रगाथाएं ही उक्त अर्थमें प्रतिबद्ध देखी जाती हैं ?

समाधान---ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उदाहरणोंद्वारा साधन करनेके लिये जो भेदोंका निर्देश किया गया है वह भी प्रकृत अर्थको विषय करता है, इसलिये उस प्रकारके भावका उपचार किया गया है।

शंका-निदर्शनोपनय किसे कहते हैं ?

समाधान---निदर्शन, दृष्टान्त और उदाहरण ये एकार्थवाची शब्द हैं। निदर्शनके उपनयको निदर्शनोपनय कहते हैं, अर्थात् दृष्टान्तोंद्वारा अर्थका साधन करना यह उक्त कथन-का तार्त्यय हैं।

उनमेंसे सर्वप्रथम किस साधर्म्यद्वारा किन स्थानोंका उदाहरणपूर्वक अर्थसाधन यहाँ किया गया है, इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके दो सूत्र अवतीर्ण हुए हैं—

- अ चारों ही क्रोध-स्थानोंका कालकी ग्रुख्यतासे उदाहरणपूर्वक अर्थसाधन किया गया है।
- § ४९ कोघकपायके तो चारों ही स्थानोंका नगसमान और पृथिवीसमान आदि भेदरूपसे जो उदाहरणपूर्वक अथंसाधन किया गया है वह 'कालेण' अथाँत कालविषयक साधम्यका आश्रम लेकर किया गया है यह उक्त कथनका तार्व्य है, क्योंकि विरकाल और अधिरक्षाल जाते को कोघका अवस्थान होता है उसका इस प्रकारक कालके साथ साधम्य बन जानेसे इस अपेक्षासे कोघकपायके भेदों उस प्रकारक उदाहरण संग्रह किये गये हैं। परन्तु इसका निर्णय आगे आनेवाले चृिंगतुर्वों सम्बन्धसे करेंगे।
- श्रेष कवायोंके बारइ स्थानोंका भावकी ग्रुख्यतासे उदाहरणपूर्वक अर्थ-माधन किया गया है।

- ५ ५०. सेसाणं माणादीणं तिण्हं कसायाणं जाणि हाणाणि लदासमाणादिमेदेणं बारससंखाविष्ठणणाणि तेसि भावदो भावमासेज णिदिस्सणोवण्यो कदो। तं जहा—माणस्स भावो थद्धत्तं, तस्स सेलघणादिणिदिस्सणमेदेण पयित्सापयित्सजुत्तस्स तहा चेय हाणसण्णा अणुमिगया। मायाए भावो वक्कंतमणुज्ज्जादा, तस्स वि वंसिजण्डु-आदिणिदिस्सणोवण्यमृहेण तन्मावस्स तारतम्मसंभवो णिदिस्सिणो लिक्सावा संकिलिहदा, तस्स वि किमिरागरत्तादिणिदिस्सणोवण्णासमृहेण जहा-मावमेव समत्यणा कया ति । संपित् कोहहाणाणं चउण्हं पि कालेण णिदित्सणोवण्यां क्यों क्यों ति जं पुल्वसुत्ते पहण्णादं तस्स वित्यागर्वपरुवण्डमुवरिमं पवंधमाह—
- अं जो मुंहित्तगं णिधाय कोहं वेदयदि सो उदयराइसमाणं कोहं वेदयदि।
- § ५१. जो जीवी अंतीब्रुहुचियं भावं णिधाय धरेगुण कोधं वेदयदि सो उदय-राह्समाणं चेव कोहं वेदयदि । किं कारणं ? उदयराईए व्व तस्स चिरतरकालावट्टाणेण विणा तकालमेव विलयदंसणादो । एसो च कोहकसायवेदी वेदिज्ञमाणो जीवस्स ण किंचि संजमघादं कुणह, मंदाणुभागचादो । किन्तु संजमस्स अञ्चंतसुद्धिं पडिवंधह, तत्थ पभादादिसलुप्यायणे वावदचादो ।

\* जो अन्तर्ग्रहर्त काल तक कोधमावको धारण कर उसका वेदन करता है वह उदकराजिके समान क्रीधका वेदन करता है।

§ ५१ जो जीव अन्तर्मुहुर्त तक होनेवाले भावको घारण कर क्रोधका वेदन करता है वह उदकराजिके समान ही क्रोधका वेदन करता है, क्योंकि उदकराजिके समान उसका विरक्षाल तक अवस्थानके विना उसी समय विलय देखा जाता है। वेदनमें आता हुआ यह क्रोधकपायरूप वेद जीवके कुछ भी संयमघातको नहीं करता, क्योंकि यह मन्द अनुभाग-स्वरूप होता है। किन्तु संयमको अत्यन्त शुद्धका प्रतिवन्ध करता है, क्योंकि उसका प्रमादादि-रूप मलके उत्यन्न करने में ज्यापार होता है,

<sup>§ 40</sup> रोप मानादि तीन कपायोंके खतासमान आदि भेदसे बारह संख्यारूप जो स्थान हैं उनका 'भावदो' भावका आश्रय खेकर उदाहरण पूर्वंक अर्थसाधन किया गया है। यथा—मानका भाव स्वच्यता है। जैख्यन आदि जितने उदाहरणभेद हैं उनके समान प्रकर्ष और अप्रकर्पयुक्त उस मानकी उसी प्रकार स्थानसंज्ञा योजित की गई है। मायाका भाव अनुजात बकता है, इसखिये बांसकी जड आदि उदाहरणांके प्रहणद्वारा मायाके भी उस भावका तारतस्य बन जाता है यह दिख्याया गया है। खोभमाव असन्तीपजनित संक्छेत्रपना है, अतः कृसिराग आदि उदाहरणांके उपस्यासद्वारा खोभका भी जैसा भाव है उसका समर्थन किया गया है। बत्र कार्यके चारा ही स्थानोंका कार्यकी मुख्यतासे उदाहरणपूर्वंक अर्थसाधन किया गया है ऐसा जो पूर्वसूत्रमें प्रतिज्ञा कर आये हैं उसके अर्थका विस्तारपूर्वंक कथन करनेके खिय आगोके प्रवस्थको कहते हैं—

१ ता व्यती तहलं पति पाठ. । २. ता व्यती णिदरिसणेवणको इति पाठ ।

- अं जो खंतोमुहत्तादीदमंतो अद्धमासस्स कोधं वेदयदि सो वालुक-राइसमाणं कोहं वेदयदि।
- ९ ५२. जो वुण अंतोग्रुहुचकालग्रुहल्हिय अंतो अद्मासस्स कोहं बेदयदि सो णियमा वालुवराइसमाणं कोहमणुहवदि चि घेचन्वं। क्रुदो? वालुअराईए व्य तस्स कोहपिमाणस्स अंतोग्रुहुचग्रुल्हिय अद्धमासस्स अंतो अवद्वाणदंसणादो। एदं च कसायोदयजणिदकलुमपिणामस्स सन्लभावेण परिणदस्स तेतियमेचकालावद्वाणं पेक्खियुण भणिदं, अण्णहा कोहोवजोगावद्वाणकालस्स उकस्सेण वि अंतोग्रुहुचमेचपमाण-परुवयसुचेण सह विरोहप्पसंगादो। एसो च कोहपिणाममेदो वेदिज्ञमाणो जीवस्स संजमघादं करिय संजमासजमे जीवं ठवेड चि णिच्छओ कायव्यो।
- अं जो अद्भासादीदमंतो छुण्हं मासाणं कोधं वेययदि सो पुढवि-राष्ट्रसमाणं कोहं वेदयदि ।
- § ५२. जो खलु जीवो अद्धमास बोलिय छण्डं मासाणमंतो कोइं वेदयदि सो
  प्रदिवराहसमाणं तिदयं कोधं वेदयदि, तज्जणिदसंसकारस्स प्रदिविमेदस्सेव अंतो छण्डं

विश्वेषार्थ — यहाँ यह बतलाया है कि जो उदकराजिके समान मन्द अनुभागस्वरूप कोधका वेदन करता है उसका अनुभवमें आनेवाला वह कोध परिणाम संयमकाधात करनेमें तो समर्थ नहीं है, किन्तु संयमकी अत्यन्त शुद्धिका प्रतिवन्ध कर मलको उत्यन्न करता है। इससे यह स्पष्ट प्रतित होता है कि बुद्धिपूर्वक सात्र संज्ञकनकषायका सद्भाव जहाँ तक सम्मव है जोवके वहीं तक प्रमाद दशा होती है। सातर्य आहि चार गुणस्थानीं संज्ञककषाय है एर अनुद्धिपूर्वक है, इसलिये इनमें अप्रसाद दशा होती है। यात्र जो कर्माय कर्माय के स्पन्न श्रीधवलामें) जो पाँच महात्रत आहिरूप परिणामोंको भी अप्रमाद कहा है उसका भी आश्य यही है।

- \* जो अन्तर्ग्यहर्तके बाद अर्थमासके भीतर तक क्रोधका वेदन करता है वह वालकाराजिके समान क्रोधका वेदन करता है।
- § ५२. परन्तु जो जीव अन्तर्युद्धर्त कालको उल्लंघन कर अर्धमासके भीतर तक कोघका वेदन करता है वह नियससे वालुकाराजिके समान कोघका अनुभव करता है ऐसा यहाँ पर महण करना चाहिए, क्योंकि वालुकाराजिके समान उस कोधपरिणामका अन्तर्युद्धर्वको उल्लंघन कर अर्थमासके भीतर तक अवस्थान देखा जाता है। और यह, क्यायके उदय से उत्पन्त हुए शल्यक्षसे परिणत कलुवपरिणामके उतने काल तक अवस्थानको देखकर, कहा है। अन्यथा कोधोपयोगके अवस्थान कालके अन्तर्युद्धरमाण कथन करनेवाले सुत्रके साथ है। अन्यथा कोधोपयोगके अवस्थान कालके अन्तर्युद्धरमाण कथन करनेवाले सुत्रके साथ करा है। उद्द कोध परिणामको भेद अनुभवमें आता हुआ संयमका पात करके जीवको संग्रमानयममें स्थापित करता है ऐसा निज्यच करना चाहिए।
- अ जो अर्थमासके बाद छहमाहके भीतर तक क्रोधका बेदन करता है वह पृथिबी-राजिके समान क्रोधका बेदन करता है।
- § ५३. जो जीव नियमसे अर्थमासको विताकर छह माहके भीतर तक क्रोधका वेदन करता है वह पृथिवीराजिके समान तृतीय क्रोधका वेदन करता है क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ संस्कार

मासाणमनद्वाणदंसणादो । एत्थ वि पुन्वं व कसायपरिणामस्स सन्स्रीभृदस्स एत्तिय-मेत्तकालावद्वाणं समत्थेयन्वं, अण्णदा सुत्तविरोहादो । एसो व कोदपरिणामो वेदिज-माणो जीवस्स संज्ञमासंज्ञमं घादिय सम्मत्रमेत्रे जीवं ठवेदि ति । एसो तदिओ कोद्दमेदो प्रन्विन्न्लादो तिन्वाणुभागो दक्ष्ट्वो ।

 अ जो सव्वेसिं भवेहिं उवसमं ण गच्छ्रह सो पव्यवसाहसमाणं कोहं वेहराहि ।

§ ५४. तं जहा—एकस्स जीवस्स किम्ह वि जीवे समुप्पणो कोहो सन्हीभूदो होत्ण हियये द्विदो, पुणो संखेजासंखेजाणंतिहि भवेहिं तं चेव जीवं दृद्दृण पकोधं गच्छा, तज्जणदसंसकारस्स णिकाचिदभावेण तेचियमेचकालावहाणे विरोहाभावादो । सो तारिसो कोहपरिणामो पव्चयराहसमाणो चि भण्णदे, पव्चयसिलामेदस्सेव तस्सा-णंतेण वि कालेण पुणो संधाणाणुवलंभादो । एसो बुण कोहपरिणामो वेदिजमाणो जीवस्स सम्मचं पि घादिय मिच्छचमाचे दवेह चि । सव्वतिव्वाणुमामो एसो चउत्थो कोहसेदो चि जाणावणहमेत्य सुचपरिसमचीए चउण्डमंकविण्णासो क्यो । एवं ताव कोहस्स चउण्हं उथाणां कालेण णिदरिसणोवणयं काद्गण संपद्दि एदीए दिसाए सेसाणं कसायाणं उाणमेदेस भावदो णिदरिसणोवणयं काद्गण संपद्दि एदीए दिसाए सेसाणं कसायाणं उाणमेदेस भावदो णिदरिसणोवणयं कादासचाणसारेण अण्यांतव्यो चि

ष्टिथिबोभेरके समान छह माहके भीतर तक अवस्थित देखा जाता है। यहाँपर भी कपाय-परिणाम झल्यरूपसे मात्र इतने काल तक अवस्थित रहता है इसका पहलेके समान समर्थन करना नाहिए। अन्यथा सुत्रके साथ तिरोध आता है। और यह कोध परिणाम अनुसबर्भे आता हुआ जीवर्भ संत्यासंयमका धात कर जीवको सम्यक्त्वमें स्थापित करता है। यह तीसरा कोधभेद पूर्वके कोधसे तीत्र अनुभागवाला जानना चाहिए।

 अं तस्व भवेंकि द्वारा उपश्रमको नहीं प्राप्त होता है वह पर्वतराजिके समान कोधका वेदन करता हैं।

§ ५४ यथा—एक जीवके किसी भी जीवमें उत्पन्न हुआ क्रोध शत्य होकर हृदयमें स्थित हुआ, पुनः संस्थात, असंख्यात और अनन्त्र भवांके द्वारा उसी जीवको देखकर प्रकृष्ट कीचको प्राप्त होता है, क्योंकि उससे उत्पन्त हुए संस्कारके निकाणितरुपसे उनने काठतक अवस्थित रहनेमें विरोधका अभाव है। वह उक्त प्रत्यका कोचपरिणाम पर्वतराजिक समान कहा जाता है, क्योंकि पर्वत-प्रिकासेदके समान उसका अनन्त्र काठके द्वारा भी पुनः सम्भान नहीं उपलब्ध होता। वेदनमें आता हुआ यह कोचपरिणाम जीवके सम्पन्यत्वका भी पात कर उसे सिध्यात्वभावमें स्थापित करता है। सबसे तोन्न अनुमानवाला यह चौथा कोचभेद है इस बातका तान करानेके लिये यहाँ सुबके अन्तमें चार अंकका विन्यास किया है। इस प्रकार सर्थयम कोचके वारों स्थानोंक काठके प्रवास प्रवास केवा है। इस प्रकार सर्थयम कोचके वारों स्थानोंक राजके होते स्थान केवा केवा है। इस प्रकार सर्थयम कोचके वारों स्थानोंक स्थानमेंदों भावकी मुख्यतासे उदाहरणद्वारा अर्थसाधन करके अब इसी विशादारा शेष कथायोंके स्थानमेंदों भावकी मुख्यतासे उदाहरणद्वारा अर्थसाधन

## जाणावणह्युवरिमं सुत्तमाह---

- एदाण्रमाणियं सेसाणं पि कसायाणं कायव्वं ।
- § ५५. एदीए दिसाए सेसकसायाणं पि भावेण णिदिरिसणोवणओ गाहा-सुत्ताणुसारेण णेदव्वो ति भणिदं होह । एवं चउण्हं सुत्तगाहाणमत्थविद्दासणं कादृण पयदस्थस्रवसंहरेमाणो सुत्तमुत्तरं भणह---
  - एवं चत्तारि सुत्तगाहाओं विहासिदाओं भवंति।
- § ५६. एवं ताव आदीदो प्यहुडि चत्तारि सुत्तगाडाओ सोलसण्डं द्वाणाणं काल-भावेहिं णिदिस्सणोवणए पडिनद्वाओ विद्यासियाओ। एदीए दिसाए सेसबारस-गाहाओ वि जाणियुण विद्यासियच्याओ ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो।

## एवं चउट्टाणे ति समत्तमणिओगदारं ।

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्चनम् । जीयात्त्रत्रेलोक्यनाथस्य ज्ञासनं जिनज्ञासनम् ॥

गाथासूत्रोंके अनुसार जानना चाहिए इस बानका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

- \* इस प्रकार उदाहरणों द्वारा अनुमान करके शेष कषायोंका भी अर्थसाधन करना चाहिए।
- ५५. इस दिशाहारा शेष कथायोंका भी भावकी मुख्यतासे उदाहरणहारा अर्थसाधन
  गाथासूत्रोंके अनुसार कर लेना चाहिए यह उक्त कथनका ताल्यर्य है। इस प्रकार चार सूत्रगाथाओंके अर्थका विशेष ज्याख्यान करके अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए आगेके
  सूत्रको कहते हैं—
  - **\* इस प्रकार चार सूत्रगाथाओंका विशेष व्या**ख्यान किया।
- ६ ५६ इस प्रकार सर्वप्रथम आहिसे लेकर जो चार सूत्रगाथाऐ सोल्ड स्थानोंके काल और भावको मुख्यतासे बदाहरणद्वारा अर्थसाधनमें प्रतिबद्ध हैं उनका विशेष व्याख्यान किया। इसी पद्धतिसे शेष बारह गाथाओंका भी जानकर विशेष व्याख्यान करना चाहिए यह इस सूत्रका भावार्थ है।

इस प्रकार चतुःस्थान अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

सिरि-जइवसहाहरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुराहरभडारस्रोवइट्ठं

# कसायपाहु डं

तस्स

## सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका *जयधवला*

तका

वंजणे ति अणियोगद्दारं

--:::::--

णमो अरहंताणं

वंज्ञण-रुक्खणभृसियमणंजणं तं जिणं णमंसित्ता । वंज्ञणसत्तत्थमदं समासदो वण्णइस्सामि ॥

## # वंजणे सि अणिओगदारस्स सुत्तं।

जो व्यञ्चन और छक्षण चिन्होंसे विभूषित हैं और तो विगत अञ्चन है अर्थात इत्यसक और सावसलसे रहित हैं उन जिनदेवको नसस्कारकर में व्यव्जनसृत्रोंके अर्थका संक्षेपमें वर्णन करूँगा॥ ९॥

# अब न्यञ्जन अनुयोद्वारके गाथासूत्रोंका विशेष न्याख्यान करते हैं।

१. ता॰प्रती वग्णइस्सामी (मि) इति पाठः ।

§ १. चउण्डं कसायाणमेयट्टपरुवणद्वमोइण्णस्ते वंजणे ति अणिओगद्दारस्स विद्यासणट्टं गाहासुत्तसम्रुक्तिचणं कस्सामो ति भणिदं होइ । णविर एद्म्मि अणि-योगदारे पंचसुत्तमाहाओ पिडवद्धाओ 'वियंजणे पंच गाहाओ' ति भणिदत्तादो । तासि जाहदुवारेणेयवयणणिहेसो एत्य कओ ति दह्व्यो । एवं गाहासुत्तसम्रुक्तिचणं परुण्णाय तण्णिहेसं कुणमाणो पुच्छावक्षमिदमाह—

#### # तंजहा।

- ६२. सुगममेदं पुच्छावकं । एवं पुच्छाविसईकयाणं गाहासुत्ताणं पयदत्था-डियारपडिचद्राणं जहाकममेसो सरूवणिहेसो—
- (३३) कोहो य कोव<sup>\*</sup> रोसो य अक्खम संजलण कलह वड्ढी य। झंझा दोस विवादो दस कोहेयट्रिया होति ॥१-८६॥

## **# वह** जैसे ।

- § २. यह प्रच्छावाक्य सुगम है। इस प्रकार प्रच्छाके विषय किये गये तथा प्रकृत अर्थाधिकारमें प्रतिबद्ध गाथासूत्रोंका यथाक्रम यह स्वरूपनिर्देश है—
- क्रोध, कोष, रोष, अक्षमा, संज्यलन, कलड, वृद्धि, झंझा, द्वेष और विवाद
   क्राधके ये दश एकार्थक नाम हैं ॥१-८६॥
- ३२ यह प्रथम सूत्रगाथा क्रीधकणायक एकार्थक नामोंके कथन करनेके छिये आई है। यथा—क्रीध, कोप, रोप, अक्षमा, संज्यलन, इल्ड, इद्धि, संझा, हेय और विवाद ये दश क्रीधक पर्यायवाची शब्द एकार्थक जानने चाहिए। उनमेंसे क्रीध, कोप और रोष शब्द पावर्थिनिष्य होनेसे सुवोध हैं। अर्थीत उक्त तीनों शब्द कमसे कथा, जुए और रुष् धावर्थिनिष्य होनेसे सुवोध हैं। अर्थीत उक्त तीनों शब्द है वही इन शब्दों का अर्थ है ऐसा वहाँ समझना चाहिए। झमारूप परिणामका न होना अक्षमा है। इसीका दूसरा नाम

<sup>§</sup> १. वारों कपायों के पर्यायवाची नामों का कथन करने के लिये उपस्थित हुए त्यञ्जन इस अनुयोगद्वारका विशेष व्याल्यान करने के लिये गाथासूत्रों का समुल्कीतन करेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इतनी विशेषता है कि इस अनुयोगद्वारमें पाँच सूत्रगाथाएं प्रतिबद्ध हैं, क्यों कि एवं अपये हैं। उनका जातिद्वारा यहाँ एकवचन निर्देश किया है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार गाथासूत्रों के उल्लेखकी प्रतिब्रा क्या कि उनका निर्देश किया है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार गाथासूत्रों के उल्लेखकी प्रतिक्रा करके उनका निर्देश करते हुए इस प्रच्छात्राको कहते हैं—

१ ता॰प्रतौ --मेयट्टाणपरूवणट्टमोइण्णस्य इति पाठः । २. ता॰प्रतौ क्रोध (व) इति पाठः :

सुबोधाः । न सभा असमा असर् इत्यर्थः । सम्यक् उवलतीति संज्वलनः स्व-परोपतापित्वमेतेन कोधाग्नेः प्रतिपादितम् । कल्दः प्रतीत एव । वर्धन्ते अस्मात् पापायधःकल्दः-वैरादय' इति दृद्धिः कोधकषायः, सर्वेषामनर्थानां तन्मुल्त्वात् । झंझा नाम तीन्नतरसंक्लेश्वपरिणामः, तद्धेतुत्वात् कोधकषायोऽपि तथा व्यपदिश्यते । द्वेषः अप्रीतिरन्तःकालुष्पमित्यर्थः । विरुद्धो वादः विवादः स्पर्द्धः संघर्ष इत्यनर्थान्तरम् । एवमेते दश्च पर्योयकृत्वाः कोधकषायस्य अवन्तीति गाधार्थः ।

> क्रोध कोपो रोष संज्वलनमथाक्षमा तथा कलह.। झंझा-ट्रेष-विवादो वृद्धिरिति क्रोधपर्यायाः॥१॥

(३४) माण मद् दृष्य थंभो उक्कास पगास तथ समुक्कस्सो। अनुक्करिसो परिभव उस्सिद दुसलक्खणो माणो॥२-८७॥

४. एषा द्वितीयगाथा क्रोधानन्तरिनर्देशाईस्य मानकपायस्यैकार्थनिरूपणार्थमागता । तद्यथा—मानो मदो दर्षः स्तम्भः उत्कर्षः प्रकर्षः सम्रुत्कर्षः आत्मोत्कर्षः
पिम्मित्र उत्तिमक्तः इत्येवं दशलक्षणो मानः प्रत्येतन्यः, दशास्य पर्यायशब्दा इत्युक्तः
भवति । तत्र जात्यादिमिरात्मानं आधिक्येन मननं मानः । तैरेवाविष्टस्य सुरापीतस्येव

अमर्प है यह इसका तात्वर्य है। जो भले प्रकार जलता है, इसलिये क्रोपका एक नाम संज्वलन है, क्यांकि यह म्व और परको संतम करनेवाला है। इससे क्रोघ एक प्रकारको अपिन है यह कहा गया है। कल्हका अर्थ प्रतीत ही है। इससे पाप, अयहा कल्ह और वैर आदि इदिकी प्राप्त होते है, इसलिए क्रोघकपायका एक नाम इद्धि हैं, क्योंकि मभी अनयोंकी जब कोष है। तीवतर संक्लेश परिणामका नाम झंझा है, उसका हेतु होनेसे क्रोघकपाय भी उस नामसे व्यपदिष्ट की जाती है। द्वेषका अर्थ अप्रीपि है, आन्तरिक कल्युपता यह इसका तात्वर्य है। विकट्ग वादका नाम विवाद है। स्वर्थ और संवर्ष ये इसके नामान्तर है। इस प्रकार ये इर क्रोघकपायके पर्यायवाची शन्द है यह इस गायाका अर्थ है।

क्रोध, कोप, रोप, संज्वलन, अक्षमा, कल्ड, झंझा, द्वेष, विवाद और वृद्धिये क्रोधके पर्यायवाची शब्द हैं॥ १॥

- मान, मद, दर्प, स्तम्भ, उत्कर्ष, प्रकर्ष, सम्रुत्कर्ष, आत्मोत्कर्ष, परिभव और उत्सिक्त इन दश्च लक्षणवाला मान है ॥२–८७॥
- § ४ यह दूसरी गाथा कोघके बाद निर्देशके बोग्य मानकपायके एकार्थवाची शन्दोंके कथन करनेके िव्ये आहे है। यथा—मान, मद, दप्पे, सन्भ, अक्क्षे, प्रकपे, समुक्तधे आत्मो-क्क्ष्रे, परिभव और उत्सिक इस प्रकार दश टक्क्पणवाला मान जानना चाहिए। मानके ये दश यार्थवाचा ने प्रकार दश टक्क्पणवाला मान जानना चाहिए। मानके ये दश यार्थवाचा ने प्रकार कप्पेचका ने तार अपनेको तार अपनेको ने प्रकार अपनेको ने प्रविचे नार अपनेको ने प्रविचे ने निर्माण करने को निर्माण कराये की निर्माण कराये कराय

१. ता०प्रतौ पापाशयः कलहवेरावय इति पाठः ।

मदनं मदः । तदुवृष्ट्दिताइकारस्य दर्ष्यंणं दर्षः । तदुत्यापितगर्वस्वल्रद्गगत्नादालापस्य सिंचायातावस्यस्येव स्तन्धीमवतः स्तम्मनं स्तम्मः । तथोत्कर्ष-प्रकर्ष-सहुत्कर्षाः विज्ञेयाः, तेषामप्यमिमानपर्यायस्येन इत्यत्वातः । आत्मन उत्कर्षः आत्मोत्कर्षः । आत्मोत्कर्षः । आत्मोत्कर्षः । अहसेव जात्यादिमिक्त्कृष्टो न मचः परतरोऽन्योस्तीत्यच्यवसायः । परिभवनं परिभवः परावमान इत्यर्थः । आत्मोत्कर्ष-परपरिभवाम्याद्यद्यात सन्तुर्त्सिचति गर्वितो भवतीत्यु-त्सिकः । एवमेते दश मानकपायस्य पर्यायक्षव्दाः ।

स्तम्भ-मद-मान-दर्ष्यं-समुत्कर्ष-प्रकर्षाश्च । आत्मोत्कर्ष-परिभवा उत्सिक्तश्चेति मानपर्याया ॥ २ ॥

## (३५) माया य सादिजोगो णियदी वि य वंचणा अणुज्जुगदा । गहणं मणुण्णममाण कक्क क्रहक गृहण च्छ्रण्णो ॥२-८८॥

§ ५. माया सातित्रयोगो निकृतिर्वेचना अनुजुता ग्रहणं मनोज्ञमार्गणं कल्कः कुहकं निग्रहनं छक्तमित्येते मायापर्यायाः । एतैः शब्दैर्वाच्यो योऽर्थः स मायाकषाय इत्युक्तं भवति । तत्र माया कपटप्रयोगः । सातियोगः कुटब्यवहारित्वं । निकृतिर्वेचना-

अधिक सानना सान है। उन्हीं जाति आदिक द्वारा आविष्ट हुए जीवका सिंदरा पान किये हुए जीवके समान उनस्त होना सद है। उनसे अयौत सदसे बढ़े हुए अहंकारका दर्ण होना दर्प है। सिमान अवस्थामें जिस भकार समुख्य स्वाठितक से यद्वा-तद्वा बोठता है उसी भकार सदक्य उत्पन्न हुए दर्पसे स्वाठित यद्वा-तद्वा बोठती है उसी भकार उत्कर्ष, प्रकर्ष और समुख्य वे तीनों मानके पर्यायवाची नाम चटित कर ठेने चाहिए, क्योंकि वे तीनों अवद भी अमित कर्यायवाची रूपसे उत्कर्षका नाम आत्मोक्क है। इसी जिस तीनों अवद के उत्कर्षका नाम आत्मोक्क है। में ही जाति आदिकरणे दक्त हुए हुए अपने उत्कर्षका नाम आत्मोक्क है। में ही जाति आदिकरणे दक्त हुए हुए से अपने उत्कर्षका परिस्थ है, दूसरेका अपनान करना यह इसका तालये हैं। अपने उत्कर्ष और दूसरेके परिस्थ है, दूसरेका अपनान करना यह इसका तालये हैं। अपने उत्कर्ष और दूसरेके परिस्थ हुए उद्दार (उद्धार हुई) होता हुआ डिस्सचित अर्थोन् नार्वत होना उत्सरिक कहकाता है। इस प्रकार ये दश सानकावके पर्यायवाची नाम हैं।

स्तम्भ, मत, मान, वर्ण, समुत्कर्ष, उत्कर्ष, प्रकर्ष, आत्मोकर्ष, परिभव और उत्सिक्त ये मानके पर्यायवाची शब्द है।। २।।

- \* माया, सातियोग, निकृति, वश्चना, अनुजुता, ग्रहण, मनोन्नमार्गण, कल्क, कुहक, गृहन और छन्न ये ग्यारह मायाकषायके पर्यायवाची नाम हैं ॥३–८॥
- § ५. माया, साविप्रयोग, निकृति, वञ्चलां, अनुजुता, प्रहण, सनोक्षमार्गण, कल्क,
  कुहक, निगृहन और छन्न ये मायाके पर्याय हैं। इन शब्दोंके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है
  वह मायाकषाय है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। उनमेंसे कपटप्रयोगका नाम माया है।
  कुटिल व्यवहारका नाम सावियोग है। वञ्चला-ठगनेके अभिप्रायका नाम निकृति है।

मिप्रायः । वंचना विप्रलम्भनं । अनुजुता योगवकता । ग्रहणं मनोज्ञार्यं परकीयग्रुपादाय निन्हवनं । ग्रहनं चान्तर्गतवंचनाभिप्रायस्य निभृताकारेण गृहमंत्रता ।
मनोज्ञमार्गणं मनोज्ञस्यार्थस्य परतो मिध्याविनयादिभिक्तपार्थः ।
कल्को दम्मः । क्रहकमसद्भृत-मंत्र-वंत्रोपदेशादिभिक्तिंकोपजीवनम् । निगृहनं अन्तर्गतदुराशयस्य बहिराकारसंवरणम् । छन्नं छत्राप्रयोगोऽतिसन्धानं विश्रम्भधातादिरित्यर्थः ।
त एते मायाप्याया एकादश प्रतिपत्तन्याः ।

मायाथ सातियोगो निकृतिरथो वंचना तथानृजुता । ग्रहणं मनोज्ञमार्गण-कल्क-कुहक-गृहनच्छन्नम् ॥ ३ ॥

(३६) कामो राग णिदाणो छंदो य सुदो य पेज्ज दोसो य । णेहाणुराग आसा इच्छा सुच्छा य गिद्धी य ॥४-५५॥

- (३७) सासद् पत्थण लालस अविरदि तण्हा य विज्ज जिन्भा य । लोभस्स णामधेज्जा वीसं एगट्टिया भणिदा ॥५-ई०॥
- § ६. काम-राग-निदान-छंद-सुत-प्रेय-दोषप्रशृतयः त एते लोमस्य नामधेयत्वेन रूढा विंशतिरेकार्थाः श्रव्दाः पूर्वद्वारिभिरुपवर्णिताः प्रत्येतव्याः इति संक्षेपतः खत्रार्थः । तत्र कमनं कामः इष्टदारापत्यादिपरिग्रहाभिलाष इति प्रथमो लोभपर्यायः । रंजनं रागो

विप्रजन्मतका नाम बञ्चना है। योगकी कुटिल्ताका नाम अनुजुता है। दूसरेके मनोझ अर्थको प्राप्त कर उसका अपलाप करनेका नाम महण है। और इसका अर्थ ग्रहन करने पर उसका ताथ्य है—भीतरी वञ्चनाके अभिपायका निस्तावाकर स्थे दू मंत्र करना। मिण्या विनय आदि उपलारों होरा दूसरेसे मनोझ अर्थके स्वीकार करनेके अभिपायका नाम मनोझमार्गण है। दन्मका नाम करके है। सूठे मन्त्र, तन्त्र और उपदेश आदि द्वारा लोकका उपजीवन करना कुदक है। भीतरी दुराझयका बाह्यमें संबरण करना (ख्रिपाना) निमृहन है। छय-प्रयोग करना छन्न है अदिसन्धान और विकस्त्रभावाल आदि छन्न कहलाता है यह इसका तारवर्ष है। ये सब गयारह सब्द महत्त्र पायाके पर्यायवाली जानने चाहिए।

माया, सावियोग, निकृति, वञ्चना, अनृजुता, प्रहण, मनोझमार्गण, कल्क, कुहक, गृहन और छन्न ये मायाके पर्यायनाम हैं॥ ३॥

- # काम, राग, निदान, छन्द, सुत या स्वत, प्रेय, दोष, स्नेह, अनुराग, आज्ञा, इच्छा, मृच्छा, गृद्धि, साज्ञता या ज्ञास्वत, प्रार्थना, लालसा, अविरति, तृष्णा, विद्या और जिह्ना ये वीस लोभके एकार्यक नाम कहे गये हैं ॥४. ५-८९. ९१॥
- § ६. काम, राग, निदान, झन्द, सुत, प्रेय और दोष आदि ये सब ओमके नामचेय-रूपसे रूढ़ बीस एकार्यक इन्दर पूर्वाचार्याद्वारा कहे गये जानने चाहिए यह संक्षेपमें गाया-सर्वोका अर्थ है। उनमेंसे काम राज्यकी व्यत्पत्ति है—कमनं कामः। इट स्त्री और इष्ट पति या पुत्र

१. ता ० प्रती -प्रयोग इति सन्धानं इति पाठ: ।

मनोश्विषयाभिष्यं इति द्वितीयः । जन्मान्तरसम्बन्धेण निधीयते संकल्प्यत इति निदानम् । परोपभोगसमृद्धिदर्धनात् संक्लिप्टतरस्यात्मनो जन्मान्तरेऽपि कथं नामैवं भोगसम्पन्तता मे स्यादित्यनागतप्रार्थनायामभिसन्धानमित्यर्थः । छंदनं छंदो मनोऽनुकृत्विषयानुषुभूषायां मनःप्रणिधानमिति यावत् । स्यतेऽभिषिच्यते विविधविषयाभिलाषकतुषसिल्लपरिषेकैरिति सुतो लोगः । अथवा स्वश्नन्दः आत्मीयपर्यायवादी,
स्वस्य मादः स्वता ममता ममकार इत्यर्थः । साध्मिन्नस्तीति स्वतो लोगः ।
प्रिय व इति प्रेयः । प्रयक्षासौ दोषच्च प्रयदोषां लोगः । कथं पुनरस्य प्रयत्वे सति
सोषत्यम् न्यतिविधादिते चत्,? न, आह्यादनमात्रहेतुस्वापेक्षया परिवृद्याभिल्लाय्य प्रयत्वे
सात्यपि संसारप्रवर्धनकारणत्वादोषतोष्यर्वाः । स्विद्यानास्तर्यान्तिस्त्यर्थः । स्वविद्यानस्त्यर्थः । स्वविद्यानस्त्रस्त्यानस्त्यर्थः । स्वविद्यानस्त्यर्थः । स्वविद्यानस्त्यर्थः । स्वविद्यानस्ति । स्वयः । स्वविद्यानस्त्यानस्त्यर्थः । स्वविद्यानस्त्रस्ति । स्वविद्यानस्त्यर्थः । स्वविद्यानस्ति । स्वयः । स्वविद्यति । स्वविद्यति । स्वविद्यति । स्वविद्यत

आदि परिम्मृह्यो अभिछावाका नाम काम है। यह छोमका प्रथम पर्यायनाम है। रागराञ्दकी उनुस्तित है—रंजनं रागाः। मनोक्ष विषयके अभिवंगका नाम राग है। यह छोमका दूसरा पर्यायनाम है। जन्मान्तरके सम्बन्धसे निर्मायते अर्थात् संकल्प करनेका नाम निर्मान है। इस्ते अप्यायनाम है। जन्मान्तरके सम्बन्धसे नो अत्यन्त संकल्पको प्राप्त होता है तथा एसा विचार करता है कि मेरे जन्मान्तरमें भो इस प्रकारको भोगसम्यन्त्रता कैसे होगी इस प्रकार अनागत विषयको प्रार्थनामें अभिसन्धानका होना निहान है यह उक कथनका तात्य्य है। छुन्द अल्ब्ब अल्ब्याते है—छन्दानं छन्दा। मनके अनुकुछ विचयके बार-बार भोगनेमें मनके प्रणिधानका नाम छन्द है यह उक कथनका तात्य्य है। नाना प्रकारके विचयोंके अभिकायक्ष कर्षिय नो स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्व

शंका—इसके प्रयक्तप होनेपर दोषपना कैसे वन सकता है, क्योंकि दोनोंके एक होनेका निषेध हैं ?

समाधान—नहीं, आहादन मात्र देतुपनेकी अपेक्षा परिम्रहकी अभिछापाके प्रेयरूप होनेपर भी संसारक बढ़ानेका कारणवना होनेसे उसमें दोषपना बन जाता है।

सेह राब्दकी जुन्यत्ति है—स्नेहनं स्नेह:। इष्ट वस्तुमें अनुराग सहित मनका प्रणिधान होना सेह है यह इसका तात्त्य है। इसी प्रकार अनुरागका भी ज्याख्यान करना चाहिए। अविद्यान अर्थकी आकोक्षा करना आज्ञा नामक सुरारा जोमका पर्यायवाची नाम है। अयवा जो आस्यति अर्थात् आत्माको इस करता है वह आज्ञा नामका जोभ है ऐसा ज्याख्यान करना चाहिए। इच्छा पदकी जुन्ति है—एवण हंच्छा। बाह्य और अप्रकार

१ ता॰प्रती—माननुभूषाया इति पाठ । २. ता॰प्रती प्रेयो दोषो इति पाठ । ३. ता॰प्रती —होषोपपत्तेः इति पाठ । ४. ता॰प्रती तमूलकरोख्या— इति पाठ. ।

न्यास्त्रेयम् । एपणमिन्छा, बाह्याभ्यन्तरपरिष्रद्वामिलाष इत्यर्थः । मृन्छेनं मृन्छी, तीव्रतरः परिग्रहामिष्वंग इत्यर्थः । गर्द्धनं गृद्धिः, परिग्रहेषुवाचानुपाचेष्वतिनृष्णेत्वर्थः ।

§ ७. साम्प्रतं द्वितीयगायार्थं उच्यते । 'सासण-पत्थण-रालसेत्यादि—सहाश्ययं वर्तत इति वासस्तस्य मादः साश्वता, सस्पृष्टता सतृष्णतेत्य्यमपरो लोभपर्यायः । अथवा शक्वद्भवः शाक्वती लोभः । कथं पुनरस्य शाक्वतीकत्वमिति चेदुच्यते—पित्राहोपादानात्प्राक्षपत्थाच्चे सर्वकालम्मपायात् शाक्वतो लोभः । प्रकर्षेणार्थनं प्रार्थना धनोपलिप्तेत्ययं: । लालसा गृद्धितित्यनर्थान्तरम् । विरमणं विरतिः । न विद्यते विद्यतिस्येवि अविरतिः । अथवा अविरमणमविरतिरसंयम इत्यनर्थमेदः । तद्वेतुत्वाद-विरतिलिपित्पामः, सर्वेषामेव हिंसानामविरमणमेदानां लोभकषायनिवन्धनत्वादिति । तर्वणं तृष्णा विषयपिपासेत्यर्थः । 'विज्ञ जिज्ञा य' विद्या जिह्नत्यपि तस्यैव पर्याय-द्वयम्यगन्तन्यम् । तद्यथा—वेदनं विद्या लोभ इत्यर्थः, तद्धीनजन्मत्वाक्लोमोऽपि तथोपचर्यते, 'लोभो लामेन वर्धते' इति वचनात् । अथवा' विद्येव विद्या । क इहोप-

परिमहक्ती अभिलापाका नाम इच्छा है यह इसका तात्पर्य है। मूच्छा परकी ल्युप्पत्ति है— मूच्छा मूच्छा। परिमहसम्बन्धी अति तीन्न अभिष्यंगका नाम मूच्छा है यह इसका तात्पर्य है। गृद्धि परकी ल्युप्पत्ति है—गर्द्धनं गृद्धिः। उपात्त और अनुपात्त परिमहोंमें अत्यधिक कृष्णाका नाम गृद्धि है यह इसका अयं है।

५०. अब सासण-पत्थण-डालसा इत्यादि दूसरी गाथाका अर्थ कहते हैं—आज्ञाके साथ जो रहता है वह शास कहलाता है और उसके भावका नाम शासता है। स्प्रहा सहित्यना और उल्लासहित्यना इसका तात्यवें है। यह ओभका दूसरा पर्यायनाम है। अथवा जो शत्यत हो वह शाख्वत कहलाता है। यह भी लोभका एक नाम है।

शंका-इसका शाहब तिकपना कैसे बन सकता है ?

समाधान--परित्रहके प्रहण करनेके पहले और बादमें सदा बना रहनेके कारण लोभ ज्ञाहबत कहलावा है।

प्रकृष्टरूपसे अर्थन अर्थात् चाहना प्रार्थना है, प्रकृष्टरूपसे धनकी चाह करना यह इसका अर्थ है। ठाउसा और गृद्धि ये एकार्थवाची शब्द है। विरति शब्दकी ज्युप्पत्ति है—विरत्ता अर्थ है। उपना अविरति हो। अर्थवा अविरति होन्दि स्वयं अविरति शब्दकी ज्युप्पत्ति है—अविर अर्थवा अविरति शब्दकी ज्युप्पति है—विर्म अविरति और अर्थवा इति हो। उसका हेतु होनेसे अविरति कोमपरिणासस्वरूप है, क्योंकि हिंसासम्बर्धा अविरत्मण अर्थात् अविरति कोमक्यायनिमत्त्रक होते हैं। तृष्णा शब्दकी ज्युप्पत्ति है—वर्षणं तृष्णा। विषयसम्बर्धी पिगसाका नाम तृष्णा है यह इसका तार्प्य है। विद्या और तिद्वा ये होनों भी लोभके ही दो पर्योय नाम जानने चाहिए। यथा—विद्याकी ज्युप्पत्ति है—वेदनं विद्या। यद्यार्थ पर विद्या एवर्स लेश निवा । यदार्थ पर स्वा विद्या स्वर्ध पर विद्या परसे लेश के अर्थ है। इसकि जोभ भी विद्यारूपसे उपचरित किया । या है। लोभ लाभसे वदना है

मार्थः ? दुराराधत्वम् । एवं जिह्नेव जिह्नेत्यसंतोषसाधर्म्यमाश्रित्य लोभपर्यायत्वं वक्तव्यम् । एवमेते लोभकपायस्य विश्वतिरेकार्थाः पर्यायाः श्रव्दाः व्याख्याताः ।

> कामो रागनिदाने छंद सुता प्रेय दोषनामानः। स्नेहानुराग आघा मूच्छेंच्छागृद्धिसंज्ञास्त्र ॥४॥ साघता प्रार्थना तृष्णा ठाळसाविरतिस्तथा। विद्या जिह्ना च ळोभस्य पर्याया विद्यति स्मृताः॥५॥

## एवं वंजणे ति समत्तमणिओगहारं।

ऐसा वचन भी है। अथवा विद्यांके समान होनेसे छोभका नाम विद्या है।

शंका-प्रकृतमें उपमारूप अर्थ क्या है ?

समाधान—दुराराधपना प्रकृतमें उपमार्ध है। अर्थात् जिस प्रकार विद्याकी आरा-धना कष्टसाध्य होती है उसी प्रकार छोअका आलम्बनभूत भोगोपभोग कप्टसाध्य होनेसे प्रकृतमें छोअको कष्टसाध्य कहा गया है।

इसी प्रकार लोभ जिड्डाके समान होनेसे जिड्डास्वरूप है, यहाँ असंतोषरूप साधर्म्यका आश्रयकर जिड्डा लोभका पर्यायवाची नाम है ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार लोभके इन एकार्थवाची शब्दोंका व्याल्यान किया।

काम, राग, निदान, छन्द, सुत, प्रेय, दोष, स्तेह, अनुराग, आझा, मुच्छी, इच्छा, मृद्धि, साक्षत, प्रार्थना, तृष्णा, छाळसा, अविरति, विद्या और जिङ्का ये बीस छोभके पर्याय-वाची नाम स्मृत किये गये हैं।

इस प्रकार ब्यंजन नामका अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

## 30

सिरि-जइवसहाइरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुरगहरभडारस्रोवइट्ठं

# कसायपाहु ड

तस्स

## सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका जयधवला

तत्थ

सम्मत्तमणिओगद्दारं

+:8:+-

णमो अरहंताणं

पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणहरवसहं । दुसहपरीसहविसहं जहवसहं धम्मसुत्तपादग्वसहं ॥१॥ इय पणमिय जिणणाहे गणणाहे तह य चेव ग्रुणिणाहे । सम्मत्तसुद्धिहेउं वोच्छं सम्मत्तमहियारं ॥२॥

जिनवरहृषम्, गणधरहृषम्, गुणधरहृषम् और दुःसह् परीषहोंको जीतनेवाठे तथा धर्मसृत्रके पाठकोंमें श्रेष्ठ ऐसे यतिषृषमको तुम सब प्रणाम करो ॥श।

धमस्युक्तक पाठकाल मध एस यातपुर्वयका तुम त्या न भणान करा ।।।।। इस प्रकार जिननाय, गणनाय और दुनिनायको प्रणाम कर सम्यवस्यशुद्धिके निमित्त-रूप सम्यवस्य अधिकारका मैं कथन करता हूँ ॥ २ ॥

१. ता॰प्रतौ पाठरवसहं इति पाठः ।

- कसायपाहडे सम्मने ति अणिओगद्दारे अघापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि सत्तगाहाओ परुवेयव्वाओ।
- ६ १. एदस्स सम्मत्तसण्णिदमहाहियारस्स उवक्कमादिमेयभिण्णचउविहावयार-परूवणहुमेदं सुत्तमाग्यं । तं जहा, चउन्विहो एत्थावयारो--उवक्कमो णिक्खेवो णयो अगुगमो चेदि । तत्थ उवक्कमो पंचिवहो--आगुपुरुवी णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्था-हियारो चेदि । तत्थाणुपुन्नी तिनिहा पुन्नाणुपुन्नीआदिमेदेण । एत्थ पुन्नाणुपुन्नीए दसमी एसी अत्थाहियारी । पच्छाणुपुन्तीए छट्टो । जत्थ-तत्थाणुपन्तीए अणिद्वारिद-संसाविसेसो एसो अत्थाहियारो चि वत्तव्यं । णामं प्रमाणं च सगमं । वत्तव्यदा ससमयो तदभयं वा. सम्मचपरूवणाए तप्पडिवक्खपरूवणाविणाभावित्तादो । अत्था-हियारो द्विहो-दंसणमोहस्सुवसामणा खवणा चेदि, दोण्हमेदेमि सम्मत्ताहियार-जोणिचादो । णिक्खेव-णयोवक्कमपुरूवणा जाणिय कायव्वा ।
- § २. इदाणिमणुगमं वत्तइस्सामो । को अणुगमो णाम ? पयदाहियारस्स वित्थारपरूवणहुं तदवलंबणीभृदगाहासुत्ताणुसरणमणुगमो त्ति इह विवक्तिखओ। यदाह— 'अधापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ परूवेयव्याओ' ति । एतदुक्तं भवति---सम्मत्ते ति अणियोगहारस्स अत्थविहासणे कीरमाणे दंसणमोहस्सवसामणा पुन्त्रमेव

ममाधान-प्रकृत अधिकारका विस्तारपूर्वक कथन करनेके छिये उसके अवलम्बन-स्वरूप गाथासूत्रोंके अनुसरण करनेको अनुगम कहते हैं ऐसा अर्थ प्रकृतमें विवक्षित है। जैसा कि कहा है—'अधःप्रवृत्तकरणके विषयमें इन चार सूत्र गाथाओंका कथन करना चाहिए।' इसका यह तात्पर्य है-सम्यक्त्व इस अधिकारके अर्थका विशेष व्याख्यान करने पर दर्शन-

कषायप्राभतके सम्यक्त्व नामक अनुयोगद्वारके अन्तर्गत अधःप्रवृत्तकरण-सम्बन्धी इन चार सूत्रगाथाओंका कथन करना चाहिए।

<sup>§</sup> १ इस सम्यक्त्वसंज्ञक महाधिकारके उपक्रम आदि भेदरूप चार प्रकारके अवतार-का कथन करनेके लिये यह सूत्र आया है। यथा-प्रकृतमें अवतार चार प्रकारका है-उपक्रम, निश्चेप, नय और अनुगम । उनमेंसे उपकम पाँच प्रकारका है—आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार । उनमेंसे पूर्वानुपूर्वी आदिके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी हैं । प्रकृतमें पूर्वानुपूर्वीकी अपेक्षा यह दसवाँ अर्थाधिकार है, पश्चादानुपूर्वीकी अपेक्षा यह छटा अर्थाधिकार है और यत्र-तत्रानुपूर्वीकी अपेक्षा अनिर्धारित संख्यावाला यह अर्था-धिकार है ऐसा यहाँ कथन करना चाहिए। नाम और प्रमाण ये दोनों सुगम हैं। बक्तव्यता स्वसमयवक्तव्यता और तदुभयवक्तव्यता जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक्तवकी प्रह्मपणा उसकी प्रतिपक्ष प्ररूपणाके अविनाभावस्वरूप है। अर्थाधिकार दो प्रकारका है-दर्शन-मोहोपशामना और दर्शनमोहश्वपणा, क्योंकि ये दोनों अर्थाधिकार सम्यक्त्व अधिकारके योनिस्वरूप हैं। निक्षेप, नय और उपक्रमका विशेष कथन जानकर करना चाहिए।

६२ अब अनगमको बतलाते हैं। शंका-अनुगम किसे कहते हैं ?

परूवेयच्या, तत्थेव सम्मचुप्पचिववहारस्स रूढचादो । तत्थ य पण्णारस सुचगाद्दाओ गुणहराहरियमुद्दकमरुविणिगायाओ पडिबद्धाओ । तत्थ वि तिण्णि करणाणि अधापवच-करणादिमेदेण । तेसि रूक्खणं पुरदो अणिस्सामो ।

§ ३. तत्थ ताव अभाववत्तकरणे इमाओ चचारि सुचनाहाओ पण्णारस-मूल-गाहाबहिन्भूदाओ। तस्सेन दंसणमोहोबसामगस्स तदिहमुहावत्थापरूवणिपयाओ पुच्चमेत्थ परूवेयच्वाओ, तप्परूवणाए विणा पण्णारसमूलगाहाणमत्थविहासाए अण-वयारादो ति एत्थ जह वि सामण्णेण अभाववत्तकरणे इमाओ सुचनाहाओ परूवे-यच्वाओ ति वुत्तं तो वि अभाववत्तकरणपटमसमए इमाओ परुवेयच्याओ वि वक्स्साणेयच्वं। इदो १ एदाओ चत्तारि सुचनाहाओ अभाववत्तकरणपटमसमए परू-विदाओ ति पुरदो भणिस्समाणचुण्णिसुत्ताणवंभोवसंहारवक्कादो तारिसविसेसणिण्णयोव-लदीए। संपित्त काओ ताओ गाहाओ चि आसंकाए पुच्छापुच्यस्तर प्रवंभाह—

#### \* तंजहा।

 १ श. सुगममेदं गाहासुत्तावयारावेक्खं पुच्छावक्कं। एवं पुच्छाविसईकयाणं गाहासुत्ताणं जहाकममेसो सरूवणिईसो—

(३८) दंसणमोहउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे। जोगे कसायउवजोगे लेस्सा वेदो य को भवे॥र्८१॥

मोहोपरामनाका सर्वप्रथम कथन करना चाहिए, क्योंकि सम्यक्तको उत्पत्तिरूप व्यवहार उनीमें कट है। उसमें गुणधर आचार्यके सुबकमल्से निकली हुई पन्द्रह सूत्रनाथाऐ प्रतिबद्ध हैं। उसमें भी अधाप्रवृत्तकरण आदिके भेदसे ये तीन करण होते हैं। उनके लक्षणोंका कथन आगे करेंगे।

§ ३ उनमें सर्वप्रथम अधःप्रवृत्तकरणके विषयमें ये चार सूत्रगाधाएं है जो पन्द्रह मूळ गाथाओं से वहिर्भूत हैं। वे दर्शनमोहका उपराम करनेवाळे उसी जीवक उसके अभिमुख होनेरूर अवस्थाका प्ररूपण करती हैं, उनका सर्वप्रथम यहाँ प्रदूपण करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रदूपण करे वा चाहिए, क्योंकि उनका प्रदूपण किये विचा पन्द्रह मूळ्गाथाओं के अर्थका विदेश व्याख्यान नही हो सकता। इस प्रकार यहाँपर यदाँपर अधःप्रवृत्तकरणके विषयमें इन सूत्रगाथाओं का कथन करना चाहिए ऐसा सामान्यरूपसे कहा है तो भी अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें इनका कथन करना चाहिए ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि ये चार सूत्रगाथाएँ अधः- प्रवृत्तकरणके प्रथम समयके विषयमें कहा है हों हैं ऐसा आगे कहे जानेवाळे चूर्णस्त्रसम्बन्धी उपस्ति होती है। अब वे कौन-सी गाथाएँ है ऐसी आगंका होनेपर पूछ्जपूर्वक उत्तर प्रवृत्तकरणके इहते हैं—

## # वह जैसे।

§ ४. गाथासूत्रोंके अवतारकी अपेक्षा रखनेवाला यह पुच्छावाक्य सुगम है। इस प्रकार प्रच्छाके विषयरूपसे विवक्षित गाथासूत्रोंका कमसे यह स्वरूपनिर्देश है।

दर्शनमोहका उपश्रम करनेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है, किस योग,
 कपाय और उपयोगमें विद्यमान उसके कौनसी लेक्या और वेद होता है ॥९१॥

५. एसा गाहा दंसणमोहज्वसामगस्स तदुम्प्रहावत्थाए पयङ्गमाणस्स परिणाम-विसेसपुरुवणहं तस्सेव जोग-कसायीवजोग-लेस्सा-वेदमेदाणं च पुरुवणहमोहण्णा । तत्थ ताव प्रव्यद्धेणे 'दंसणमोहउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे', कि विसुद्धो विसद्धयरो संकिलिहो संकिलिह्यरो वा चि विसोहि-संकिलेसावेक्स्रो पुच्छाणिहेसी कओ दहन्वो । पच्छद्वेण वि 'जोगे कसाय उवजोगे लेस्सा वेदो य को भवे' किमविसेसेण सब्वेसिमेव जोगकसायोवजोगादिमेदाणमेदस्स संभवो. आहो अत्यि को विसेसो ति तब्बिसयविसेसणिण्णयावेक्खो पुरुछाणिदेसो कओ होह । एवं पुरुखदत्थ-विसयविसेसणिण्णयम्भवरि चण्णमुत्तसंबंधेण कस्सामी, मुत्तसिद्धस्स अत्थस्स पुष परुवणाए फलविसेसाणवलंभादो। एवं ताव पढमगाहाए संखेवेणत्थाणत्थपरुवणं कादण संपिं विदियगाहाए अवयारं कस्मामी-

(३६) काणि वा पुठवबद्धाणि के वा अंसे णिबंधदि। कदि आविलयं पविसंति कदिण्हं वा पवेसगो॥र्दश॥

६ ६. एसा विदिया साहा दंसणमोहत्त्वसामसस्य णाणावरणादिकस्माणं संतकस्म-बंधोदयावलियपवेसोदीरणाणं पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसविसयाणं प्रच्छाग्रहेण परूवद्वं ओइण्णं । तं जहा---'काणि वा पुव्यबद्धाणि' ति एसी सूत्तस्स पढमावयवी. सन्वेसिं

- ५ ५. दर्शनमोहके उपशमके सन्मुख हुई अवस्थामें प्रवृत्त हुए दर्शनमोहके उपशामक जीवके परिणामनिशेषका कथन करनेके लिये तथा उसीके योग, कथाय, उपयोग, लेश्या और वेदके भेदोंका कथन करनेके लिये यह गाथा आई है। उनमेंसे सर्व प्रथम पूर्वार्थके 'दर्शनमोहके उपशामकका परिणाम कैसा होता है' इस चचन द्वारा क्या विशुद्ध होता है, या विशुद्धतर होता है, संक्लिप्ट होता है या संक्लिप्टतर होता है ? इस प्रकार विशृद्धि और संक्लेशको अपेक्षा प्रच्छाका निर्देश किया हुआ जानना चाहिए। तथा उत्तरार्थके 'किस योग, कषाय और उपयोगमें विद्यमान उसके छेश्या और वेद कौनसा होता है इस वचनद्वारा क्या सामान्यसे सभी योग, कवाय, और उपयोगादिक भेद इसके सम्भव है या कोई विशेषता है इस प्रकार उक्त प्रच्छाविषयक विशेष निर्णयको अपेक्षा रखनेवाला यह प्रच्छाका निर्देश किया है। इस प्रकार पूछे गये अर्थका विशेष निर्णय आगे चूर्णिसूत्रके सम्बन्धसे करेंगे, क्योंकि सूत्रसिद्ध अर्थकी प्रयक्त प्ररूपणार्मे फळविशेष नहीं पाया जाता। इस प्रकार सर्व प्रथम प्रथम गाया द्वारा संक्षेपसे उत्थानिकारूप अर्थका कथन करके अब दूसरी गाथाका अवतार करते हैं—
- # दर्शनमोहका उपश्रम करनेवाले। जीवके पूर्वबद्ध कर्म कौन-कौन हैं, वर्तमानमें किन कर्मीशोंको बाँधता है, कितने कर्म उदयाविलमें प्रवेश करते हैं और यह किन कर्मीका प्रवेशक होता है ॥ ९२॥
- § ६. यह दूसरी गाथा दर्शनमोहका उपशम करनेवाले जीवके झानावरणादि कर्म-सम्बन्धी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक सत्कर्म, बन्ध, उदयाविष्ठप्रवेश और उदीरणाका प्रच्छामुखसे कथन करनेके लिये आई है। यथा—'काणि वा पुन्वबद्धाणि' यह

१ ता॰प्रतौ पन्वद्धेण वि इति पाठ: । २ ता॰प्रतौ -विसेसियाणं इति पाठ: ।

(४०) के अपंसे झीयदे पुटवं बंधेण उदएण वा। अंतरं वा किंह किच्चा के के उवसामगो किंहें ॥र्दश॥

गाथासूत्रका प्रथम अवयव सभी कर्मोंके प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मके कथन करनेमें प्रतिबद्ध है।

शंका--'पूर्वद्भ कमें कीन हैं' इस प्रकार सामान्य निर्देश द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशेषकी उपलब्धि कसे होती हैं ?

समाधान—यहाँ ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, सामान्य निर्देशमें सभी विशेषीं-का संग्रह होनेमें कोई विरोध नहीं आता।

'के वा असे णिवंधिद' यह गाथासुत्रका दूसरा अवयव उन्हीं कमें कि प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेशियोगरूप नवकवन्धके स्वरूपके निरूपके लिये आया है, क्यों कि यहाँ पर अहा तिहा मार्च है। 'किंदि आवा विवा या है। 'किंदि अहा मार्च है। 'किंदि अहा साविध्य पिकांत,' यह गाथासुत्रका तीसरा अवयव मूळ और उत्तर प्रकृतियोंके मेहसे अनेक प्रकारके सभी कमें कि स्थितिक्षयजन्य उदयाविक्षयेत्रके अनुसंधानके लिये निवद्ध किया गया है। उदय और अनुदयरूपसे उदयाविक्षमें प्रवेश करनेवाळी प्रकृतियोंके अनुसंधानमें गाथासुत्रका यह अवयव प्रतिबद्ध है यह इसका भाषार्थ है। 'किंदिण्हं वा पवेसता' गाथासुत्रका यह अवयव प्रतिबद्ध है यह इसका भाषार्थ है। 'किंदिण्हं वा पवेसता' गाथासुत्रका यह जीया अवयव सभी कमोंकी उदीरणा द्वारा उदयाविक्षमें प्रविष्ट कराई जानेवाळी प्रकृतियोंकी प्ररूपणामें प्रतिबद्ध है। यह सब पुण्डासुत्र है। इस पुण्डाका निर्णय आगे चूर्ण-सुत्रके सन्वन्यसे करेंरी। अब तीसरो गाथाका अवतार करते हैं—

दर्शनमोहके उपधमके सन्धुख होनेपर पूर्व ही बन्ध और उदयरूपसे कौनसे कर्मीय भीण होते हैं ? आगे चलकर अन्तरको कहाँ पर करता है और कहाँ पर किन-किन कर्मीका

१. ता॰प्रतौ -गवेसणो इति पाठ. ।

- ५ ७. एसा तिदयसुचगाहा पुच्चद्रेण सन्वेसि कम्माणं पयिष्ठ-द्विदि-अणुमाग-पदेसविसेसिदबंघोदएहिं झीणाझीणचगवेसणद्रमागया। के कमीशाः प्रकृति-स्थिरयनु-मब-प्रदेशविशेषिताः दर्शनमोहोषश्रमनोन्मुखाबस्थायां पूर्वभेव भीयन्ते, के वा न शीयन्त इति सूत्रे पदसम्बन्धावलंबनात्। तहा पच्छद्वेण वि पुरदो भविस्समाणमंतरं कम्हि उदेसे होइ, केसिं वा कम्माणं कम्हि उद्देसे एसो उवसामगो होदि नि एवंविद्दस्स अस्यविसेसस्स पुच्छाप्रदेण पह्वणाए पहिचद्वा। एवंविद्दाणं च पुच्छाणिदेसाणं णिरारेगीकरणधुविर चुण्णसुचसंबंधेण कस्सामो। संपिद्द जहावसरपत्ताए चउत्थगाहाए एमो अवयागी-
- (४१) किं द्विदियाणि कम्माणि अणुभागेमु केसु वा। ओरहिड्रण सेसाणि कं ट्राणं पडिवज्जिदि ॥र्दशा
- § ८. एदिस्से चउत्थगाहाए युव्बद्धेण विदियगाहाए प्रहावदिष्ट्रि-अणुभागसंत-कम्माणं युच्छासुरेणाणुवादं काद्ण तदो पच्छद्रेण द्विदि-अणुभागखंडयपह्वणाए बीजपद-स्वइट्टं । दंसणमोहउवसामगो कम्हि उद्देसे काणि द्विदि-अणुभागविसेसिदाणि कम्माणि ओवट्टेयुण कं ठाणसवसेसं पडिवच्जह, द्विदीए केचिए भागे विणासेयुण कहत्यं भागं

#### उपनामक होता है ? ॥९३॥

- \$ ण यह तीसरी गाथा पूर्वार्घ द्वारा सभी कमोंके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशिविष्ट बन्ध और उद्यक्ष्यसे क्षीण-अक्षीणयनेके अनुसन्धान करनेके लिए आई है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशिविष्ट कीनसे कमार दर्शनमोहके उपशनके सम्मुख होनेकी अवस्थामें पहले ही झीण हो जाते है और कीनसे कमें क्षीण नहीं होते है इस प्रकार सूत्रमें परांके सम्बन्धका अवज्ञ्यन लिया है। तथा उत्तराख्वारा भी आगी होनेबाला अन्वर्य किस स्थानपर होता है और किन कमौंका किस स्थानपर यह उपशामक होता है इस तरह इस प्रकारका अर्थविशेष प्रच्छाद्वारा प्रकृपणामें प्रतिबद्ध है। तथा इस प्रकारके प्रच्छानिदेशोंका बुलासा आगे चूर्णसूत्रके सम्बन्धसे करेंगे। अब कमसे अवसर प्राप्त चौथी गाथाका यह निर्देश है—
- # दर्शनमोइका उपयाम करनेवाला जीव किम स्थितिवाले कर्मोंका तथा किन अनुमार्गोमें स्थित कर्मोंका अपवर्तन करके शेप रहे उनके किस स्थानको प्राप्त होता है ॥९४॥
- ५८. इस चौथी गाथाके पूर्वार्थद्वारा दूसरी गाथामें कहे गये स्थितिसरकर्मों और अनुमाग सरकर्मोंका प्रकादारा अनुवाद करके अनन्तर उत्तराथं द्वारा स्थितिकाण्डक और अनुमागकाण्डकसम्बन्धी प्रकरणाके बीजपदका निर्देश किया है। दर्शनसोहस जपदामक वीच किस स्थानपर स्थितिविदेश और अनुमागिवदेशेष्से युक्त किन कर्मोंक अपदेश अविविद्या और अनुमागिवदेशेषसे पुक्त किन कर्मोंक अपदेश अविदेश किया स्थानपर स्थितिविदेश और अनुमागिवदेशेषसे पुक्त किन कर्मोंक अपदेश क्षेत्र अविदेश कर किया अविदेश किया स्थानको प्राप्त होता है, क्योंकि स्थितिके कियाने मागोंका विनास कर किया अविदेश किया स्थानको प्राप्त होता है, क्योंकि स्थितिके कियाने मागोंका विनास कर किया अविदेश क्या स्थानको प्राप्त होता है.

१. ता॰प्रतौ -स्थित्यनुभाव इति पाठः ।

परिसेसेह, अणुभागस्स वा केचिये भागे ओवड्डेदण केवडियं भागध्वसेसेदि चि छुत्तर्य-संबंधावरुंबणादो । एवमेदेसि गाहासुत्ताणधुत्थाणस्थपरूवणं काद्ण संपिष्ट एदेसि वित्यारत्थपरूवणद्वसुत्तरं चुण्णिसुत्तपबंधमणुसरामो ।

- श्वाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्स पढमसमए
   पर्कविद्ववाओ।
- ६ ९. एवं भणंतस्तायमहिप्पाओ—एदाओ सुत्तमाहाओ अधापवत्तकरणपटम-समयादो हेट्टिमोविरमावत्थासु पडिनद्धत्थपरूवणाए णिनद्धाओ । तम्हा दोण्हमवट्ढाणं साहारणभावेण मज्झावत्थाए मज्झदीवयसरूवेणेदासिं परूवणं कायव्यसिदि जाणावणदु-मेदाओ गाहाओ अधापवत्तकरणपटमसमए परूवेयव्याओ ति भणिदं होइ । संपिष्ट 'जहा उदेसो तहा णिदेसो' ति णायमवलंविय पटमं ताव पटमगाहासुत्तत्थं विहासिदु-कामो इटमाह—
  - ∗ तंजहा।
  - ६१०. सगमं।
  - \* 'दंसणमोहज्वसामगस्स परिणामो केरिसो भवे' ति विहासा।
- § ११. एदस्स ताव पढमगाहापुन्यद्धस्स अत्थिविहासा एण्डिमहिकीरिद चि वुत्तं होह।

भागको शेष बचाता है तथा अनुभागके कितने भागोंका अपवर्तन कर कितने भागको शेष बचाता है इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्धका अवलम्बन छिया गया है। इस प्रकार इन गाथासूत्रोंके उत्थानिकारूप अर्थका कथन कर अब इनके बिस्तारपूर्वक अर्थका कथन करनेके छिए आगेके चूर्णिसूत्रके प्रबन्धका अनुसरण करते हैं—

- थे चार सत्रगाथाएँ अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें कहनी चाहिए ।
- § ९ ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है—ये सूत्रगाथाएँ अध्यप्रमुक्तरणके प्रथम समयसे पूर्वकी और वादकी अवस्थाओं में प्रतिबद्ध अर्थकी प्ररूपणा करनेमें निबद्ध है, इसिंखये दोनों अवस्थाओंके लिये साधारण ऐसी मध्यकी अवस्थामें मध्यदीपकरूपसे इनका कथन करना वाहिए इस वातका झान करानेके विये गाथाएँ अध्यप्रमुक्तरणके प्रथम समयमें कथन योग दें वह कहा है। अब 'वहंद्रवके अनुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायका अवलब्धन लेकर सर्वप्रयम माथामुत्रके अर्थका विरोग व्याक्ता करनेकी इच्छा है। इसे कहा है लिये प्रयास्था मध्यम गाथामुत्रके अर्थका विरोग व्याक्ता करनेकी इच्छा है। इसे कहा है लिये हिस्स स्थाप मध्यम गाथामुत्रके अर्थका विरोग व्याक्ता करनेकी इच्छा है। इसे कहा है लिये हिस्स स्थाप मध्यम गाथामुत्रके अर्थका विरोग व्याक्ता करनेकी इच्छा है। इसे कहा है लिये हिस्स स्थाप मध्यम गाथामुत्रके अर्थका विरोग व्याक्ता करनेकी इच्छा है। इसे कहा है लिये हैं है।
  - **\* वह** जैसे ।
  - § १० यह सूत्र सुगम है।
  - \* 'दर्शनमोहके उपश्रामकका परिणाम कैसा होता है ?' इसकी विभाषा ।
- § ११. सर्वप्रथम प्रथम गाथाके इस पूर्वार्थके अर्थका विशेष ज्याख्यान इस समय अधिकृत करते हैं यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

- # तंजहा।
- § १२. सुगमोऽयं यथाप्रतिज्ञातार्थविषयः प्रश्नोपन्यासः ।
- \* परिणामो विसुद्धो ।
- § १३. दंसणमोइउवसामगस्स परिणामो विसुद्धो चेव होइ, णाविसुद्धो ति सुत्तस्यसंबंधो । विशुद्धतरोऽस्य परिणाम इत्युक्तं भवति । अधःप्रवृत्तकरणप्रथमसयमधि-कृत्यैतत्प्रतिपादितं भवति । न केवलमधःप्रवृत्तकरणप्रारंभसमय एवास्य परिणामो विश्वुद्धिकोटिमवगाढः, अपि तु प्रागप्यन्तर्मुष्टृर्चात्प्रभृति विश्वुध्यन्नेवायमागत इति प्रदर्श-नार्थमुत्तरस्वत्रमास्वत्रयत् सूत्रकारः—
- # पुरुवं पि श्रंतोसुहुत्तप्पहुडि अर्णतगुणाए विसोहीए विसुरुभमाणो आगवो ।
- § १४. क्कुत एवमिति चेत् ? निध्यात्वगत्तीद्वत्तुत्तरादात्मानम्रुद्धभूमनसोऽस्य सम्यक्त्वरत्नमरुव्धपूर्वमासिसादियपोः प्रतिक्षणं क्षयोपक्षमोपदेक्कुच्ध्यादिभिरुपर्वहित-सामध्यस्य संवेग-निर्वेदाभ्याम्वपर्युपरि उपचीयमानहर्षस्य समयं प्रत्यनन्तगुणविश्चद्वि-प्रतिपचेरविप्रतिषेधात् ।
  - # वह जैसे ।
  - § १२. यथा प्रतिज्ञात अर्थको विषय करनेवाला यह प्रश्नका उपन्यास सुगम है।
  - # परिणाम विशुद्ध होता है।
- § १३. दर्शनमोहके उपशामकका परिणाम विशुद्ध हो होता है, अविशुद्ध नहीं होता इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। इसका परिणाम विशुद्धतर होता है यह उक्त कथनका तात्वर्थ है। अध्यक्ष प्रथम समयको अधिकृत कर यह कहा है। केवळ अध्यक्ष करायक शारम्भके समयमें हो इसका परिणाम विशुद्धिरूप कोटिको रार्ग नहीं करता, किन्तु इसके पूर्व हो अन्तर्शहुत्ते छेकर विशुद्ध होता हुआ वह आया है इस बातको बतलानेके छिये सुत्रकारने इस सुत्रकी रचना को है—
- अअधःप्रवृत्तकरणके पूर्व ही अन्तर्धृहर्तसे लेकर अनन्तराुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ वह आया है।
  - § १४. जंका---ऐसा किस कारणसे हैं ?
- समाधान क्योंकि जो अति दुस्तर निध्यात्वरूपी गर्वसे उद्घार पानेके मनवाडा है, जो अलब्धपूर्व सम्यक्तक्षेपी रत्नको प्राप्त करनेको तील इच्छावाला है, जो प्रति समय क्षयोरसम्बद्धिय और देशनालक्ष्य आदिके बलसे वृद्धिगत सामर्थ्यवाला है और जिसके संवेग और निर्वेदके द्वारा उत्तरोत्तर हर्षमे वृद्धि हो रही है उसके प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिको प्राप्ति होनेका निषेष नहीं है।

विश्वेषार्थ -- संसारी जीवके मिध्यात्वकी भूमिकामें सन्यग्दर्शनको प्राप्त करनेके सन्युख होनेकी पूर्व तैयारी किस प्रकारकी होती है यह यहाँ स्वष्टरूपसे बतळाया गया है। संसार

- § १५, एवं ताव गाहापुरुवद्धमस्सियुण परिणामस्स विसुद्धमावं पदुप्पाइय संपि गाहापच्छद्धावलंबणेण जोगादिविसेसपरूवणद्रं सत्तपबंधग्रत्तरं मणह-
  - जोगे ति विद्यासा ।
    - ६ १६. जोगे ति' पदस्स एपिंह अत्थविहासा कीरदि ति भणिदं होह ।
- अण्णदरमणजोगो वा अण्णदरबिकोगो वा ओगलियकायजोगो वा बेउदिवयकायजोगो वा ।

और संसारके कारणोंके प्रति जिसके चित्तमें उदासीनता आई है वही जीव सम्यग्दर्शनका प्राप्त करनेका अधिकारी है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए यहाँ सर्व प्रथम यह बतलाया गया है कि जो अति दस्तर मिथ्यात्वरूपी गर्तमेंसे निकलना चाहता है। किन्तु इतना विचार करने-मात्रसे कि संसार और संसारके कारण हितकर नहीं, इस जीवको संसारसे छटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिये उसके चित्तमें निरन्तर मोक्ष और मोक्षके कारणोंके प्रति उत्तरोत्तर भीतरसे आदरभाव होना चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब कि यह जीव भिध्यात्वसेवनके कारणरूप बाह्य साधन कुदेव, कुगुरू और कुशास्त्रोंकी सेवा-अध्ययन आदि छोडकर परमार्थ-स्वरूप देव. गुरु और परमागमकी सेवा-स्वाध्याय आदिमें सावधान बने। जब भीतरसे यह जीव हर्षातिरेकसे आपूरित होकर परमार्थस्वरूप देव और गुरुकी उपासना तथा परमागमके श्रवण-मननमें निरन्तर सावधान रहता है तब उसके उत्तरोत्तर परिणामोंमें विशक्ति होकर भीतर किया-परिणाम द्वारा जो बाह्य छाम होता है उस छामको ही परमागममें चार छिट्टियों-की प्राप्ति कहा है। वे चार लब्धियाँ ये हैं—क्षयोपरामलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि और प्रायोग्यलब्धि। उनका स्वरूप इस प्रकार है—परिणामोंकी विशुद्धिवश पूर्वमें संचित हुए कर्मीके अनुभागस्पर्धकोंके प्रति समय अनन्तगुणे हीन होकर उदीरित होनेका नाम आयोप-शमलिय है। प्रतिसमय अनन्तराणे हीन होकर उदीरणाको प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धकोंके निमित्तसे ऐसे परिणामोंका होना जो साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्धके निमित्त हैं और असाता आदि अशुभ कमेंकि वन्धके विरुद्ध हैं, विशृद्धिलब्धि है। छह द्रब्य और नौ पदार्थोंके उपदेशका नाम देशना है। उस देशनासे परिणत आचार्य आदिकी उपलब्धि तथा उपदिष्ट अर्थके प्रहण, धारण और विचार करनेरूप शक्तिकी प्राप्तिका नाम देशनाल्डिंध है। तथा सब कर्मोंको उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभागका चात कर उन्हें क्रमसे अन्तःकोडाकोडी सागरोपमध्रमाण स्थितिके भीतर और द्विस्थानीय अनुभागमें स्थापित करना प्रायोग्यळिड्य है। जो जीव उक्त चार लब्धियोंके सद्भावमें अन्तरतत्त्वके मननपूर्वक उत्तरीत्तर परिणामोंकी विश्वद्धिद्वारा सम्यक्त्व प्रहणके सन्मुख हो वह अधःकरण परिणामोंको प्राप्त होता है. 

कथन कर अब गाथाके उत्तरार्धके अवलम्बन द्वारा योग आदि विशेषोंका कथन करनेके लिये आगेके सत्रप्रबन्धको कहते हैं---

**\* 'योग' इस पदकी विभाषा ।** 

६१६ इस समय 'योग' इस पदका विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका

# अन्यतर मनोयोग, अन्यतर वचनयोग, औदारिक काययोग या वैक्रियिक काययोगहोता है।

§ १७. जोगो णाम जीवपदेसाणं कम्मादाणणिवंधणो परिष्कंदपन्जाओ। सौ च तिविहो---मणजोगो वचिजोगो कायजोगो चेदि । तत्थ मणजोगो चउव्विहो सञ्च-मोस-सञ्चमोसासञ्चमोसमेदेण । एवं विज्ञोगो वि चउव्विहो वत्तव्वो । स्वायजोगो वि सत्तविही होह । एवमेदेस जीगमेदेस दंसणमोहोवसामगस्स कदमो जीगो होदि ति भणिदे मणजीगमेदेस ताव अण्णदरी मणजीगी होड. चउण्हं पि तेसिमेल्य संभवे विरोहाणवलंभादो । एवं विचजोगभेदाणं पि वत्तव्वं । कायजोगो पुण ओरालियकाय-जोगो वेउब्वियकायजोगो वा होइ. अण्णेसिमिहासंभवादो । एटेसि दसण्डं पज्जच-जोगाणमण्णदरेण जोगेण परिणदो पढमसम्मत्त प्यायणस्य जोग्गो होइ. ण सेसबोग-परिणदो ति एसो एत्थ सत्तत्थणिण्णओ ।

- \* कसाये ति विद्यासा ।
- § १८. सुगमं।
- # अण्णदरो कसायो।
- ६ १९. दंसणमीहीवसामगस्स कोहादीणं चउण्हं कसायाणं मज्झे अण्णदरी

६ १७. जीवप्रदेशोंकी कर्मोंके प्रहणमें कारणभत परिस्पन्दरूप पर्यायका नाम योग है। वह योग तीन प्रकारका है--मनोयोग, वचनयोग और काययोग। उनमेंसे सत्यमनोयोग. स्वामनोयोग, सत्य-स्वामनोयोग और असत्य-स्वामनोयोगके भेदसे मनोयोग चार प्रकारका है। इसी प्रकार वचनयोग भी चार प्रकारका कहना चाहिए। काययोग भी सात प्रकारका है। इस प्रकार योगके इन भेदोंमेंसे दर्शनमोहके उपशामकके कौनसा योग होता है ऐसा कहने पर उसका यह समाधान है कि मनोयोगके भेदोंमेंसे तो अन्यतर मनोयोग होता है. क्योंकि उन चारोंके ही यहाँ प्राप्त होनेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं पाया जाता। इसी प्रकार बचनयोगके भेटोंका भी कथन करना चाहिए। परन्त काययोग औदारिककाययोग या बैक्रियिककाययोग होता है. क्योंकि अन्य काययोगोंका प्राप्त होना असम्भवहै । इन दस पर्याप्त योगोंमेंसे अन्यतर योगसे परिणत हुआ जीव प्रथम सम्यक्तवके प्राप्त करनेके योग्य होता है. डोष योगोंसे परिणत हुआ जीव नहीं इस प्रकार यहाँ पर सुत्रार्थका निर्णय है।

विशेषार्थ-जो जीव प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करता है वह संक्षी पछ्छ निद्वय होनेके साथ पर्याप्त भी होना चाहिए यह इस कथनसे स्पष्ट झात होता है.क्योंकि उक्त दश प्रकारके योग पर्याप्र अवस्थामें ही पाये जाते हैं।

- s 'कषाय' इस पदकी विभाषा।
- ६ १८. यह सत्र सगम है।
- अस्यतर कषाय होती है।
- ६ १९. दर्शनमोहका उपशम करनेवाले जोवके कोधादि चार कवायों मेंसे अन्यतर
- १. ता॰प्रती चरुन्विहं इति पाठः ।

कसायपरिणामो होदि नि भणिदं होह, तेसिमेक्कस्य वि पयदविसए विरोहाणुवलंभादो । तस्य किमेसो वहुमाणकसायपरिणामो आहो हायमाणकसायपरिणामो नि एदिस्से आसंकाए णिरारेगीकरणद्वमुत्तरसूचं भणाइ----

- \* किं सो वड्डमाणो हायमाणो ति ? णियमा हायमाणकसायो।
- - **\* उवजोगे ति विहासा।**

६२१. कः पुनरुपयोगो नाम ? उपयुक्तेऽनेतेन्युपयोगः, आत्मनोऽर्थग्रहण्-परिणाम इत्यर्थः । स पुनर्द्वेधा न्यवतिष्ठते साकारेतरमेदात् । तत्र साकारो ज्ञानोपयोगः । अनाकारो दर्श्वनोपयोगः । तद्भेदाश्च मतिज्ञानादयश्चर्श्वर्श्वनादयश्च । तत्रायं कतरे-णोपयोगेन परिणतः सन् प्रथमसम्यक्त्वप्रत्यादयतीत्यत्रोत्तरमाह—

कपायपरिणाम होता हैं यह उक्त कथनका तात्यये हैं, क्योंकि उनमेंसे एकका भी प्रकृत विषयमें बिरोध नहीं पाया जाता। इनमेंसे यह क्या वर्धमान कपाय परिणामवाला होता है या हीयमान कपाय परिणामवाला होता है। इस प्रकार इस आजंकाका निराकरण करनेके लिये आगोका सूत्र कहते हैं—

\* क्या वह वर्धमान कषायवाला होता है या हीयमान कषायवाला होता है ? नियमसे हीयमान कषायवाला होता है ।

९ २० क्योंकि विशुद्धिसे बृद्धिको प्राप्त होनेवाळे इसके वर्धमान कषायके साथ रहनेका
विरोध है, इसळिए क्रोधादि कषायोंके द्विस्थानीय अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुए तात्रायोग्य
मन्दत्र् कषाय परिणामका अनुभवन करता हुखा सम्यक्तको उत्पन्न करनेके लिये आरम्भ

करता है इस प्रकार इस सूत्रका समुदायरूप अर्थ सिद्ध हुआ।

विश्लेषाथ — पहले अयोपशम आदि चार लिक्यों के स्वरूप निर्देशके असंगसे आयोग्य लिक्बिका स्वरूप निर्देश कर आये हैं। उसोसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव सम्यक्त प्रहुपके समुख होता है उसके अन्य कमीके समान मोहनीय कमका अनुमाग विशुद्धिका हिस्सानीय हो जाता है। उसमें भी प्रति समय उसमें अनन्तगुणी हानि होतो जाती है, इसलिये इस जीवके हीयसान कपायपिणामका ही उदय रहता है यह सिद्ध होता है।

**\* 'उपयोग' इस पदकी विभाषा** ।

§ २१. शंका—खपयोग किसका नाम है ?

समाधान---जिसके द्वारा चय्युक्त होता है उसका नाम उपयोग है। आत्माके अर्थके महणक्रप परिणामका नाम उपयोग है यह उक्त कथनका अर्थ है।

वह उपयोग साकार और अनाकारके भेवसे दो प्रकारका है। उनमेंसे साकार क्रानोयोग है और अनाकार इंगेनीपयोग है। तथा उनके कमसे भेद मतिक्रानादि और वसु-इसेनादिक हैं। उनमेंसे यह दर्शन मोहका उपशामक जीव किस उपयोगसे परिणत होता हुआ प्रकास सम्बन्दकों उत्पन्न करता है ऐसा प्रकृत होनेपर वहीं उसका उत्तर देते हुए कहते हैं—

- \* णियमा सागारूपजोगो ।
- § २२. क्रुतोऽयं नियमस्चेत् १ अनाकारोपयोगेनाविमर्श्वकेन सामान्यमात्रावग्राहिणा विमर्शात्मकतत्त्वार्थश्रद्धानरुक्षणसम्यग्दर्शनप्रतिपर्ति प्रत्यिमश्रुखीमात्रानुपपचेः ।
  मदि-सुदश्रणणाणेहि विभंगणाणेण वा परिणदो होद्ण एसो पढमसम्मतुष्यायणं पिं
  तेण पयङ्ग ति सिद्धं ।
  - \* लेस्सा त्ति विहासा।
  - § २३. सगमं।
  - \* तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साणं णियमा वड्डमाणलेस्सा ।
  - # नियमसे साकार उपयोग होता है।
  - § २२. शंका---यह नियम किस कारणसे हैं ?

समाधान—क्योंकि अविमर्शक और सामान्यमात्रमही चेतनाकार उपयोगके द्वारों विमर्शकस्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान रुक्षण सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके प्रति अभिमुखपना नहीं वन सकता। इसलिए मति-श्रुत अञ्चानरूपसे या विभगज्ञानरूपसे परिणत होकर यह जीव प्रथम-सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके प्रति उस उपयोगद्वारा प्रवृत्त होता है यह सिद्ध हुआ।

विशेषार्थ--सर्व प्रथम यहाँ दर्शनके स्वरूपका निर्देश करके यह बतलाया गया है कि सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके प्रति सन्मुखपना ज्ञानोपयोग कालमें ही सम्भव है दर्शनोपयोग कालमें नहीं, क्योंकि जब यह जीव जीवादि नी पदार्थीके स्वरूपका निर्णय करनेके साथ अपने साकार उपयोग परिणामके द्वारा ज्ञायकस्त्ररूप त्रिकाळी आत्माके सन्मुख होता है तभी उसके सम्यग्दर्शनको प्राप्तिकी सन्मखता कही जा सकती है। ऐसे जीवके उस समय मित-श्रवाज्ञान होने पर भी वह कारण विषयीस, भेदाभेदविषयीस और स्वरूपविषयीसरूप न होकर आगम. गुरुउपदेश और तस्त्रको स्पर्श करनेवाली युक्तिके बलसे यथावस्थित जीवके स्वरूपको अन-गमन करनेवाला ही होता है। ऐसे जीवके चार लब्धियोंमें देशनालब्धिक स्वीकार करनेका प्रयोजन भी यहाँ है। यहाँ टीकाकारने मति-श्रत साकार उपयोगके साथ विभंगज्ञानका भी उल्लेख किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि टीकाकार मित-श्रुत् साकार उपयोगके समान विभंगज्ञानके द्वारा भी सम्यन्दर्शनके सन्मख होनेकी पात्रता मानते है। किन्त धवलामें इसी प्रसंगसे 'मदि-सुद्सागारुवजुत्तो' पद द्वारा उसे मति-श्रतसाकार उपयोगवाला ही बतलाया है। मतिज्ञान और श्रतज्ञान अविनाभावी हैं और नय विकल्प श्रतज्ञानमें ही सम्भव हैं, इसलिए ऐसे जीवको मति-श्रुत साकार उपयोगवाला कहना तो युक्तियुक्त है, परन्तू विभंग उपयोगवाला क्यों कहा यह विचारणीय है। मालूम पड़ता है कि जो नारकी आदि जीव विभंगज्ञानसे पूर्वभव आदिको जान कर पश्चात् मति-श्रुत साकार उपयोगके बळसे आत्माके सन्मुख होता है उसकी अपेक्षा टीकाकारने यह कथन किया है।

- **# लेक्या इस पदकी विभाषा ।**
- § २३. यह सूत्र सुगम है।
- भीत, पद्म और शुक्ल लेक्याओं मेंसे नियमसे कोई एक वर्षमान लेक्या होती है।

५२४. तेउ-पम्म-झुक्तलेस्साणमण्णदरा णियमा बहुमाणलेस्सा एदस्य होदि, ण हायमाणा ति वृत्तं होइ । एदेण किण्ड-णील-काउलेस्साणं हाममाण-तेउ-पम्म-सुक्त-लेस्साणं च पडिसेहो कञो दहन्तो । एत्य चोदगो भणह्—ण एस बहुमाणसुहति-लेस्साणियमो एत्य घडदे, णेर्ह्रएसु सम्मनुष्पायणे वावदेसु असुहतिलेस्साणं पि संभवो-लंभादो ? ण एस दोसो, तिरिक्स-मणुस्से अस्सिय्णेदस्स सुत्तस्स पयङ्क्तादो । ण च तिरिक्स-मणुस्सेसु सम्मन्तं पडिवज्जमाणेसु सुइ-तिलेस्साओ मोत्त्णण्णलेस्साणं संभवो अत्थि, सुट्यु वि मंदिसोडीए सम्मनं पडिवज्जमाणस्स तत्थ ज्ञहण्णतेउलेस्साणियम-दंसणादो । इदो वुण देव-णेरह्याणमिह विवक्साण कथा ति चे ? ण, तेसिमबहिद-लेस्समावण्डप्रपायणहमेत्य परियष्टमाणसन्वलेस्साणं तिरिक्स-मणुस्साणं चेव पहाणचेण विवक्सियनादो ।

#### वंदो यको भवे कि विहासा।

१२४ पीत, पद्म और शुक्ल टेरवाओंमेंसे नियमसे कोई एक वर्षमान टेरवा इसके हांती है, इनमेंसे कोई मो टेरवा होयमान नहीं होती यह उक्त कथनका ताल्पर्य है। इस वचन हारा इस जीवके कृष्ण, नीट और कपीत टेरवाका तथा होयमान पीत, पद्म और शुक्ल टेरवाका प्रतिपेध किया गया जान देना चाहिए।

शंका— यहाँ पर शंकाकार कहता है कि यह जो वर्धमान शुभ तीन छेरयाओंका नियम यहाँ पर किया है वह नहीं बनता, क्योंकि नारिकयोंके सम्यक्तवकी उत्पत्ति करनेमें व्याष्ट्रत होने पर अञ्भ तीन छेरयाएँ भी सम्भव पाई जाती हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि तिर्यक्कों और मनुष्योंकी अपेक्षा यह सूत्र प्रयुत्त हुआ है। और तिर्यक्कों तथा मनुष्योंके सम्यक्तको प्राप्त करते समय शुभ तीन छेरयाओं को छोड़कर अन्य छेरयाएँ सम्भव नहीं हैं, क्योंकि अत्यन्त मन्द विशुद्धि द्वारा सम्यक्तको प्राप्त करनेवाछे जीवके वहाँ पर जधन्य पीत छेरयाका नियम देखा जाता है।

शंका-परन्त यहाँपर देव और नारिकयोंकी विवक्षा क्यों नहीं की ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनके अवस्थित छेरयाभावका कथन करनेके लिये यहाँपर परिवर्तमान सब छेरयावाले तिर्यक्कों और सनुष्योंको ही प्रधानरूपसे विवक्षा की गई है।

विश्वेषार्थ — पूर्णसूत्रमें उपरास सन्यक्तक सन्धुल हुए जीवके वर्धमान मात्र पीत, पद्म और शुक्ल ये तीन शुभ छेरमाएँ ही क्यों स्त्रीकार की गई हैं, जब कि नारकियों के इस अवस्थामें एक भी शुभ छेरमा नहीं होती। यह एक प्रकृत है। समाधान यह है कि नारिकयों कीर देवां में तिमके जो छेरम होती है, वह अवस्थितस्वरूप होती है, इसिल्ये उन्लेख का करतेपर भी उपका झान हो जाता है। यह गुम्मन तो यह है कि तियं ख्र और महुख्यातिमें एक ही जीवके परिवर्तनकमसे छहाँ छेरमाएँ सम्भव हैं क्या शिक्षतः यहाँ यह बतलाया गया है कि तियं ख्री से महुख्याति उपमासम्बद्ध होनेपर तीन शुभ छेरमाओं में के होई एक छेरमा होती है।

वेद कीन होता है इस पदको विभाषा ।

२०६

§ २५. 'वेदो य को मवे' चि जं गाहासुत्तस्स चरिमं पदं तस्सेदाणिमत्थिविहासा कीरदि चि मणिदं होह ।

## # अण्णवरो वेदो ।

§ २६. तिण्हं वेदाणमण्णदरो वेदपरिणामी सम्मत्तपत्तीए वावदस्स होइ, दन्व-भावेदिं तिण्हं वेदाणमण्णदरपञ्जाएण विसेसियस्स तद्व्यायणे विरोहाभावादो । 'दंसण-मोहउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे' ति एत्तिएणेव सत्तेण पज्जत्तं जोग-कसायोव-जोग-लेस्सा-वेदाणं पि परिणाममेदाणं तत्थेवंतव्भावो त्ति णासंकणिज्जं, संकिलेस-विसोहिमेदाणं चेव परिणामग्गहणेण तत्थ विविक्खियतादी । एदं च सत्तं देसामासय. तेण गदि-इंदियादिविसया च विहासा एत्थ कायव्या। एवसेदीए पदमगाहाए दंसणमीह-उवसामगस्य विसोहिलक्खणो परिणामो जोग-कसायोवजोगादिविसेसा च पह्नविदा । एदेणेव गाहासत्तेणेदस्स खओवसम-विसोहि-देसण-पाओग्गर्साण्णदाओ चत्तारि लढीओ करणलद्भिसव्वपेक्खाओ सचिदाओ, तार्डि विणा दंसणमोहोवसामणाए पवृत्तिविरोहादो ।

§ २६. सम्यक्तवर्का उत्पत्तिर्मे ब्याप्टत हुए जीवके तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेदपरिणाम होता है, क्योंकि द्रव्य और भावकी अपेक्षा तीन वेदोंमेंसे अन्यतर वेदपर्यायसे युक्त जीवके सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें ज्यापृत होनेमें विरोधका अभाव है।

शंका--- 'दर्शनमोहके उपशामकके परिणाम कैसा होता है।' इतना मात्र सूत्र पर्याप्त है, क्योंकि योग, कवाय, उपयोग, हेश्या और वेद ये जितने भी परिणामभेद हैं इनका उसीमें अन्तर्भाव हो जाता है ?

समाधान-ऐसी आगंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उक्त सूत्रमें संक्लेश और विश्वदिरूप परिणासभेद ही परिणासपदके प्रहण करनेसे विवक्षित किये गये हैं। यह सूत्र देशामर्पक है, 'इसल्यि गति, इन्द्रिय आदि विषयक विशेष व्याख्यान यहाँ पर करना चाहिए।

इस प्रकार इस प्रथम गाथा द्वारा दर्जनमोहके उपशासकके विश्वद्धि उक्षण परिणाम तथा योग, कवाय, उपयोग आदि भेदोंका व्याख्यान किया। तथा इसी गाथासत्रद्वारा इस जीवके करणळिच्य सन्यपेक्ष क्षयोपश्रम, बिशुद्धि, देशना और प्रायोग्यसंक्षक चार ळिबियगाँ सूचित की गई हैं, क्योंकि उनके विना दर्शनमोहके उपश्रम करनेरूप क्रियामें प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

विश्लेषार्थ-वेद निरूपणके प्रसंगसे यहाँ पर टीकाकारने द्रव्य और भावरूप दोनों प्रकारके वेदोंका निर्देश किया है। यह ठीक है कि जो द्रव्यसे स्त्री, पुरुष और नपुंसक संझी पक्केन्द्रिय पर्याप्त जीव है वह भी प्रथम सम्यवस्वके प्रहणके योग्य है और जो भावसे स्त्री, पुरुष और नपंसक संज्ञी पद्धेन्द्रिय पर्याप्त जीव है वह भी प्रथम सम्यक्तक प्रहणके योग्य है। परन्त मुख गाथासत्रमें और उसका विशेष व्याख्यान करनेवाले चर्णिसत्रमें मात्र भाववेदकी अपेक्सा

<sup>§</sup> २५. 'वेदो य को भवे' यह जो गाथासूत्रका अन्तिम पद है उसके अर्थका इस समय बिशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य हैं।

<sup>\*</sup> कोई एक वेद होता है।

- काणि वा पुञ्चबद्धाणि ति विहासा।
- § २७. 'काणि वा पुरुवबद्धाणि' त्ति जं विदियगाहाए पढमं बीजपदं तस्सेदाणि-मत्थविद्यासा पचावसरा चि बुत्तं होइ ।
- एत्थ पयडिसंतकम्मं द्विदिसंतकम्ममणुभागसंतकम्मं पदेससंत कम्मं च मिगियव्वं ।
- ६ २८. एदम्मि पदे सन्वकम्मविसयाणं पयडि-ड्रिदि-अणुभाग-पदेससंतकम्माणं मग्गणा कायच्वा ति वुत्तं होइ । संपद्दि एदं बीजपदं णिवंघणं काद्ण चउण्हमेदेसिं संतकम्माणं मग्गणं कस्सामो । तं जहा—तत्थ ताव पयडिसंतकम्मामणुमग्गिज्जदे । मूलपयडीणमट्टण्हं पि संतकम्मसरूवेणेत्थ संभवो अत्थि । उत्तरपयडीणं पि

ही कथन किया गया है इतना यहाँ विशेष समझना च।हिए। यहाँ एक यह प्रश्न भी उठाया गया है कि गाथासूत्रके 'परिणामो केरिसो हवे' इस वचनमें जो परिणाम पद आया है उसीसे योग, कथाय, उपयोग, लेइया और वेदका प्रहण हो जाता है, ऐसी अवस्थामें इन सब भेदोंका अलगसे उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं थी। इसका समाधान यहकर किया गया है कि उक्त बचनमें परिणाम पद केवल संक्लेश और विशुद्धिको सूचित करनेके लिये आया है, इसिंखये उक्त भेदोंका अलगसे निर्देश किया गया है। इसके बाद टीकामें यह बतलाया गया है कि यह सूत्र देशामर्थक है, इसिंखए जो अनुक्त मार्गणाए यहाँ सम्भव हो उन्हें भी जान छेना चाहिए। यथा—गतिमार्गणाको अपेक्षा तिर्यब्द, नारको, मनुष्य और देव चारों गतियोंमें प्रथम सम्यक्तको उत्पत्ति सम्भव है। इन्द्रिय मार्गणाको अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय, काय-मार्गणाकी अपेक्षा त्रसकायिक, संयम मार्गणाकी अपेक्षा असंयमी, भन्यमार्गणाकी अपेक्षा भव्यः सम्यक्त्व मागणाकी अपेक्षा मिध्यादष्टि, संज्ञोमार्गणाकी अपेक्षा संज्ञी और आहार मार्गणाकी अपेक्षा आहारक जीव ही प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके योग्य है, अन्य नहीं। अन्तर्मे यह सचित किया गया है कि जो करणलब्धि द्वारा प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख होता है उसके क्षयोपराम आदि चार रुव्धियोंका सद्भाव नियमसे होता है। इसका आशय यह है कि जिसने परमार्थ स्वरूप देव, गुरु और आगमके प्रति श्रद्धावनत हो गुरुमुखसे तत्त्वार्थका उपदेश प्रहण किया है और जो तत्प्रायोग्य विशुद्धि सम्पन्न हो क्षयोपशम आदि छिन्धियोंसे वर्तमानमें युक्त है वही आत्मसन्मुख हो अधःकरण आदि परिणाम प्राप्त करनेका अधिकारो है, अन्य नहीं।

- \* 'पूर्वमें बंधे हुए कर्म कौन-कौन हैं' इस पदकी विभाषा।
- § २७. काणि वा पुल्वबद्धाणि' यह जो दूसरी गाथाका प्रथम वीजपद है उसके अर्थका विशेष ज्याख्यान इस समय अवसर प्राप्त है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
- # यहाँ पर प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका मार्गण करना चाडिए।
- § २८. इस पदमें सभी कर्मविषयक प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशसत्कर्मोका सार्गण करता चाहिए यह कथन किया गया है। अब इस बीजपदको निमित्त कर इन चारों प्रकारके सत्कर्मोका सार्गण करेंगे। यथा—उनमेंसे सर्वप्रथम प्रकृति सत्कर्मका मार्गण करते हैं। आठों ही मुख्यकृतियों सत्कर्मक्ससे यहाँ पर सम्भव हैं। उत्तर प्रकृतियोंमें भी झानावरणकी

णाणावरणपंचपयडीओ, दंसणावरणणवपयडीओ, वेदणीयस्स दुवे पयडीओ, मोहणीयस्स मिच्छन-सोलसकसाय-णवणोकसाया नि छन्वीसं पयडीओ संतकम्मं, अणादियमिच्छादिद्विस्स सादिमिच्छादिद्विस्स छन्वीससंतकम्मियस्स वा तदुवलंमादो। अहवा
सम्मनेण विणा मोहणीयस्स सचावीसं पयडीओ संतकम्मं होइ, सम्मन्तप्रुव्वेल्ध्य
उवसमसम्मनाहिष्ठुहिम्म तदिविरोहादो। अथवा सम्मनेण सह अहवीससंतकम्मं
होइ, वेदगापाओग्गकालं वोल्पिय सम्मन्तमिणक्लेवियूण उवसमसम्मनाहिसुद्दिम्म तहाविहसंभवदंसणादो। आउअस्स एक्का वा दो वा पयडीओ संतकम्मं।
तं कथं १ जइ बद्धपरमियाउओ उवसमसम्मनं पहिनक्षद्व तदो वे पयडीओ । अध
अबद्धपरभवियाउओ तदा एया पयडी अण्णदर्सा जा खंताणिया चि । णामस्स चदु
वादि-पंचाविन्योरालिय-वेऽव्विय-तेजाकम्मइयसरीर-तेसि चेव वंधण-संघाद-छसंठाणाहारतक-दोण्णिअंगीवम-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-कास-चढुआणुपुल्व-अगुरुअठहुजउवचाद-परवादुस्सास-आदावुज्जोव-दोविहायगइ-तम-यावरादिदसजुअल-णिमिणं चेदि
एदासि पयडीणं संतकम्ममत्य । गोदस्य दुवे पयडीओ णीचुच्चागोदमिदि । अंतराइयस्स पंच पयडीओ। एदासि पयडीणं पयडिसंतकम्मसत्य, सेसाणं णत्य । पुच्यु-

पाँच प्रकृतियाँ, दर्शनावरणको नौ प्रकृतियाँ, वेदनीयको दो प्रकृतियाँ तथा मोहनीयको मिण्यास्व, सीछह कपाय और नौ नोकपाय ये छाबीस प्रकृतियाँ सत्कर्मकर्पासे होती हैं, क्योंकि अनारि मिण्याहृष्टिक तथा छव्योस प्रकृतियाँ सत्कर्मनेष्ठ माहि मिण्याहृष्टिक दावा छव्योस प्रकृतियाँ सत्कर्मनेष्ठ माहि मिण्याहृष्टिक दावा च्याचा जाता है। अथवा माहि मिण्याहृष्टिक सम्यक्तकृतिक विना मोहनीयको सत्ताईस प्रकृतियाँ सत्कर्म- रूपसे होती हैं, क्योंकि सम्यक्तको उद्देळना कर उपप्रमत्तम्यक्तके अभिग्रुख हुए जीवके उनके होतेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा सम्यक्त्वक साथ अद्वाईस प्रकृतियाँ सत्कर्मकर्पसे होती हैं, क्योंकि वेदकसम्यक्तके योग्य कालको 'उन्लंधन कर जिससे सम्यक्त्व प्रकृतियाँ हिन्दी छे उद्देखना नहीं की है ऐसे उपप्रमासम्यक्त्वके अभिग्रुख हुए जीवके उक्त प्रकारसे अद्वाईस प्रकृतियाँ सत्कर्मकप्से प्रकृतियाँ सत्कर्मकप्से अप्रकृतियाँका सद्भाव देखा जाता है। उक्त जीवके आयुकर्मको एक या दो प्रकृतियाँ सत्कर्मकप्से होती हैं।

शंका--वह कैसे ?

समाधान—यदि जिसने परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध किया है ऐसा जीव उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तो दो प्रकृतियाँ होती हैं। और जिसने परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध नहीं किया है ऐसा वह जीव है तो सुज्यमान अन्यतर एक प्रकृति होती है।

नामकर्मको चार गति, पाँच जाति, औदारिक बैक्रियिक तैजस-कार्मण शरीर, उन्होंके बन्चन और संघात. वह संस्थान, आहारक आंगोपोगको छोड़कर दो आंगोपोग, वह संहनन, वर्ण, गन्य, रस, स्था, चार आतुपूर्वी, अगुरुब्धु, उपधात, परधात, उच्छवास, आतप, उच्योत, दो विहायोगित, जस-स्थाव आदि दश युगढ और निर्माण के फृतियाँ सकर्मकर हैं। गोनकर्मको दो प्रकृतियाँ सन्वाचाने और उच्चाने सत्कर्मकर हैं। तमा अन्तराय कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ सत्कर्मकर हैं। इन कृतियाँ निष्माण कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ सत्कर्मकर हैं। इन प्रकृतियाँ साम्वाचिक्र कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ सत्कर्मकर हैं। इन प्रकृतियाँका महाविसाकर हैं। इस प्रकृतियाँका नहीं है।

प्याइदेण सम्मत्तेण आहारसरीरं बंधिय पुणी मिच्छतं गंत्ण तप्याओग्गेण पलिदीव-मस्स असंखेजदिशागमेतेण कालेणुदसमसम्मत्तं पडिवच्ज्रमाणस्साहारदुगसंतकम्ममेत्य किण्ण लम्भदे ? ण, आहारसरीरमणुन्धेन्ल्यिय तस्स उवसमसम्मत्तपाओग्गताणुव-लंगादो । इदो एवं ? वेदगपाओग्गकालादो आहारसरीकृन्धेन्ल्याकालस्स योवभावीव एसादो । एदासि चेव पयडीणमाउअवआणं हिदिसंतकम्ममंतीकोडाकोडीए, आउआणं च तप्याओग्गमणगंतव्यं ।

६ २९. अणु मागसंतकम्मं पि अप्यसत्थाणं कम्माणं पंचणाणावरणीय-णव-दंसणावरणीय – असादवेदणीय-मिच्छत्त – सोल्सकसाय-णवणोकसाय-सम्मान मिच्छत्त-णिरयगइ - तिरिक्खगइ-एइंदियादिचदुजादि-पंचसंठाण - पंचसंघडण - अप्यसत्थ-वण्ण-मंध-रस-कास-णिरयगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-उवघाद - अप्यसत्थविद्दायगइ-थावर-सुद्दम-अपज्ञत्त-साद्दारणसरीर-अधिर-असुभ - दुमग - दुस्सर- अणादेण्ज - अजसगिचि-णीचागोद पंचंतराद्वयाणं विद्दाणियाणमागसंवक्षम्मओ ।

शंका—गहले उत्पन्न किये गये सम्यवस्वके साथ आहारकशरीरका बन्धकर पुनः सिध्यात्वमें जाकर तत्प्रायोग्य असंख्यात्वे भागप्रमाण कालके द्वारा उपशमसम्यवस्वको प्राप्त होनेवाले जीवके आहारकद्विक सत्कर्म यहाँ क्यों उपलब्ध नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आहारकशरीरकी उद्रेलना किये विना उसके उपशम-सम्यक्तकी प्राप्तिकी योज्यता नहीं बनती।

शंका-ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि वेदकसम्यक्तके योग्य काळसे आहारकहररिरके ब्रेडेलनाका काळ स्त्रोक है ऐसा परमागमका उपदेश पाया जाता है। आयुक्रमेंके अतिरिक्त इन्हीं प्रकृतियोंका स्थितिस्तरकर्म अन्तरकोड़ाकाड़ीके भीतर होता है। आयुक्रमोंका तत्प्रायोग्य स्थितिस्तरकर्म जानना चाहिए।

विश्वेषार्थ — भयम उपशमसम्यन्तके सन्युक्त हुए जीवके आहारकचतुष्क और तीर्थ-कर इन पाँच प्रकृतियाँका सन्त सम्यव नहीं है। आहारकचतुष्कका सन्त वसों नहीं पाया जाता इसका स्यष्टीकरण तो टीकार्में किया ही है। ऐसे जीवके तीर्थकर प्रकृतिका इसके पूर्व बन्ध हो नहीं होता, इसिंकें उसका सन्त्व भी सम्यव नहीं है। शेष सब कथन सुमार है।

§ २२. अब अनुसासस्तकर्मको बतलाते हैं—जो अप्रशस्त कर्म पाँच झानावरण, नी दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्य, सोल्डह कषाय, नी नोकषाय, सन्यवन्त्व, सन्यमिध्यात्व, नरकाति, तियेख्वाति, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहतन, अप्रशस्त वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्ण, नरकात्यानुपूर्वी, तिर्वख्वात्यानुपूर्वी, उपचात, अप्रशस्त विहायोगिति, स्थाचर, सुस्म, अपयीत, साधारणसरीर, अस्थिर, अधुभ, दुभँग, दुःस्य, अनादेय, अयसा-कीर्ति, नीचगोत्र असेर पाँच अन्तराय इनका द्विस्थानीय अनुभागसत्कर्मवाल, होता है।

विश्लेषार्थ — पहले प्रायोग्यलियके कालमें हो अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग दिस्थानीय हो जाता है यह स्पष्ट कर आये हैं और उपराम सम्यक्टबके सम्युख हुआ जीव प्रायोग्यलिय सम्यन्न होता हो है, अतः इसके भी सत्तामें स्थित अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग दिस्थानीय

- § ३०. पसत्थाणं पि ययडीणं सादावेदणीय-मणुसम्गइ-देवगइ-पॉचिंदियजादि-ओराल्चियसतीर-वेउव्विय ०-तेजा-कम्मइयसतीर-तेसिं वेव बंधण-संवाद-समचउरससंडाण-ओराल्चिय - वेउव्वियअंगोवंग-वजारसहसंघडण-पसत्थवण्णादिचउक्क - मणुस० - देवगइ-पाओग्गाणुपुन्ति-अगुरुअरुहुअ - परघादुस्सास - आदावुजोव - पसत्थविद्वायगइ - तस-वादर-पज्जच-पचेयसतीर-थिर - सुभ - सुभग - सुस्सर-आदेज्ज-जसिंगति-णिमिण - उच्चागोदाण-मेदेसिं चउड्डाणाणुभागसंतकम्मिओ । पदेससंतकम्मं पि जासिं पयडीणं पयडिसंतकम्म-मत्थि तासिमजडण्णाणुक्कस्सयं पदेससंतकम्मं भाणियव्वं ।
- § ३१. एवं ताव विदियगाद्दाए पढमावयवमस्सियूण पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेस-संतकम्मणिक्वणं काद्ण संपद्दि पयडियादिबंधसरूवावहारणहुं गाहाए विदियावयव-मवलंबिय परूवणं क्रणमाणो चुण्णिसचयारो इदमाह—
  - \* के वा अंसे णिबंघदि त्ति विहासा।

§ ३२. सुगममेदं।

जानना चाहिए। विशुद्धिवश इसके त्रिस्थानीय और चतुःम्थानीय अनुभागका घात हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्व है।

§ ३० सावावेदनीय, मलुष्यगति, देवगति, पञ्च न्द्रियजाति, औदारिकशरोर, वैकिविकस्तरीर तैजससरीर, कामंणसरीर, तथा उन्हींक बन्धन और संघात, समज्वत्रस्नसंधान,
औदारिक शरीर आगोपांग, वैकिक्षित्रक शरीर आगोपांग, वैकिक्षित्रक शरीर आगोपांग, वेकिक्षित्रक शरीर अगोपांग, वेकिक्षित्रक शरीर अगोपांग, वेकिक्षित्रक शरीर अगोपांग, वर्षक्रम्भ, स्वावन्य, प्रशस्त
व्यादि चार, मतुष्यगत्यात्यातुष्वी, देवगत्यातुष्वी, अगुरुक्ष्य, परघात, उच्छ्वना, आत्य, उद्योग,
प्रशस्त विहायोगिति, तस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्यर, आदेय, यशक्षीति, निर्माण और उच्चगोत्र इन प्रशस्त प्रकृतियकि चतुःश्वामीय अनुभागसत्कर्मवाला होता
है। प्रदेशसास्कर्म भी जिन प्रकृतियाँका इसके प्रकृतिसत्कर्म है वनका अजयन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म कहना चाहिए।

विश्वेषार्थ — यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्यके सन्युख्त हुए जीवके सत्तामें स्थित प्रशस्त प्रकृत्वियोंका अनुभाग चतुःस्थानीय बतलाया है। इसका कारण यह है कि इन प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागका विश्वद्विद्या धात नहीं होता, किन्तु प्रति समय विश्वद्विद्या धात नहीं होता, किन्तु प्रति समय विश्वद्विद्या धात नहीं होता, किन्तु प्रति समय विश्वद्विद्या धात नहीं जोव न तो चत्क्ष अनुभागको प्रति समय अनन्त्रतुणी हृद्धि देखी जावी है। ऐसा जीव न तो चत्कुष्ट प्रदेशसत्कर्मका स्वामी है, इसलिये इसके जितनी प्रकृतियोंकी सत्ता है उनका अजयन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मक होता है यह स्पष्ट ही है।

है १९. इस प्रकार सर्वे प्रथम दूसरी गायांके प्रथम जनयवके आज्यसे प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुमासत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका कथन कर जब प्रकृतिवन्ध आदि बन्ध-स्वरूपका निरुचय करनेके छिये गायांके दूसरे अवयवका अवजन्म छेकर कथन करते हुए चिग्नियकार इस सत्रको करते हैं—

\* प्रथम सम्यक्तके सन्धुख हुआ जीव किन कर्माश्चोंका बन्ध करता है इस पदकी विमापा।

§ ३२. यह सूत्र सुगम है।

- क्एत्य पयडिबंघो द्विदिवंघो अणुभागवंघो पदेसवंघो च मिनायव्यो ।
- § ३३. एदम्मि समणंतरणिहिङ्गबीजपदे चउण्हमेदेसि बंधाणमणूममाणा कायच्या चि बुत्तं होइ । संपष्टि एदेण बीजपदेण स्विद्रश्विहासणं कस्सामी । तत्थ ताव पयिडवंधणिदेसे तिण्णि महादंडया परूवेयच्या । तं जहा—पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादावेदणीय-मिच्छल-सोलसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-ह-भय-दुगुंछ-देव-गदि—पंचिंदियजादि वेउव्विय-तेजा कम्मइयसरीर-समचउरससंहाण वेउव्वियअंगोवंग-वण्णादिचउक्त-देवगदिपाओग्गाणुपुन्वि-अगुरुअलहुआदिचउक्त-पसत्थविहायगदि—तसादि-चउक्त-थिगदिछक्त-णिमिण—उबागोद-पंचेतराह्मणं वंथगो अण्णदरो मणुसो वा मणुसिणी वा पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीओ वा । एसो पदमो महादंडओ ।
- § ३४. संपिह विदिओ वुचदे । तं जहां पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-सादावेदणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रिहा-मथ-दुर्गुछा-मणुसगह-पंचिदिय-
- अकुतमें प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशवन्धका मार्गण करना चाहिए।
- § ३३ समनन्तर पूर्व कहे गये इस बीजपद में इन चार बन्धोंका अनुमार्गण करना चाहिए यह कहा गया है। अब इस बीजपद हारा सूचित किये गये अधंका विदेश क्यास्थान करेंगे। उनमेंसे सर्व प्रथम प्रकृतिबन्धका निर्देश करते हुए तीन महादण्डकोंका कथन करना चाहिए। यथा—पाँच झानावरण, जो दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिण्यान, सोछह कणाय, पुरुपवेद, हास्य, रति, भय, जुगुध्सा, देवगति, पक्र निद्रयजाति, वैक्रियिकहरीर, तैजसरार कामणहारी, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक हारीर बांगोपांग, वर्णादिचतुरक, देवगति प्रयोग्णहारी, अगुरुक्छ आदि चार, प्रशस्त विहायोगति, न्नसादि चतुरक, स्थिगादि छह, निर्माण, उच्चागोत्र और पाँच अन्यतार इनका अन्यतर सतुर्य, सनुध्यिनी और पञ्चन्त्रिय विविध्वानीनी जीव बन्धक होता है। यह प्रथम महाद्यक्त है।

विश्वेषार्थ — जो मनुष्य पर्योग, मनुष्यिनी, एक्क निरूप तिर्यक्ष योनिवाला या पक्र निरूप विर्यक्क्ष योनिवाला या पक्र निरूप विर्यक्कष्मीनिनी जीव प्रथम सम्यवस्यके सन्मुख होता है उसके नामकर्मकी परावर्तमान अपन्नस्य मृहतियोंका वस्प नहीं होता, केवल देवपातिके साथ वैधनेके योग्य प्रशस्त मृहतियोंका ही बन्ध होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इसी प्रकार वेदनीय कर्मको अपेक्षा भी जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा जीव असातावेदनीयका बन्ध नहीं करता। मोहनीयकी अपेक्षा न स्त्रीवेद और नप्रमुख्यक्कि स्त्री का स्त्री करता। मोहनीयकी अपेक्षा न स्त्रीवेद और नप्रमुख्यक्के होता है। वस्प करता है । वहाँ टीकार्म पंक्र निरूप विश्वक्क विश्वक्ष होता पक्ष हिन्द पर्योग प्रमुख्यकाणिको परिवास करता है। वहाँ टीकार्म पंक्र निरूप विश्वक्क विश्वक्ष होता। स्त्री विश्वक्ष होता। स्त्रीविश्वक्ष होता। स्त्रिक्ष होता। स्त्रीविश्वक्ष होता। स्त्रिक्ष होता। स्त्रीविश्वक्ष होता।

§ २४. अब दूसरे वण्डकका कथन करते हैं। यथा—पाँच झानावरण, नी दर्शनावरण, सातावेवनीय, मिध्यास्त, सोखह कथाय, पुरुपवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्याति,

<sup>्</sup>र. ता॰प्रतौ तं जहा इति पाठो नास्ति । २ ता॰प्रतौ हस्स-रदि इति पाठो नास्ति ।

जादि-जोगालिय-तेजा-कम्मद्रयसरीर-समचउरससंठाण-वजिरसह ० संघडण - जोगालियअंगो-वंग-वण्ण-गंध-स-फास-मणुमगद्रपाजोग्गाणुपुन्व-अगुरुअलहुआदिचउक ० -पसत्यविद्याय-गदि-तसादि४ - धिरादि६ - णिमिण - उचागोद - पंचंतरह्रयाणमेदासि पयडीणं बंधगो अण्णदरो देवो वा छप्पुहविणेरहजो वा । एसो विदिजो महादंबजो ।

§ ३५. संपिद्द तिदिओ महादंडओ बुचदे । तं जहा—पंचणाणावरण-णवर्दसणावरण-सारावेदणीय-मिच्छच-सोल्सकसाय-पुत्तिसवेद-इस्स - रिद - भय-दुगुंछ०-तिरिक्खगइपंचिदियजादि-ओराल्यिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच्चउत्ससंद्राण — ओराल्यियंगोवंग-वज्जरिसइसंघडण-वण्ण-गंध-स-फास-तिरिक्खगइपाओम्गाणुपुन्ती-अगुरुअलहुआदिध - उजोवं
सिया पसत्यविद्यायगइ-तसादिचउक-धिरादिछक-णिमिण-णीचागोद-पचंतराइयाणमेदासि
पयडीणं वंधओ अण्णदरो अधो सत्तमाए पुटवीए णेरहुओ। एवमेसो पयडिवंधो
पक्षविदो ।

पञ्च न्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्यण शरीर, समचतुरस्वसंस्थान, वज्रपंथ-नाराचसंहनन, औदारिकशरीर आंगोपंग, वर्ण, रान्य, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोगयानुपूर्वी, अगुरुब्धु आदि चार, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसादि चार, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियाँका अन्यवत देव तथा छह पृथिवियोंका नारकी जांव वन्धक होता है। यह दूसरा महादण्डक है।

विश्वेषार्थ — जिन विशेषताओंका प्रथम महादण्डक समय निरूपण कर आये हैं वे सव यहाँ भी यथासम्भव जान लेनी चाहिए। इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए कि मनुष्याति नामकर्मक वन्यके साथ महनन नामकर्मका भी बन्य होने लगता है, इसलिए प्रथम सम्यक्त्व के मन्युल हुए किसी भी देव और छह पृथिवियोंके नारकीके प्रशस्त स्वरूप वर्ष्यभनाराच-संहतनका भी वन्य होता है।

§ ३५. अब तीसरे महावण्डकका कथन करते हैं। यथा—पाँच झानावरण, नी वृश्नेनावरण, सातावेदनीय, मिण्यात्व, सोळह कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, विर्यक्षाति, पक्षे निद्ययवाति, औदारिकसरोर, तैजसहरोर, कामंगशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आंगोपाग, वजर्षमभनाराच संहनन, वर्ण, गन्थ, रस, स्पर्श, विर्यक्षात्यानु-पूर्व, अगुरुरुखु आदि चार, कहा चित्र चयोत (का बन्धक होता है), प्रशस्त विहायोगित, त्रसां प्रदान पहले वर्षोक्षा स्वार्य, स्थर, आदि चार, स्थर आदि चहु, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोक्ष सातवी प्रथिवीका अन्यतर नारकी बन्धक होता है। इस प्रकार यह प्रकृतियम्ब कहा गया है।

विशेषार्थ — भयम सम्यक्तवके सन्युख हुआ सातवी प्रथिवीका नारको जीव नामकर्मकी यद्यपि अन्य सब प्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध करता है। परन्तु वह एकान्तसे भवसम्बन्धी परिणामवरा तियंद्वगाति, तियंद्वगत्यातुपूर्वी और नीच गोत्रका बन्धक होनेसे प्रथम सम्यक्त्यके सम्युख होने पर भी मात्र इत्हींका बन्ध करता है। तथा तियंद्व-गतिके साथ उद्योत प्रकृतिका भी बन्ध सम्भव होनेसे कदाचिन इसका भी बन्ध करता है। शेष करता सुमार है।

- § ३६. द्विदिवंधो वि एदासि चेव पयडीणमंतोकोडाकोडीमेचो चेव होदि, विसुद्धयरस्सेदस्स तचो अञ्महियद्विदिवंधासंभवादो । अणुमागवंधो वि एदेसु महा-दंडएसु जाओ अप्पसत्थाओ पयडीओ तासि वेद्वाणिओ, सेसाणं पसत्थाणं चउद्वाणिओ ।
- § ३७. पदेसबंघो वि पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-बारस-कसाय-पुरिसवेद-इस्स-रिद-भय-दुगुंछ - तिरिच्छाइ-मणुसगइ - पंचिदियजादि - ओराल्यि-तेजा-कम्मइयसरीर-ओराल्यिसरीरजंगोवंग-वण्ण-मंघ-रस-फास-तिरिच्छ - मणुसगइराओ-ग्गाणुड्वी-अगुठवलहुब्जादि ८—उज्जोब-तस-बादर-पज्ज-पनेयसरीर - थिर-सुभ-जसणित्व-णिमण-उच्चागोद-पंचतराइयाणमेदासि पयडीणमणुक्कस्सओ । णिद्दाणिद्दा-पयलपला-थोणिमि - मिच्छच - कणंताणुबंधि ० ८ —देवगइ - वेउव्वियसरीर - समचउरससंठाण - वेउ-व्वियसरीरअंगोवंग-वजरिसह - संघडण - देवगइराओग्णुक्वी - पसत्यविहायगइ - सुभग-सुस्तरादेज-णीवागोदाणमेदासि पयडीणसुक्तस्सगो अणुकस्सणो वा पदेसवंघो । एवं विदियगाहासुत्तस्स विदियाययवमस्तियुण वंधमग्गणं काद्ण संपद्दि पयडीणसुदयाव-लियपवेसायवेसगवेसणद्वं सत्त्ववंधसूत्तरं भणइ—
  - कदि आविलयं पविसंति त्ति विहासा ।
  - § ३८. दंसणमोहउवसामगस्स उदयाविखयुदयाणुदयस्रूवेण पविसमाणीओ
- ५ ३६ स्थितिबन्ध भी इन्हीं अर्थात् तीनों महानुष्डकोंमें कही गईं प्रकृतियोंका अन्तः-कोड़ाकोड़ीप्रमाण ही होता है, क्योंकि यह विशुद्धतर परिणामोंसे युक्त होता है, इसिक्ट् इसके उससे अधिक स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है। अनुभागबन्ध भी इन तीनों महारुण्डकोंमें जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ है उनका द्विस्थानीय होता है तथा शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका चतुःस्थानीय होता है।
- § २० प्रदेशबन्ध भी पाँच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुनुप्ता, तिर्यक्कपति, मनुष्यमित, पक्ष िन्त्रवाति औदारिकशरीर जैसकारीर, कार्यणग्ररीर, जौदारिकशरीर कार्योत, पक्ष िन्त्रवाति कीदारिकशरीर कार्योत, पत्र स्वर, विविक्षात्रवानुष्वी, सनुष्यात्रवानुष्वी, अपुरुख्यु आदि चार, उद्योत, त्रम, बारर, पर्यात, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोका अनुष्कृष्ट होता है। निहासिक्ष, प्रचलप्रचला, स्थानगृद्धि, मिष्यात्र, अनत्वानुबन्धीचपुष्क, विवासिक विविक्त्यरीर, सम्मचुरस्वसंख्यात, बैक्षियकशरीर, सम्मचुरस्वसंख्यात, बैक्षियकशरीर, स्वर्षभारायाः स्वर्षनात्र, विक्रियकशरीर, स्वर्षभारायाः स्वर्षनात्र, विवासिक विविक्त्यरीर, प्रतस्व विद्यायोगित, सुभरा सुद्धदर, आदेय और नीचगोत्र इन फहियाँका चक्रष्ट या अनुरुख्य, प्रतस्व विद्यायोगित, सुभरा सुद्धतर, आदेय और नीचगोत्र इन फहियाँका चक्रष्ठ या अनुरुख्य, प्रतस्व विद्यायोगिक सुक्षर प्रकृतियोक उद्याविकीं प्रवेश और अनेव्यवका आश्रय कर बन्धको अनुस्व आध्रय कर सन्धको अनुस्वर्णन करा अनुसार्गक क्रते हैं—
  - # 'कितनी प्रकृतियाँ आवस्त्रिमें प्रवेश करती हैं' इस पदकी विभाषा।
  - § १८. दर्शनमोहके उपशामक जीवके उदय और अनुदयरूपसे उदयाविलमें प्रवेश

पयडीओ मूलत्तरमेयभिण्णाओ कदि होति ति एदस्स पुच्छाणिदेसस्स णिण्णयविहाणहु-मिदाणिमत्थिविहासा कीरदि ति सत्तत्थसंबंधी ।

- # मलपयडीओ सब्बाओ पविसंति।
- ६ ३९. कि कारणं ? सञ्वासिमेव मूलपयडीणमेत्युदयदंसणादो ।
- # उत्तरपराजीको वि जाको अस्थि ताको पविसंति।
- ६ ४०. विज्ञमाणाणमुत्तरपयडीणमेत्थुदयाणुदयसुद्धवेणुदयावित्याणुष्पवेसे पडि-बंधाभावादो । णवरि आउअस्स कम्मस्स एया पयडी विज्जमाणिया अवद्भपरभवि-याउअस्स सा णियमा उदयावल्यिं पविसदि। बद्धपरभवियाउअस्स पुण दो पयडीओ विज्ञमाणाओ होति. तत्थ भ्रंजमाणस्सेव परमवियाउअस्स वि विज्ञमाणत्तं पिंड विसेसा-भावादो उदयावलियप्पवेसे अइप्पसते तिष्णवारणद्रभिदमाह-
  - णविर जड परभवियाउअमित्थ तं ण पविसदि ।
- § ४१. कि कारणं ? जहण्णेण वि अंतोग्रहत्तमेवसेसभ्रंजमाणाउअस्सेव सम्मत्त-ग्गहणपाओग्गत्ताटो ।

करनेवाळी मूळ और उत्तरके भेदसे अनेक प्रकारकी प्रकृतियाँ कितनी होती है इस प्रकार इस पुच्छानिर्देशका निर्णय करनेके लिये इस समय अर्थविभाषा करते है इस प्रकार सुत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है।

- # मूल प्रकृतियाँ सब प्रवेश करती हैं।
- § ३९ क्योंकि सभी मुळ प्रकृतियोंका प्रकृतमें उदय देखा जाता है।
- # उत्तर प्रकृतियाँ भी जो सत्स्वरूप हैं वे प्रवेश करती हैं।
- § ४० विद्यमान उत्तर प्रकृतियोंके प्रकृतमें उदय-अनुदयरूपसे उदयाविलमें प्रवेश होनेमें रकावटका अभाव है। इतनी विशेषता है कि जिसने परभवसम्बन्धी आयुकर्मका बन्ध नहीं किया है उसके आयुकर्मकी एक प्रकृति सत्तामें विद्यमान है और वह नियमसे उद्याविटिमें प्रवेश करती है। तथा जिसने परभवसम्बन्धी आयुकर्मका बन्ध कर छिया है उसके सत्कर्म-रूपसे दो प्रकृतियाँ पाई जाती हैं। इसिंखये भुज्यमान परभवसम्बन्धी आयुके समान उसके भी विद्यमानपनेकी अपेक्षा विशेषताका अभाव होनेसे उदयाविटमें प्रवेश करनेरूप अविप्रसंग होनेपर उसका निवारण करनेके छिये इस सूत्रको कहते हैं-
- इतनी विशेषता है कि यदि परभवसम्बन्धी आयु है तो वह उदयाविसमें प्रवेश नहीं करती ।
- § ४१. क्योंकि जिसके जघन्यरूपसे भी अन्तर्महर्त मात्र ही भुज्यमान आयु शेष है इसके प्रथम सम्यक्त्वके महणकी योग्यता होती है।

विज्ञेषार्थ-ऐसा नियम है कि जो जीव परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध करता है उसके बध्यमान आयुका आबाधाकाल बन्धके समय जितनी भुज्यमान आयु शेष हो उतना होता है। तथा जो जीव प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करता है उसका प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न होनेके

- ५४२. एवं विदियगाद्दाए तदियानयवस्स अत्यविद्यासं समाणिय संपिद्व चउत्थावयवमस्सियण मृत्युत्तरपयङ्गीणम्रुदीरणागुदीरणगवेसणद्वमुत्तरं वृद्यंभमाद्व—
  - \* कदिण्हं वा पवेसगो ति विहासा।
- ४२. कदिण्हं वा पयडीणं मृत्रुचरमेयियण्णाणमेसो पवेसगो होइ उदीरणासरूवेणे चि एवं पयइस्सेदस्स पुच्छावकस्स अत्थविद्यासा एण्डिं कीरदि चि वुत्तं होइ।
  - \* मूलपयडीणं सञ्चासिं पवेसगो।
- § ४४. मूलपयडीणं ताव सञ्चासिमेव एसो पवेसगो होह, सञ्चासिमेव तासिं उदीरणाए पवेसिज्जमाणाणं णिप्पडिबंधम्बललंभादो ।
- \* उत्तरपयडीणं पंचणाणावरणीय-चतुर्वसणावरणीय-मिच्छ्त-पंचिं-वियज्ञादि-तेज्ञा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरगलहुग-उवघाद-परचादुस्सास-तस-वादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराधिर-सुआसुभ-णिमिण-पंचंतराइयाणं णियमा पवेसगो ।
  - § ४५. किं कारणं ? एदासि पयडीणमेत्थ धवोदयत्तदंसणादो ।

कालमें तथा प्रथम सम्यक्त्वके कालमें मरण नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके पर भवसम्बन्धी आयुका उदयावलिमें प्रवेशका निषेध किया है।

े ४२. इसप्रकार दूसरी गायाके तीसरे अवयवके अर्थका विशेष व्याख्यान करके अव चौथे अवयवका आश्रयकर मूळ और उत्तर प्रकृतियोंकी उदीरणा और अनुदीरणाके अनुसन्धान करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

# यह कितनी प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है।

§ ४३. मूल और उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे अनेक प्रकारकी कितनी प्रकृतियोंका यहजीव उदीरणारूपसे प्रवेशक होता है इस प्रकार इस रूपसे प्रवृत्त हुए पृच्छावाक्यके अर्थका इस समय विशेष ज्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका तार्थ्य है।

# मूल प्रकृतियोंका सबका प्रवेशक होता है।

§ ४४. मूळ प्रकृतियोंका तो सबका ही यह जीव प्रवेशक होता है, क्योंकि सभी मूळ प्रकृतियाँ विना क्कावटके उदीरणारूपसे प्रवेश करती हुई पाई जाती हैं।

\* उत्तर प्रकृतियोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, पश्चिन्द्रिय-जाति, तैजसज्ञरीर, कार्मणज्ञरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरूठघु, उपघात, परधात, उच्छवास, त्रस, धादर, पर्यास, प्रत्येकज्ञरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका नियमसे प्रवेशक होता है।

§ ४4. क्योंकि ये प्रकृतियाँ प्रकृतमें ध्रुवोदय देखी जाती हैं।

विश्लोषार्थ — प्रथम सन्यक्त प्रहणके सन्मूख हुए किसी भी गतिके जीवके अधःकरणके प्रथम समयमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका नियमसे वृदय होता है और इनका यहाँ उदय होतेका नियम है, इसिंख दूनकी यहाँ उदीरणा होनेमें कोई क्कावट नहीं पाई जाती।

#### **\* सादासादाणमण्डादरस्य प्रवेसगो** ।

- § ४६. कि कारणं १ एदासि दोण्हं पयडीणं परावत्तमाणोदयाणमक्तमेण पवेसणे संभवाणुबलंभादो ।
  - चदण्हं कसायाणं तिण्हं बेदाणं दोण्हं जुगलाणमण्णदरस्स पवेसगी।
  - § ४७. कि कारणं ? परोप्परविरुद्धाणमेदेसिं जुगवं पवेसेदुमसिकयत्तादो ।
  - \* भय-दुगुंछाणं सिया पवेसगो ।
- § ४८. किं कारणं ? तदुदयविरहिदावत्थाए वि संभवदंसणादो । पवेसगो वि सिया अण्णदरस्स पवेसगो, सिया दोण्हं पि पवेसगो चि घेनव्वं ।
  - **\* चउण्हमाउआणमण्णदरस्स पवेसगो** ।
- चवुण्हं गहणामाणं दोण्हं सरीराणं छुण्हं संठाणाणं दोण्हमंगी-वंगाणमण्णदरस्य पवेसगो ।
- ६ ५०. एत्थ अण्णदरगहणस्स गदि-आदीहिं पादेक्कमहिसंबंधी कायव्वी । सेसं सुगमं ।
  - साता और असाता इनमेंसे किसी एकका प्रवेशक होता है।
- § ४६. क्योंकि ये दोनों प्रकृतियाँ परावर्तमान उदयस्वरूप हैं, इसिलये इनका युगपत् प्रवेशक होना सम्भव नहीं है।
  - चार कपाय, तीन वेद और दो युगलोंमेंसे अन्यतर एक-एकका प्रवेशक होता है।
- - # भय और जुगुप्साका कदाचित प्रवेशक होता है।
- ४८. क्योंकि उनको उदयसे रहित अवस्था भी देखी जाती है। यदि प्रदेशक होता
  भी है तो कदाचित किसी एक प्रकृतिका प्रदेशक होता है और कदाचित् दोनों ही प्रकृतियोंका
  प्रदेशक होता है ऐसा यहाँ पर प्रहण करना चाहिए।
  - चारों आयुओं में से किसी एक आयुकर्मका प्रवेशक होता है।
- § ४९. क्योंकि ये चारों आयु पृथक्-पृथक् प्रतिनियत गतिविशेषसे प्रतिबद्ध हैं, इसिक्ये तदनुसार ही उस उस आयुकर्मके उदयका नियम देखा जाता है।
- # चार गतिनाम, दो शरीर, छह संस्थान और दो आंगोपांग इनमेंसे अन्यतर एक-एकका प्रवेशक होता है।
- § ५०. यहाँ पर अन्यतर पदका गति आदि प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। शेष कथन सगम है।

# \* छण्हं संघडणाणं अण्णदरस्स सिया ।

६ ५१. पंत्रेसगो चि एत्य अहियारसंबंधो, तेण छण्हं संबद्धणाणमण्णदरस्स सिया एलो पंत्रेसगो, सिया च ण पंत्रेसगो चि सुचत्यसंबंधो कायच्यो । बह तिरिक्खो मणुस्सो वा पढमसम्मचं पडिवज्जह तो एदेसिमण्णदरस्स णियमा पंत्रेसगो होइ । अह देवो णेरहओ वा उवसमसम्मचाहिम्रहो होइ तो णियमा एदेसिमप्वेसगो। चि घेचज्जं ।

#### \* उज्जोबस्स सिया।

- § ५२. पवेसमो चि पुट्यं व अहियारसंबंधो एत्य कायच्यो । क्रुदो बुण उज्जोवस्स सिया पवेसगचिमिद चे १ ण, पंचिंदियतिरिक्खेसु चेव केसि पि जीवाणं तदुदहन्लाणं तप्यवेमयत्तदंमणाटो ।
- श्वे विहायगइ-सुभग-दूभग-सुस्सर-बुस्सर-आदेज्ञ-अणादेज्ञ-जसगित्ति-अजसगित्ति० अण्णदरस्स पवेसगो ।

### \* छह संहननींमेंसे कदाचित किसी एकका प्रवेशक होता है।

§ ५.१. 'पनेसगो' इस पदका यहाँ पर अधिकारवज्ञ सम्बन्ध कर छेना चाहिए, इसिब्धिं छह संहननोंमेंसे यह जीव किसी एकका कदाचिन प्रवेशक होता है और कदाचिन प्रवेशक नहीं होता इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध कर छेना चाहिए। यदि वियंक्ष अथवा सनुष्य प्रथम सम्बन्ध कर केना चाहिए। यदि वियंक्ष अथवा सनुष्य प्रथम सम्बन्ध करे किसी एकका नियमसे प्रवेशक होता है। और यदि देव अथवा नारकी उपझम सम्बन्धक अभिमुख होता है तो नियमसे इनका अप्रवेशक होता है ऐसा यहाँ पर प्रहण करना चाहिए।

विश्वेषार्थ — वैकिथिक इस्रोरका संस्थान तो होता है पर संहनन नहीं होता, अतः यहाँ देव और नारिकयोंको छहाँ संहननों मेंसे किसी एक भी प्रकृतिका प्रवेशक नहीं कहा है।

# उद्योतका कदाचित् प्रवेशक होता है।

९ ५२ 'पवेसगो' इस पदका पहलेके समान अधिकारवश सम्बन्ध करना चाहिए।
श्राका—परन्त उद्योतका कदाचित प्रवेशकपना कैसे बनता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें ही उद्योतके उदयसे युक्त किन्हीं जीवोंके उद्योगका प्रवेशकपना देखा जाता है।

विश्लेषार्थ — यहाँ नारकी, मलुष्य और देवोंमें उद्योतका उदय-उदीरणा सम्भव नहीं है, केवल विर्यक्रोंमें ही, उनमें भी किन्हीं विर्यक्रोंमें ही उसका दरय-उदीरणा सम्भव है। इसी वरुयको ध्यानमें रखकर 'उद्योतका क्वाचिन मवेशक होता है, यह सूत्र वचन कहा है।

 दो विद्वायोगित, ग्रुमग-दुर्भग, ग्रुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय और यशःकीर्ति-अयश्यकीर्ति इन युगलेंगिसे किसी एक-एक प्रकृतिका प्रवेषक होता है। § ५३. एदेसि पंचण्हं जुगलाणं पादेक्कमण्णदरस्स पवेसगो एसो होदि चि स्रचत्यसङ्ख्यो । सगममण्णं ।

- # उच्च-णीचागोदाणमण्णदरस्स पवेसगो।
- § ५४. सुगममेदं। एवमोषेण पयिंडउदीरणा परूविदा। एवं चेव पयिंड-उदयस्स वि मग्गणा कायञ्चा, विसेसामावादो।
- ५५. संपिह सुत्तिणिहिट्टस्सेवत्यस्स पवंचीकरणद्वमादेससंबंधि किंचि परूवणं कस्सामो । तं जहा—आदेसेण चतुसु वि गतीसु णाणावरणीयस्स पंच वि पयडीओ उदयं पितसंति पवेसिखंति च । दंसणावरणीयस्स चतारि पयडीओ वेदणीयस्स सादासाराण-मण्णदरस्स चतुसु वि गतीसु उदयोदीरणाओ हवंति । मोहणीयस्स दस णव अहु वा पयडीओ चतुसु गतीसु उदयोदीरणासरूवेण वेदिखंति । चतुण्डमाउआणं जत्य गतीए जं वेदिखंति तस्स तत्य वेदगी उदीग्यो च ।
- ९ ५६. णामस्स जङ्गेरङ्को तो णिरयगङ्ग्पंचिद्वियजादि-वेउन्विय-तेजा-कम्मङ्यसरीर-ङंडसंठाण-वेउन्वियजंगोवंग-वण्ण-गंध-स-फास-अगुरुअरुहुअ-उवघाद-परघादस्साम-

९५२ यह जीव इन पाँच प्रत्येक युगळमेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है, इस प्रकार यहाँ सूत्रका अर्थाक साथ सम्बन्ध करना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

विश्वेषार्थ—देवोमें सूत्रोक सभी ग्रुभ और नारकियोमें अग्रुभ प्रकृतियोंका उदय-वदीरणा होती है। किन्तु इनको छोड़कर अन्य दो गतिके जीवोमें उक्त युगलोमेंसे प्रत्येक बुगलसम्बन्धी प्रशस्त या अपशस्त किसी एक-एक प्रकृतिका उदय-उदीरणा सम्भव है यह उक्त सूत्रका तालये है।

\* उच्चगोत्र और नीचगोत्र इनमेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है।

९५४. यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओषसे प्रकृति-उदीरणाका कथन किया। इसी प्रकार प्रकृत-उदयका भी अनुमार्गण कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है।

विश्वेषार्थ - प्रकृतमें पेसा समझना चाहिए कि दर्शनमोहकी चपशमनाके सन्युक हुए जीवक बारों गितयोंमें यथासम्भव अध-करणके प्रथम समयमें जिन प्रकृतियोंका उदय है उन्हींकी उदीरणा भी है. यही कारण है कि यहाँ उदय और उदीदणामें विशेषता न होनेका विधान किया है।

५५. अब सुत्रनिर्दिष्ट ही अर्थका विस्तारसे कथन करनेके छिये आदेशसम्बन्धी कुछ प्ररूपणा करेंगे। यथा—आदेशसे चारों ही गवियों में झाताबरणकी पाँचों ही प्रकृतियाँ उदय स्तरसे प्रविष्ट होती हैं और प्रविष्ट कराई जाती हैं। दम्नेगावरणकी चारों ही प्रकृतियों का तथा झाताबेदनीय और असाताबेदनीयसेंसे किसी एकका चारों ही गवियोंने उदय और उदीरणारूपसे होती हैं। मोहनोयकी दस, नौ या आठ प्रकृतियाँ चारों गवियोंने उदय और उदीरणारूपसे वेती जातों हैं। यारों आयुओंनेसे जिस गविमें जो आयु वेदी जाती हैं उसका उस गविमें वेदक और उदीरक होता हैं।

§ ५६. नामकर्मेची अपेक्षा यदि नारकी है तो नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुंडसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, अप्पतत्विद्दायगइ-तत्त-बादर-पञ्जच-पचेयसरीर-घिराधिर-द्युआद्युअ-द्ममा-दुस्तर-ञणा-देज-अजसिंगिच-पिमिणमिदि एदासि उणत्तीसण्हं पयडीणं वेदगो उदीरगो च । तहा णीचागोद-पंचंतराहयाणं च णेरङजो वेदगो होड ।

- ६ ५७. अह जह तिरिक्खो तिरिक्खगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइय-सरीर० छण्डं संठाणाणमेकदरं ओरालियअंगोवंग० छसंघडणाणं एकदरं वण्णादि४-अगुरुअलडुआदि४० उज्जोवं सिया दोण्डं विहायगदीणमेकदरं तसादि४-थिराथिर-सुभासुम-सुभग-दुभगाणमेकदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं आदेज्जणादेज्जाणमेकदरं जसगिचि-अजसगिचीणमेकदरं णिमिणं चेदि एदासि पयडीणं तीसेकचीससंखाविसेसिदाणं पवेसगो होइ । पुणो णीचागोद-पंचंतराहयाणं च पवेसगो होइ ।
- ५ ५८. अइ जइ मणुसे तदो एदाओ चैव पयडीओ उज्जोबवन्जाओ मणुसगइसहगदाओ वेदयदि । णवरि णीचुचागोदाणमेकदरिमद वचर्च्च ।
- ५ ५२. जह देवो देवगइ-पंचिदियजादि-वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-वेउन्वियसरीरअंगोवंग-वण्णादि४-अगुरु०४-पसत्थविद्यायगदि-तसादि४-धिरा-स्पर्ज, अगुरुछतु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विद्यागिति, त्रस, वादर, पर्योप्त, प्रत्येकहारीर, स्थिर, अस्थर, शुम, अशुभ, दुभँग, दुःस्वर, अनादेय, अयशकीति और निर्माण इन उनतीस प्रकृतियोका वेदक और उदीरक होता है।
- ५५० और यदि तिर्यक्क है तो तिर्यक्काति, पक्कोन्द्रयज्ञाति, औदारिक्तरारि, तैजसशरीर, कामंणझरीर, छह संस्थानों मेंसे कोई एक, औदारिक झरीर आंगोपीग, छह संहननों मेंसे कोई एक, वर्णादि चार, अगुरुछचु आदि चार, कदाचित बचीत, हो बिहायोगितयों मेंसे कोई एक, त्रसादि चार, सियर, अस्थर, शुभ, अशुभ, झुभग-दुर्भगों मेंसे कोई एक, सुस्वर-दुःस्वरमेंसे कोई एक, आदेय-अनादेयों मेंसे हे एक, युद्धानित्या इत्तरीति क्या होता है। तथा नीचगोत्र और पौच अन्वराय प्रकृतियों का प्रवेशक होता है। तथा नीचगोत्र और पौच अन्वराय प्रकृतियों का प्रवेशक होता है।

विश्वेषार्थ — जिन संझी पञ्चेत्रिय पर्याप्त तिर्यञ्चोंके उद्योतका उदय और उदीरणा होती हैं वे इकतीस प्रकृतियोंके प्रवेशक होते हैं और जिनके डचीत प्रकृतिका उदय और उदीरणा नहीं होती वे तीस प्रकृतियोंके प्रवेशक होते हैं। शेष कथन सुराम है।

§ ५८. और यदि मनुष्य है तो ज्योजको छोड़कर मनुष्यगतिक साथ इन्हीं प्रकृतियोंका
वेदन करता है। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर नीचगोत्र और उच्चगोत्रमेंसे किसी एक
प्रकृतिका कथन करना चाहिए।

विश्वेषार्थ -- सनुष्योंमें विर्वञ्चगितका उदय न होकर सनुष्याति नामकर्सका उदय होता है, इसिंख्ये यहाँ टीकार्मे 'मणुसगइसहगदाओ' ऐसे पाठका उल्खेख किया है। शेष कथन सुपास है।

९ ५९ और यदि देव है तो देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आंगोपांग, वर्णादि वार, अगुरुरुषु आदि थिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सरादेज्ज-जसगित्ति-णिभिणणामाणप्रुञ्चागोद - पंचंतराइएहिं सह श्वेसगो वेदगो च होह ।

- ५ ६०. संपिह एदेण सुचेण स्विदहित्-अणुभाग-वदेसोदयोदीरणाणं पि किंचि अणुगमं कस्सामो । तं जहा—एदासि चेव पयडीणमाउअवजाणं अंतोकोडाकोडिमेच-हिदीओ आउआणं च तप्पाओग्गाओ हिदीओ ओकड्वियुणुदए देदि एसा हिदिउदीरणा ।
- ६ ६१. अणुमागुदीरणा वि पसत्थाणं पयडीणमेत्य णिहिद्दाणं चउद्वाणिया वंधद्वाणादो अणंतगुणद्दीणा, अप्पसत्थाणं विद्वाणिया संतद्वाणादो अणंतगुणद्दीणा। पदेसुदीरणा वि एदासि चेव पयडीणमजदृण्णाणुक्तस्तिया होइ । एवसुदयो वि अणुगंतव्यो। एवं विदियाए सुचनाहाए अत्यविहासा समत्ता।

चार, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रसादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यक्ताकीति और निर्माणका उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके साथ प्रवेशक और वेदक होता है।

§ ६० अब इस सूत्रद्वारा सूचित हुए स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन तीनोंक उदय
और उदीरणाका कुछ अनुगम करेंगे। यथा आयुक्तमंको छोड़कर उन्हीं प्रकृतियोजी अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितियाँ और आयुक्तमंकी तत्प्रायोग्य स्थितियाँ अपकर्षित कर उदयमे
दी जाती हैं। यह स्थिति उदीरणा है।

विश्लेषार्थ—यहाँ वारों आयुओं को स्थितिको अपकर्षण द्वारा उदीरणा कही गई है। इसपर यह प्रव्न होता है कि क्या नारकी, भोगभूमिज तिर्वेख और मनुष्य तथा देवों को आयुकी भी अपकर्षणद्वारा उदीरणा होती है ? यदि होती है तो परमागममें इन नीवों को अन्यमान अपुका भोग तो पूरा होता है। परन्तु इन वा आयुका भोग तो पूरा होता है। परन्तु इन आयुकों के यथा सम्भव प्रत्येक निषेक्षमें कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो उपयुक्त निषेक्षमें कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो उपयुक्त निष्केम कीर निष्केम कीर निष्केम कीर निष्केम कीर निष्केम कीर निष्केम कीर निकांचित्रकर नहीं होते, उनकी भोगकालमें उदीरणा सम्भव होनेसे यहाँ वारों आयुकों अपकर्षण द्वारा उदीरणा कही गई है। होष कथन सुगम है।

§ ६१. अनुभाग बदीरणा भी यहाँ निर्दिष्ट की गईँ प्रशस्त प्रकृतियों की चतुःस्थानीय होती हैं जो बन्धस्थानसे अनन्तरागुणी होना होती हैं। अप्रशस्त प्रकृतियों कि द्विस्थानीय होती हैं, जो सम्बस्थानसे अनन्तरागुणी हीन होती हैं। प्रदेश बदीरणा भी इन्हीं प्रकृतियों की अजयन्य अजुतकुष्ट होती हैं। इसी प्रकार बदय भी जानना चाहिए। इस प्रकार दूसरी गायां अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ।

विश्वेषार्थ—प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागवन्य गुणस्थानप्रतिपन्न जीवों के होता है, इसक्यि यहाँ प्रशस्त प्रकृतियों को अनुभाग वरीरणा चतुःस्थानीय होकर भी वह वन्यस्थानसे अनन्तराणी हीन वत्वाई है। यहाँ व्यवधान भी वर्षारणाके समान जाननेकी सूचना की है। वक्त को वर्षा वह है कि जिन प्रकृतियों की वहाँ उत्तरिणा है उन्हों का उत्तर भी है। जो कमें अपकृष्ण और उत्कर्षण आदि प्रयोगके बिना स्थिति झयको प्राप्त होकर अपना-अपना फक हेते हैं वत कमें करकर्षण आदि प्रयोगके बिना स्थिति झयको प्राप्त होकर अपना-अपना फक हेते हैं वत कमें अपकृष्ण हारा फक हेनेके सम्युक्त किये जाते हैं उनकी उदार संहा है और जो वही स्थितिमें स्थित कमें अपकृष्ण हारा फक हेनेके सम्युक्त किये जाते हैं उनकी उदार संहा है और जो वही स्थितिमें त्याना समझना चाहिए कि जिस सम्विम इंग्लेम स्थित करने सम्युक्त किये जाते हैं उनके उत्तरिक्त हमाने स्थापन है।

- § ६२. संपिं तदियसुचगाहाए जहावसरपत्तमवयारं कस्सामी । तं जहा---
- के अंसे भीयदे पुरुवं बंधेण उदएण वा' ति विहासा ।
- § ६३. एदस्स तिदयगाहाग्रुचयुब्बद्धस्स अत्यविद्वासा इदाणि कायच्या चि बुचं
  होइ । एसो च तिदयगाहाग्रुच्यद्धो दंसणमोहउवसामगस्स सन्वेसिं कम्माणं पयिङहिदि-अणुभाग-पदेसे अस्मियुण वधोदएहिं झीणमावगवेसणहुमागओ । तत्य ताव
  पयडीणं वंधवोच्छेदकमपदंसणहमिदमाइ

  —
- \* असादावेदणीय-इत्थि-णबुंसयवेद-अरदि-सोग-चहुआउ० णिरय-गदि-चदुजादि-पंचसंठाण-पंचसंघडण -णिरयगइपाओग्गाणुपुत्व -आदाव-अप्पसत्यविद्यागइ - थावर-सुद्धम-अपज्ञत्त-साहारण-अथिर-असुभ-दृभग-वुस्सर-अणादेज-अजसगित्तिणामाणि एदाणि बंधेण वोच्छिणाणि ।
- § ६४. एदासि सुन्तणिहिङ्काणं पयडीणं दंसणमोहोनसामगस्य पुल्यमेव जहाकमं वंधवोच्छेदो जायदि चि वुचं होह । संपिष्ट एदेसि कम्माणं वंधवोच्छेदकमं वचहस्सामो । तं जहा—तत्थ ताव अभवसिद्धियपाओग्गविसोहीए विसुज्ज्ञमाणस्स तप्पाओग्गअंतो-कोडाकोडिमेचिहिदवंधावत्थाए णत्थि एकस्स वि कम्मस्स पयडिवंधवोच्छेदो । एत्तो उविस्मेतीसुहुद्वं गंत्ण सागरोवमपुधचमेचमोसिर्युण अण्णं द्विदि वंधमाणस्स तकाले
  - § ६२ अव तीसरी गाथाके अवसर प्राप्त अवतारको करेंगे। यथा-
- \* 'दर्शनमोहके उपशमकालसे पूर्व बन्ध और उदयकी अपेक्षा कौन-कौनसे कर्मांश शीण होते हैं' इसकी विभाषा ।
- ६६२. इस तीसरे गाथासूत्रके पूर्वार्थके अर्थका विशेष व्याख्यान इस समय करना वाहिए यह उक्त कप्रकाका तास्पर्य है। यह तीसरी गाथाका पूर्वार्थ दर्शनमोहके उपशासकके सब कमी के प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेशोंका आश्रयकर वन्य और उदयक्षी अपेक्षा क्षीणपत्तेका अनुसम्भाव करनेके छिये आया है। उनमेंसे सर्वप्रथम प्रकृतियोंकी वन्ध- खुष्किचिक क्षमको दिखलानेके छिये इस सुत्रको कहते हैं—
- # दर्शनमोहके उपशामकके असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरित, श्लोक, वार आधु, नरकगित, वार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगितप्रयोग्याचु-पूर्वी, आतप, अप्रशस्त विद्यायोगिति, स्थावर, ख्रूस्म, अपयिप्त, साधारण, अस्थिर, अधुम, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और अयद्यक्षिति ये प्रकृतियाँ बन्धसे पहले ही स्युच्छिम हो जाति हैं।
- ्र ६४. सूत्रमें निर्विष्ट को गई इन प्रकृतियोंकी दर्शनमोहके उपरामक जीवके पहले ही कमसे वण्यत्युष्टिति हो जाती है यह उक्त कवनका तात्पर्य है। अब इन कमीके वन्य-अष्टित्वाके कमको वरकावेंगे। यवा—वहाँ जो अमर्याके योग्य विशुद्धिसे विशुद्ध हो रहा है उसके तत्यायोग्य अलाकोबाकोबीमाण स्थितिवन्यकी अवस्थामें एक भी कमीक प्रकृतिवन्यकी उपस्थामें एक भी

णिरयाउअवंघो वोच्छिअदे । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियण वंधमाणस्स तिरिक्खाउअ-वंभवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियुण वंधमाणस्स मणुस्साउअं वंधवोच्छेदो । तदो सागरीवमपुधत्तमोसरियुण वंधमाणस्स देवाउअवंधवीच्छेदो । तदो सागरीवम-पुषत्तमोसरियुण बंधमाणस्स णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाण्युव्वी एकदो बंधवोच्छेदौ । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियूण सुहुम-अपञ्जत्त-साहारणसरीराणमण्णोण्णाणुगयाणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमेपुधत्तमोसरियुण सुहुम-अपज्ज०-पत्तेयसरीराणमण्णोण्णाणु-गयाणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं गंतूण बादर-अपज्ज०-साहारण-सरीराणमण्णोज्जाणुगयाणमेकदो बंघवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियूण बादर-अपज्ज०-पत्तेयसरीराणमण्णोण्णाणुगयाणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरीवम-पुषत्तमोसरियुण बेइंदियजादि-अवज्जत्ताणमण्लोण्णसंजोगेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरो-वमपुषत्तं ओसरियूण तीइंदिय-अपन्ज॰ अण्णोण्णसंजुत्ताणं बंधवोच्छेदो। तदो सागरोवम-पुधत्तं ओसरियुण चउरिंदिय०-अपज्ज० अण्णोणसजुत्ताणं बंघवोच्छेदो । तदो सागरोवम-पुघत्तं ओसरिऊण असण्णिपंचिदिय०-अपन्ज० अण्णोणसंजुत्त० बंधवोच्छेदो। तदो -सागरीवमपुधत्तमोसरियुण सण्णिपंचिदिय० अपज्ज० अण्णोण्णसंजुत्त० बंघवोच्छेदो । तदो सागरीवमपुधत्तं ओसरियुण सहम-पञ्जत्त-साहारणसरीरणामाणं परीप्परसंजीगेण स्थिति घटाकर अन्य स्थितिका बन्ध करनेवाछे जीवके उस समय नरकायकी बन्धव्यच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर वन्ध करनेवाले जीवके तिर्यञ्जायुकी बन्धन्युच्छित्ति होती है। उसके आगे सागरोपमपृथवत्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाळे जीवके मनुष्यायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्व-प्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके देवायुकी बन्धव्युच्छित्त होती है। उससे आगे सागरोपम प्रथक्त्वप्रमाणं स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके नरकगति और नरकगत्यातु-पूर्वीकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीरकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत सुक्ष्म, अपर्याप्त और प्रत्येक हारीरकी एकसाथ बन्धव्युच्छित्ति होती हैं। उससे आगे सागरीपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत बादर, अपर्याप्त और साधारण हारीरकी एक साथ बन्ध-न्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत न्युष्टिया होता है। उससे जान सारापान्य नार्यापान्य प्राप्त कर्मा कार्यापान्य सार्यापान्य होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथम्स्वप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत द्वीन्द्रिय जाति और अपर्याप्त नामकर्मकी एक साथ बन्धव्युच्छिचि होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य संयुक्त त्रीन्द्रिय और अपर्याप्त नामकर्मकी एक साथ बन्धन्य च्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य संयुक्त चतुरिन्द्रिय जाति और अपर्याप्त नामकर्मको एक साथ बन्धरुपिछल्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपूर्यक्स-प्रमाण स्थिति घटाकर॰ अन्योन्य संयुक्त असंक्षी पञ्चेन्त्रिय और अपर्योप्तनामकर्मकी एक साथ बन्धन्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थित घटाकर० परस्पर संयुक्त बंकी पटचेन्द्रिय और अपर्याप्त नामकर्मकी एक साथ बन्धन्युच्छित्ति होती है। उससे आगे

बंधनीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियूण सहुम-पज्जत्त-पत्तेपसरीर० परोप्परसंजुत्ताणं वंधनोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियूण बाहर-पज्जत-पाहारणसरीराणं परोप्पर-संजोगिवसेसिद् ० वंधनोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियूण बाहर-पज्जत-पत्तेपसरीर-पृहंदिय-आदाव-धावरणामाणं छण्हं पयडीणमेक्कदो बंधनोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियूण वीहंदिय०-पज्जत्ताणं वंधनोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियूण वीहंदिय०-पज्जत्ताणं वंधनोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियूण त्राहंदिय०-पज्जत्त-वंधनोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियूण असिण्णपंत्तिदय०-पज्जत्तव्यक्तं । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिय्ण त्राहंदिय०-पज्जत्तव्यक्तं । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिद्ण तिरिक्खगह-तिरिक्खगहपाओग्गाणुपुज्जी-उजोवसण्वत्यां तिण्हं पयडीणमेक्कदो वंधनोच्छेदो । तदो सागरोवपुधत्तं ओसरिद्ण णीचायोदस्स वंधनोच्छेदो । णवरि सत्तमपुहिविणेरहयमस्सिय्ण तिरिक्खगह-तिरिक्खगहपाओग्गाणु-पुज्जी-उजोव-णीचागोदाणं वंधनोच्छेदो । लदि अदो चेत्र सुत्ते तेसि वंधनोच्छेदो अणुवहट्टो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियुण अप्यसत्यविद्वायगह-दूमग-दुस्सर-अणा-

सागरोपमपृथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त सृक्ष्म, पर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयक्त सक्ष्म, पर्याप्त और प्रत्येक शरीर नामकर्मकी एक साथ बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त बादर, पर्याप्त और साधारण शरीर नामकर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । उससे आगे नारों, नार्याक्षा स्थारित सर्वाता सामाना नार्याक्ष स्थार्य एक स्थार्य होती है। उससे आगे सागरोपसप्रथनसमाण स्थिति घटाकर बाहर, पर्याप्त, अत्येक्झरोर, एकेन्द्रियजाति, आतर और स्थायर नामकर्म इन छह प्रकृतियोंकी एक साथ वन्थव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपसप्रथनस्वप्रसाण स्थिति घटाकर वन्ध करनेवाछे जीवके द्वीन्द्रियजाति और पर्याप्त नास-कर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाछे जीवके त्रीन्द्रियजाति और पर्याप्तनामकर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमृष्टथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके चतुरिन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मकी बन्धन्य चिल्लत्ति होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके असंब्री पञ्चेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मकी बन्धन्यच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपूर्यक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके तिर्यक्कागति, तिर्यक्रागत्यानुपूर्वी और उद्योत इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्यच्छिति होती है। उससे आगे सागरोपमृष्यक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करवेवाले जीवके नीचगोत्रकी बन्ध-व्युच्छि होती है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीके नारकीके तिर्यद्भगति, तिर्यद्भ-गत्यातुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रकी बन्धन्युच्छित्ति नहीं होती और इसीलिये सूत्रमें इनकी बन्धव्युच्छित्तिका निर्देश नहीं किया। उससे आगे सागरोपमपृथवत्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेबाले जीवके अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, और अनादेय इन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युन्धित्ति होती हैं। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर

१. ता॰प्रतौ बंचवोच्छेदो । [तदो सागरो॰ पुषत्त॰ ओसरि॰ सम्मिपण्यन बंघ॰], तदो इति पाठः।

देखणामाणमक्रमेण बंधनोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिद्ण हुंडसंठाण-असंपत्त-सेवड्संघडण० एदासि दोण्हं पयडीणमेक्कदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोबमप्रधत्तं ओसरिदण णवुंस० बंधवोच्छेदो । तदो सागरोदमपुधत्तमोसरिदण वामणसंठाण-कीलियसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेकदो बंधवोच्छेदो। तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियुण खुजसंठाण-अद्धणारायण० दोण्डमेदासि पयडीण एकदो बंधबोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरिद्ण इत्थिबेदबंधबोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिद्ण सादिसंठाण-णारायणसरीर० दोण्हं पि पयडीणं एकदो सागरी० प्रघ० णग्गोधपरि०-वञ्जणारायणसरीरसंघ० दोण्णं पि एकदो बंघ०। तदो सागरीवमपुष्यत्तं ओसरियूण मणुसगइ-ओरालियसरीर-तदंगीवंग-वजारसहसंघडण-मणुस-गइपाओग्गाणुपुन्वि ० एदासि पंचण्हं पयडीणं एकदो बंधवोच्छेदो । एदं तिरिक्ख-मणुस्से पड्डच परूविदं, देव-णेरहरूस एदासि बंधविच्छेदाणुवलंभादो । अदो चेव सूत्ते एदासि बंधवोच्छेदो अणुवहह्रो, सत्तस्स च चउगहसामण्णावेक्खाए पयहत्तादो । तदो सागरोवमपुष्रचं ओसरिदण असादावेदणीय-अरिद-सोग-अधिर-असह-अजसगिचि-णामाणमेदासि पयडीणं जुग्वं बंधवोच्छेदो । जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधपाओम्गाणं पि एदासिमेत्थ वंधवोच्छेदपहृतणा ण विरुज्झदे । कि कारणं ? सव्वविसद्भरसेदस्स बन्ध करनेवाले जीवके हुंडसंस्थान और असंप्राप्तासृपाटिका संहनन इन दोनों प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाछे जीवके नपुसकवेदकी बन्धब्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम-प्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके वामनसंस्थान और कीलिक संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । उससे आगे सागरोपमपृथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके कुञ्जकसंस्थान और अर्धनाराचसंहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छिति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके स्त्रीवेदकी बन्धन्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम-प्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके स्वातिसंस्थान और नाराष्ट्रसंहनन इन दोनों प्रकृतियों की एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाछे जीवके न्यमोधपरिमण्डलसंस्थान और वज्रनाराचसंहनन इन दोनों प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती हैं। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाछे जीवके मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आंगोपांग, वऋषंभ-संहतन और मन्द्रव्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी इन पाँच प्रकृथियोंकी एक साथ बन्धव्युष्टिल्लास होती है। यह तिर्यक्कों और मनुष्योंकी अपेक्षा कहा है, क्योंकि देवों और नारिक्योंमें इन पाँच प्रकृतियोंकी बन्धन्य च्छित्ति नहीं पाई जाती और इसीछिये सूत्रमें इनकी बन्धन्य च्छित्ते का निर्देश नहीं किया है, क्योंकि यह सूत्र चतुर्गति सामान्यकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है। उससे आगे सागरोपमध्यक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाळे जीवके असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धस्युच्छित्ति होती है। यद्यपि ये प्रकृतियाँ प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक बन्धके योग्य हैं फिर भी यहाँ इनकी बन्धन्य च्छि चिका कथन विरोधको प्राप्त नहीं होता. क्योंकि उन प्रकृतियोंके बन्धके तम्बंधवाओग्गासंकिलेसविसयद्वन्लंघियूण तप्यडिवम्खययडिबंधणिवंधणविसोदीय वहु-माणस्स तम्बंधवीच्छेदे विरोहाणुवलंभादो । एवमोघेण पयडीणं बंधवीच्छेदो सुत्ताणु-सारेण पक्रविदो ।

६६५. संपिष्ट आदेसम्रहेण पयिड्वंभ्रम्भीणाभ्गीणणविसयं किंचि परूवणं कस्सामी । तं जहा—आदेसेण चदुम्र वि गदीसु णाणावरणीयस्स णित्य पयिड्वंभ्रम्भीणदा । एवं दंसणावरणीयस्स वि वचन्वं । वेदणीयस्स असादं बंधेण भ्रीणं, णो सादं । मोहणीयस्स इत्य-णवुंसय-अरित् सोगा बंधेण भ्रीणा, सेसाओ मोहपयडीश्रो बंधेण णो भ्रीणाओ । आउअस्स चचारि वि पयडीओ बंधेण भ्रीणाओ । णामस्स जह णेरहयो पढ़नाए जाव छिट्ठ पुढवि ति तस्स णिरयगइ-विरिक्खगइ-देवगइ-प्रृद्दिय-बंद्विय-वर्डादिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-अर्डिय-प्रमुद्दिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-वर्डिय-व

योग्य संक्लेशका उल्लंघन कर उनको प्रतिपक्षभूत प्रकृतियोंके बन्धके निभित्तरूप बिसुद्धिसे इद्विको प्राप्त हुए सर्वविसुद्ध इस जीवके उन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होनेमें कोई बिरोध नहीं पाया जाता। इस प्रकार जोधसे सुत्रके अनुसार प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति कही।

विश्वेषार्थ — यहाँ सामान्यरूपसे चारां गतियाँमें घटित हाँ इस अपेक्षाको गुस्यकर ये चाँतीस बन्धापसरण कहे गये हैं। जिन मक्कतियाँके विषयमें कुछ अपवाद है उनका निर्देश यदास्यान टोकामें किया ही है। उदाहरणार्थ सातवें नरकका नारकी जीव मयम सम्यस्वके प्राप्त करनेके सन्युख होनेके पूर्व भी विश्वेष्वणित, तिर्यक्षाग्वापुर्वी और नीचनोत्रका हो नियससे बन्ध करता रहे। इसिका है विस्त्र के सन्यक्ष कर कर है। इसिका के प्राप्त करनेके सन्यक्ष कर कर है। इसिका है। इसिका है। इसिका है। इसिका है। इसिका है। इसिका है। विश्वेष्वण कीर महत्या स्वाप्त स्वय्य स्वया इसी मकार मयम सम्यस्वके सन्युख होनेके पूर्व ही विर्यक्षों और मनुष्यिक सनुष्य नाति आदि पाँच प्रकृतियाँकी प्राप्त स्वया स्वया नियससे बन्ध प्राप्त हो। हो काती है, इसिका यह सन्याप्त किया है। हो काती है, इसिका यह सन्याप्त का केवल विर्यक्षों और मनुष्यों का स्वया है। हो का कम सुमा है।

६६५. अव आदेशहारा प्रकृतिबन्धसम्बन्धी झीण-अझीणपनेविषयक कुछ प्ररूपण करते हैं। यथा---आदेशसे चारों हो गतियों में मानावरणीयके प्रकृतिबन्धका विच्छेद नहीं है। इसी प्रकार दर्शनावरणकी अधिका मी कहना चाहिए। वेदनीयकी असावाप्रकृति बन्धसे विच्छित्र है, सावावेदनीय नहीं। मोहनीपकमंकी स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरित और होल बन्धसे विच्छित्र हैं, होव मोह प्रकृतियाँ बन्धसे विच्छित्र नहीं होतीं। आयुक्तमंकी चारों ही प्रकृतियाँ बन्धसे विच्छित्र हैं, होव मोह प्रकृतियाँ बन्धसे विच्छित्र नहीं होतीं। आयुक्तमंकी चारों ही प्रकृतियाँ बन्धसे विच्छित्र हों हिल्ल हैं। नामकमंकी यदि प्रथम प्रविचीसे छेकर छत्री पृथिवी तकका नारकों है तो उसके नरकगति, विश्वक्रमाति, देवाति, पर्केन्द्रियजाति, द्रौनिव्य-जाति, जिल्लियकाति, जीत्रियन काति, जात्रिय, पर्केन्द्र आयाति, जीत्रियन काति, जात्र प्रथमित काति, वाद्यप्ति, विच्छित्र काति, वाद्यप्ति, वाद्यप्त, अव्याप्त, अप्तर्भस्त विहायोगिति, स्थावर, यहस, अपयोत, सावारण, अधियर, अञ्चाप, दुर्भ, गुःस्वर, अतादेव, अव्याप्त, वात्री। गोग्रवर्भकी नीचगोत्र क्यावर्भक्षित्र और और प्रकृति की स्थावर्भक्ष नीचगोत्र कात्रियकार की स्थावर्भक्ष कार्यक्ष करिया कार्यक्ष होनी चाग्रवर्भकी नीचगोत्र स्थावर स्थावर्भक्ष करिया कार्यक्ष करिया कार्यक्ष होनीचगोत्र कार्यक्ष करिया कार्यक्ष होनीचगोत्र करिया कार्यक्ष होनीचगोत्र कार्यक्ष स्थावर होनीचगोत्र कार्यक्ष होनीचगोत्र होनीचगोत्य होनीचगोत्र होनीचगोत्य होनिचगोत्र होनीचगोत्र होनीचगोत्

पयडीजो बंघेण झीणाञ्जो, ण सेसाञो । गोदस्स णीचागोदं बंघेण वोच्छिण्णं, णेदरं । अंतराइयस्स णरिय एरथ पयडिबंघस्स झीणदा । सत्तमाए एवं चेव । णवरि उज्जोवं सिया बंघेण झीणं सिया णोझीणं । तिरिक्खगइ-तप्पाञोगाणु०-णीचागोदाणि च बंघेण णोझीणाणि । सणुसगइ-तप्पाञोगगाणुपुण्यि-उच्चागोदाणि बंघेण झीणाणि ।

- § ६६. जइ तिरिक्खों मणुस्सो वा तो तस्स णामस्स देवगदि-पंचिदियजादि-वेउन्निय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउन्नियअंगोवंग-वण्णादि४-देवगइपाओ-ग्गाणुपुन्नि - अगुरुलहुआदि४ - पसत्थविद्यायगदि - तसादि४ - थिरादि६ - णिमिणणामाणि मोचूण सेसाणि वंधेण झीणाणि । गोदस्स णीचागोदं वंधेण झीणं । सेसं पुन्तं व वक्तनं । देवगदीए पढमपुद्रविभंगो । एसा पयडिवंधझीणदा णाम ।
- - \* पंचदंसणावरणीय-चदुजादिणामाणि चदुआणुपुव्विणामाणि

प्रकृति बन्धसे बिच्छिन्न है, उचगोत्र नहीं। अन्तरायकर्मके प्रकृतिबन्धका विच्छेद यहाँ नहीं है। साववी पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उद्यावप्रकृति कदाचित्त बन्धसे विच्छिन्न है, कदाचित्त विच्छिन्न नहीं है। विदेख्याति, विदेख्यात्वानुपूर्वी और नीचगोत्र ये बन्धसे विच्छिन्न नहीं हैं। सनुष्यात्यानुपूर्वी और उच्चात्रित्र सनुष्यात्यानुपूर्वी और उच्चात्र सन्धसे सिच्छिन्न हैं।

- ६६. यदि तिर्थेख और मतुष्य है तो उसके नामकर्मको देवगति, पश्चेतिद्रय जाति वैक्रियिकरारीर, तैजससरीर, काम्पेशरारीर, समचतुरक्रसंस्थान, वैक्रियिकरारीर आंगोपांग, वर्णादिचतुरक, देवगतिप्रायोग्यातुर्यी, अगुरुख्यु आदि चार, प्रशस्त तिहायोगति, असदि चार, स्थिरादि छह और निर्माण इन प्रकृतियोंको छोडकर देग प्रकृतियों वन्धसे विष्क्षक्र हैं। गोत्रकर्मको नीचगोत्र प्रकृतिय तिर्थे कि विष्कृत्र हैं। गोत्रकर्मको नीचगोत्र प्रकृति वन्धसे विच्छिक्र हैं। शेष कथन पहलेके समान कहना चाहिए। देवगतिमें पहळी पृथिवीके समान भंग हैं। यह प्रकृतिवन्धसम्बन्धो विच्छिक्रतोका निर्देश हैं।
- § ६०. प्रकृतिबन्धविच्छिन्नतारूपसे निर्दिष्ट इन्हीं प्रकृतियोंकी स्थितिबन्धकी अपेक्षा विच्छन्नताका अनुमार्गण कर ठेना चाहिए। तथा जिन प्रकृतियोंको बन्धव्युच्छित्ति नहीं हाती उन प्रकृतियोंको अन्यःकोहाकोहोसे उपरिम्म स्थितिबन्धविक्ष्याको विच्छन्नता समयके अविरोधकपसे जान ठेना चाहिए। इसीप्रकार अनुभागवन्थ और प्रदेशवन्धक विध्यमें भी यह अर्थ योजित करना चाहिए। इस प्रकार स्थितिबन्ध, अनुभागवन्थ और प्रदेशवन्धको बन्धको वन्धको जिसमें गांसित है ऐसे प्रकृतिबन्धको व्युच्छित्ति जिसमें गांसित है ऐसे प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्ति जिसमें गांसित है ऐसे प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्ति जिसमें गांसित है एसे प्रकृतिबन्धको स्थानिक विक्
  - # पाँच दर्शनावरण, चार जाति नामकर्म, चारों आंतुपूर्वी नामकर्म तथा

# आदाव -थाबर - सुद्धुम - अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणि एदाणि उदएण बोच्छिण्णाणि ।

- § ६८. एत्थ पंचदंसणावरणीयणिहेसेण णिहामेदाणं पंचण्डं ग्रहणं कायव्वं, तेसिमेत्युदयवोच्छेदो । किं कारणं १ दंसणमोहुवसामगस्स सागर-जागारावत्थस्स तहुदय-परिणामितिरोहादो । एवं चहुजादिआदोणं पि सुत्तणिहिट्टपयडीणमुद्यवोच्छेदो वत्तव्वो ।
- § ६९. एवमोघेण परूविदस्सेदस्सत्थस्स पुणो वि फुडीकरणद्वमादेसपरूवणा कीरदे । तं जहा—आदेसेण चदुसु गदीसु वि पंचणाणावरणीयाणं णित्थ उदयेण झीणदा । दंसणावरणीयस्स चत्तारि पयडीओ उदएण अन्झीणाओ । वेदणीयस्स सादासादाणं णित्थ उदएण झीणदा । मोहणीयस्स सन्वासिं पयडीणं णित्थ उदएण झीणदा । णवरि णेरहएसु इत्थि-पुरिसवेदाणसुदएण झीणदा । देवेसु णनुंसयवेदस्स उदएण झीणदा वत्तन्वा । आउस्स सन्वासिं पयडीणं णित्थ उदयवोच्छेदो । णवरि

आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणक्षरीर नाककर्म ये प्रकृतियाँ उदयसे व्यक्तिस्त्र होती हैं।

६८ यहाँ सुत्रमें पॉच दर्शनावरण परके निर्देशसे निद्वादि पाँच भेदोंका प्रहण करना चाहिए, उनकी इसके उदय ब्युच्छिति है, क्योंकि साकार उपयोग और जागृत अवस्था-विजिष्ट दर्शनमोह-उपशासकके इन पाँच निद्वादिके उदयक्त परिणामका विराध है। इसी प्रकार सुत्रमें निर्दिष्ट की गई चार जाति आदि प्रकृतियोंकी उदयके अभावका भी कथन करना चाहिए।

विश्वेषार्थ — दर्शनमोहका उपशामक वहीं जीव हो सकता है जो संझी, पक्केन्द्रिय और पर्याप्त होकर जीवादि नौ पदार्थीके यथार्थ झानके साथ अपने साकार उपयोग द्वारा जीवादि नौ पदार्थीम अतुस्यूत एकमात्र जीवपदार्थिके अतुस्यनमके सन्तुस्त हो। ऐसा जीव नियससे जागृत होता है . इसिल्ये तो उसके निद्रादि पाँच दर्शनावरण प्रकृतियोंके उस कालमें उद्युवका निषेध किया है। साथ ही उसके संझी पञ्चेन्द्रिय पर्योग एकमात्र वहीं जीवसमास होता है, इसिल्ये उसके एकेन्द्रिय आदि चार जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साथारण इस प्रकृतियोंके उदयका निषेध किया है। यहाँ सुक्रमें पांच दर्शनावरण आदिके मात्र उदयक्त किथे किया है। यहाँ सुक्रमें पांच दर्शनावरण आदिके मात्र उदयक्त किथे किया है। परन्तु इससे इस प्रकृतियोंकी उदीरणाका भी निषेध किया है। साल इत्यक्त किथे कि अत्र हो। साल इत्यक्त किथा है। स्वर्ण कि कुळ अपवादींको छोड़कर सर्वत्र उदीरणा उदयकी अविनाभाविनो होती है।

\$ ६९. इस प्रकार जीपसे कहे गये इस जयंका फिर मी स्पष्टीकरण करनेके लिये आहे त्राप्रक्रपणा करते हैं। यथा—आहे त्रस्ये चारों ही गतियों में पांच ज्ञानावरण प्रकृतियों का वृदयिकछेद नहीं है। दशनावरणकी चार प्रकृतियों का वृदयिकछेद नहीं है। दशनीयको साता और असाता इन रोनों प्रकृतियों का वृदयिकछेद नहीं है। महनीयको सन प्रकृतियों का वृदयिकछेद नहीं है। इसनीयको सन प्रकृतियों का वृदयिकछेद नहीं है। इसनीयको सन प्रकृतियों का वृदयिकछेद नहीं है। इसनीयको सन प्रकृतियों का वृद्यविकछेद नहीं है। इसनीयको सन प्रकृतियों का वृद्यविकछेद नहीं है। इसनीयकोद का वृद्यविक सन्तियों से स्थानेव और पुरुषवेदका वृद्यविक सन्तियों से स्थानेव और पुरुषवेदका वृद्यविक सन्तियां स्थानेव स्थानेव स्थानेव सन्तियां स्थानेव सन्तियां सनि

एकम्मि आउए गदिविसेससंबंधेण णिरुद्धे तत्थ सेसाणग्रदएण झीणदा ति वत्तन्वं ।

§ ७०. णामस्स जह णेरहओ, णिरयगह-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्महय-सरीर-हुंडसंठाण०-वेउच्चियअंगोवंग-वण्ण४-अगुरुअलहुअ४ - अप्पसत्थविहाय० - तस४-थिराथिर-सुहासुह-दमग-दुस्सर-अणादेख-अजसगिचि-णिमिणणामाओ एदाओ पयडीओ उदएण अन्झीणाओ, सेसाओ झीणाओ ।

६ ७१. जह तिरिक्खो, तिरिक्खगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर० छण्डं संद्राणाणमेकदरं ओरालियअंगोवंग० छण्डं संघडणाणमेकदरं वण्ण४-अगुरुलहअ४ उज्जोवं सिया॰ दोण्हं विहायगदीणमेकदरं तसादिचउकः थिराथिर-सुभासुमः सुभग-दमगाणमेकदरं सस्सर-दस्सराणमेकदरं आदेज्ज-अणादेज्जाणमेकदरं जस-अजसगित्रीण-मेक्कदरं णिमिणं च एटाओं पयडीओ तिरिक्खस्स उदएण अझीणाओ । सेसाओ पयडीओ उदएण झीणाओ । मणुस्सस्स वि मणुसगदि-पंचिदियजादि० एवं तिरिक्ख-मंगेण णेदव्वं । णवरि उज्जोववज्ञं ।

§ ७२. जइ देवो, देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-सठाण -वेउव्वियअंगोवंग - वण्णक्ष - अगुरुलहुअक्ष - पसत्थविद्यायगर् - तसक्ष - थिराथिर -सुभासुभ-सुभग-सुस्तर-आदेज-जसगित्ति-णिमिणमिदि एदाओ पयडीओ उदएण अज्झी-

प्रकृतियोंका उदयविच्छेद नहीं है। इतनी विशेषता है कि गतिविशेषके सम्बन्धसे एक आयुके उदय रहनेपर उसके शेष आयुओंका उदय नहीं होता ऐसा कहना चाहिए।

§ ७०. यदि नारकी है तो नामकर्मकी नरकगति, पठचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसभरोर, कार्मणभरीर, इंडसंस्थान, वैक्रियिक भरीर आंगोपांग, वर्णचतुन्क, अगुरुलघु-चतन्क. अप्रशस्त विहायोगति. त्रसचतुन्क. स्थिर, अस्थिर, ग्रुभ, अग्रुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशकोति और निर्माण नामवाली ये प्रकृतियाँ उदयसे विश्लिख नहीं हैं. शेष प्रकृतियाँ उदयसे विच्छिन्न हैं अर्थात शेष प्रकृतियोंका उसके उदय नहीं होता।

९ ७१. यदि तिर्यञ्च है तो तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर. तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थानों मेंसे कोई एक, औदारिक शरीर आंगोपांग, छह संहननों मेंसे कोई एक, वर्णचतुष्क, अगुक्लघुचतुष्क, कदाचित उद्योत, दो विहायोगितयोंमेंसे कोई एक, त्रसादिचतुरक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्भ, सुभग-दुर्भगमेंसे कोई एक, सुस्वर-दुःस्वरमेंसे कोई एक, आदेय-अनादेयमेंसे कोई एक, यशक्तीति-अयशक्तीतमेंसे कोई एक और निर्माण ये प्रकृतियाँ विर्यक्षके उदयसे विच्छित्र नहीं हैं, रोप प्रकृतियाँ उदयसे विच्छित्र हैं, अर्थान् शेष प्रकृतियोंका उसके उदय नहीं होता। मनुष्यके भी मनुष्यगति और पञ्चेन्द्रियजाति इत्यादि रूपसे विर्यक्के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके उद्योव प्रकृतिका उदय नहीं होता।

§ ७२. थदि देव है तो देवगति, पठनेन्द्रिय जाति, चैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीर आगोपीग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश्न-कीर्ति और निर्माण नामवाठी ये प्रकृतियाँ उदयसे विच्छिन नहीं हैं. शेष प्रकृतियाँ उदयसे णाओ, सेसाओ झीणाओ ।

५ ७३. गोदस्स जइ गेग्इजो तिरिक्खो वा णीचागोदप्रदयादो अज्झीणप्रचागोदं भ्रोणं । जइ मणुसो, णीजुचागोदाणमेकदरं भ्रीणं । जइ देवी, उच्चगोदं उदएण अज्झीण, णीचागोदं भ्रीणं । चदुस्र वि गदीस्र पंचंतराइयाणि उदएण णो भ्रीणाणि । एसा ताव पयडिउदयक्षीणदा स्वचाणसारेण मग्गिदा ।

§ ७४. जाओ पयडीओ जत्थ उदएण अञ्झीणाओ तत्थ तासिमंतीकोडा-कोडिमेचा हिदी उदएण अञ्झीणा। सेसाणं पयडीणं सञ्चाओ हिदीओ उदएण झीणाओ। एसा हिदिउदयझीणदा णाम। जाओ अप्पसत्थपयडीओ उदएण अञ्झीणाओ तासि विद्वाणिओ अणुमागो संतादो अणंतगुणहीणो उदएण अञ्झीणो। जाओ पसत्थपयडीओ उदएण अञ्झीणाओ तासि पयडीणं चउद्वाणिओ अणुमागो बंधादो अणंतगुणहीणसह्यो उद्यादो अञ्झीणो, सेसाणं झीणचं। एसा अणुमागे झीणदा णाम। पदेसझीणदा वि जाओ पयडीओ उदएण अञ्झीणाओ तासि पयडीण-मणुकस्सयं पदेसमाधुदयादो अञ्झीणं, सेसाणं झीणां। एत्थेव पयडिआदीण-मणुकस्सयं पदेसमाधुदयादो अञ्झीणं, सेसाणि ज्झीणांण। एत्थेव पयडिआदीण-स्वित्तामा त्रामचा।

विच्छित्र हैं, अर्थात उनका उदय नहीं होता।

\$ ७३ यदि नारको और तिर्पेक्क है तो गोत्रकमको नीचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न नहीं है, उच्चगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न है। यदि मनुष्य है तो नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनमेंसे कोई एक प्रकृति उदयसे विच्छिन्न है। यदि देव है तो उच्चगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न नहीं है, नीचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न नहीं है, नीचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न तहें है। यह प्रकृति उदयबिच्छिन्न ता है जिसका सत्रके अनसार विचार किया।

क्ष अनुसार क्षिया। क्ष्या। क्ष्या। क्ष्या ।

क ७४, जो प्रकृतियों जहाँ पर उदयसे अविष्ठिक्ष हैं वहाँ उनकी अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थित उदयसे अविष्ठिक्ष हैं। जो अप्रशस्त प्रकृतियों अदयसे अविष्ठिक्ष हैं व्यह्म स्थितियाँ उदयसे अविष्ठिक्ष हैं व्यक्ष स्थानीय अनुसाग स्थान स्यान स्थान स्य

विश्वेषार्थ यहाँ चूणिसूत्रमें राजनमोहके उपसमके सन्मुख हुए जीवके निद्रादिक पाँचका अनुदय बतलाया है। उसका कारण देते हुए टीकामें बतलाया है कि ऐसा जीव नियमसे जागृत होता है। किन्तु प्रवला टोकामें ऐसे जीवको दर्जनावरणकी चार या जिला- § ७५. संपिं तप्पच्छद्धस्स अत्थविहासणद्रमिदमाह---

"अंतरं वा किं किंचा के के उवसामगो किंह" ति विहासा ।

६ ७६. एटस्स गाहापच्छद्धस्य एण्डियत्थविहासा अहिकीरदि ति भणिदं होह।

ण ताव अंतरं उवसामगो वा प्रदो होहिदि ति ।

§ ७७. ण ताव इदानीमंतरकरणग्रुपशमकत्वं वा दर्शनमोहस्य विद्यते, किंत् तद्रभयं परस्तादनिवृत्तिकरणं प्रविष्टस्य भविष्यतीत्ययमत्र सत्रार्थसद्धायः । एवं तदिय-गाद्वाए अत्थविद्वासा समत्ता ।

९ ७८. संपिं चउत्थगाहाए अत्थविहासणङ्गिदमाह—

प्रचला इनमेंसे किसी एक प्रकृतिके साथ पाँच प्रकृतियोंका वेदक कहा है। धवला टीकाका वह उल्लेख इस प्रकार है-

चक्खुदंसणावरणीयमचक्खुदंसणावरणीयमोहिदंसणावरणीय-केवछदंसणावरणीयमिदि चदण्हं दंसणावरणीयाणं वेदगो. णिहा-पयलाणं एक्कदरेण सह पंचण्हं वा वेदगो ।

२ मोहनीयकर्मके प्रसंगसे यहाँ मोहनीयकर्मकी सभी प्रकृतियोंका उदय बतलाया है। सो उसका यह आशय है कि उक्त जीवके सम्यग्मिश्यात्व और सम्यक्ष्मकृतिको छोडकर आगमानसार सभी प्रकृतियोंका उदय सम्भव है। यथा-मिथ्यात्व, चारों क्रोध, या चारों मान, या चारों माया या चारों छोम, तीन वेदों मेंसे कोई एक वेद, हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलों मेंसे कोई एक युगल तथा भय और जुगुण्सा इस प्रकार १० का, या भय-जगप्सामें से एकके विना ९ का. या दोनों के बिना ८ का उदय होता है।

३. दूसरे यहाँ उदयागत प्रकृतियोंके अनुरक्तृष्ट प्रदेशोंका उदय बतलाया है, किन्तु घवला टीकामें उदयगत प्रकृतियोंके अजधन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका वेदक बतलाया है। यथा-

उदइल्लाणं पयडीणमजहण्णाणुक्कस्सपदेसाणं वेदगो । ६७५ अब उसके उत्तराधक अर्थका विशेष व्याख्यान करनेके लिये इस सूत्रको कहते हैं---

\* उक्त जीव 'अन्तर कहाँ पर करता है और कहाँ पर किन-किन कमोंका उप-शामक होता हैं' इस पदकी विभाषा।

७६ तीसरी गाथाके इस उत्तरार्धके अर्थका इस समय विशेष व्याख्यान अधिकार प्राप्त है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

 अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें न तो अन्तरकरण होता है और न ही यहाँ पर वह उपशामक होता है, आगे जाकर ये दोनों कार्य होंगे।

६ ७७. इस समय दर्शनमोहका न तो अन्तरकरण होता है और न हो उपशासकपना ही पाया जाता है, किन्तु ये दोनों आगे अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके होंगे यह यहाँ सन्नके अर्थका तात्पर्य है। इस प्रकार तीसरी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ।

९ ७८. अब चौथी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान करनेके लिये इस सन्नको कहते हैं--

- किं ठिदियाणि कस्माणि अणुमागेसु केसु वा । ओवट्टेयूण सेसाणि कं ठाणं पडिबज्जिदि त्ति विहासा ।
- - \* द्विदिघादो संखेजा भागे घादेदूण संखेजदिभागं पडिवज्रह।
- - 🛊 अणुभागघादो अणंते भागे घादिदृण अणंतभागं पडिवज्जइ ।
- ६८१. अप्पसत्थाणं कम्माणं अणुभागस्साणंते भागं अणुव्याणियद्विकरण-परिणामेहिं घादिय तदणंतिमभागमेसो पवित्रजादि त्ति बुत्त होह । संपिह एदे दो वि घादा अधापवत्तकरणं वोलिय अणुव्यकरणपढमसमयप्पद्वृद्धि पयद्वति त्ति जाणावणद्व-म्रत्तरसत्तमाह—
- \* 'उक्त जीव किस स्थितिवाले कर्मोंका और किन अनुमागोंमें स्थित कर्मोंका अपवर्तन करके किस स्थानको प्राप्त करता है' इसकी विभाग।
- ९७९ यथा अवसर प्राप्त इस चौथी गाथाके अर्थका इस समय विशेष व्याख्यान करेंगे यह उक्त कथनका ताल्पर्य हैं।
- स्थितिघात—संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितियोंका घातकर संख्यातर्वे भाग-को प्राप्त होता है।
- \$ ८०. अध्यप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जो स्थितिसत्कर्म अन्तःकोड्डाकोड्डी सागरोपमप्रमाण है उसमेंसे अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणरूप परिणासोंके बळले स्थाक्रम संस्थात हजार स्थिति काण्डकघातोंके द्वारा संस्थात बहुमागप्रमाण स्थितिका पातकर पहळेकी विविद्यति स्थितिके संस्थातवे भागप्रमाण स्थितिको यह प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तारुपर्वे हैं।
- अनुभागघात—अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागका घातकर अनन्तवें भाग-प्रमाण अनुभागको प्राप्त होता है।
- § ८१. अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागके अनन्त बहुभागका अपूर्वकरण और अनिष्ठत्ति-करणरूप परिणामोंके बळसे घातकर उसके अनन्तवे भागप्रमाण अनुभागको यह आप्त होता है यह उक्त कथनका तात्वर्ष है। अब ये दोनों ही घात अय्रप्रमुक्तरणको उल्लंघन कर अपूर्वकरणके प्रथम समयसे प्रवृत्त होते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

१. ता॰प्रतौ द्विदियादो संखेज्जे इति पाठोः ।

- **# तदो इमस्स चरिमसमयअघापवत्तकरणे वद्दमाणस्स णत्यि** द्विदिघादो वा अणुभागघादो वा । से काले दो वि घादा पवत्तीहिंति ।
- ६ ८२. जिंद एसो पिडसमयमणंतगुणाए विसोहीए सुदुरु वि विसुन्झमाणी संती द्विदि-अणभागखंडयधादपाओग्गविसोडीओ ण पावदि, हेद्रा चेव बहुदि, तदो हमस्स चरिमसमयाभावनत्तकरणभावे वहुमाणस्स णत्यि हिदिघादो अणुभागघादो वा । किंतु से काले अपुच्चकरणं पविद्वपढमसमए दो वि एदे द्विदि-अणुभागविसयघादा गुणसेढि-णिक्सेवादिसहगढा पवसीहिति । तम्हा तत्थेव तप्परूवणं कस्सामी ति एसी एदस्स सुत्तस्स मावत्थो ।
- # अतः अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान इस जीवके स्थितिघात और अनुभागवात नहीं होता, किन्तु तदनन्तर समयमें दोनों ही घात प्रवृत्त होंगे ।

६८२ यद्यपि यह जीव प्रत्येक समयमें अनन्तराणी विशुद्धिसे अत्यन्त विशुद्ध होता हुआ भी स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातके योग्य विशुद्धिको नहीं प्राप्त होता, नीचे हो रहता है. इसल्यि अधःप्रवृत्तकरणभावमें विद्यमान इसके स्थितकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात नहीं होता। किन्तु तदनन्तर समयमें अपूर्वकरणके प्रथम समयमे प्रविष्ट होनेपर गुणश्रेणिनिक्षेप आदिके साथ स्थितिकाण्डकघात और अनुमागकाण्डकघात प्रवृत्त होंगे, इसलिये वहीं पर उनका कथन करेगे यह इस सूत्रका भावार्थ है।

विशेषार्थ-सयोपशम आदि चार छव्धियोंसे संयुक्त जो जीव दर्शनमोहका उपशम करनेके सन्मुख होकर अधःप्रवृत्तकरणमें प्रविष्ट होता है उसके प्रथम समयसे लेकर इस करणके अन्तिम समय तक प्रत्येक समयके परिणामोंमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धि होती जाती है। इस जीवके अपने कालके भीतर प्रत्येक समयमें अप्रशस्त कर्मीका अनन्तगुण हीन द्विस्थानीय और प्रशस्त कर्मीका अनन्तगुणा चतुःस्थानीय अनुभागवन्य होता रहता है। तथा एक स्थितिबन्धका समय पूर्ण होनेपर इसरा स्थितिबन्ध परबोपमके असंस्थातवें भागप्रमाण कम होकर अन्तर्सहुत काल तक होता है। इसी कमसे तीसरा, चौथा आदि जानना चाहिए। इसप्रकार इस करणमें सख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण होते हैं। किन्त इन परिणामोको निमित्तकर स्थितिकाण्डकघात, अतुभागकाण्डकघात, गुण-श्रेणि रचना और गुणसंक्रम ये चार आवश्यक नहीं होते। यहाँ अपूर्वकरणमें स्थिति काण्डकघात, अनुभाग-काण्डकचात और गुणश्रेणि रचना होती है। यह उक्त कथनका तात्पर्य है। उपरितन एक काण्डक-प्रमाण स्थितिका फालिकमसे अन्तर्भुहूर्तकालमें घात करना स्थितिकाण्डकघात कहलाता है, अप्रशस्त प्रकृतियोंके उपरितन एक काण्डक प्रमाण बहुभाग अनुभागका फालि-कमसे अन्तर्भुहुर्तकालमें घात करना अनुभागकाण्डकपात कहलाता है। आयुक्ते सिवाय होष कर्मोंके उपरिवन स्थितियोंमें स्थित कर्मपुंअमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देनेपर जो एक भाग द्रव्य प्राप्त हो, उसमें असंख्यात छोकका भाग देनेपर प्राप्त हुआ एक भागप्रमाण उदयबाळी प्रकृतियोंका द्रव्य उदयाबिल्में निश्चिप्त करना तथा उदयबाळी व अनुदयबाळी श्रेष प्रकृतियोंके द्रव्यको गुणितकससे उदयावलिके अनन्तर समयवर्ती निवेकसे छेकर गुणश्रेणिजीर्ध तक निक्षिप्त करना गुणश्रेणि रचना कहलाती है। इन सबका विशेष विचार आगे किया ही है। यहाँ मात्र उनका स्वरूप बत्तकानेके क्रिये संक्षेपमें निर्देश किया है।

- # एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्स पढमसमए परूविवाओ ।
- ९८३. गयत्थमेदं सुत्तं। संपिह 'दंसणमोइउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे' इच्चेद सुत्तपदमस्सिगुण दसणमोहोतसामगरस करणलद्धिपरूवणद्वस्वारिमो प्रवंधो ।

\* दंसणमोहउवसामगस्स तिविहं करणं।

- ९८४. येन परिणामविशेषेण दर्शनमोहोपशमादिविविश्वतो भावः क्रियते निष्पाद्यते स परिणामविश्रेषः करणमित्युच्यते । तं पुण करणमेत्य तिविहं होह त्ति एदेण सुचेण जाणाविदं । सपिंह तेसिं तिण्हं करणाणं णामणिदेसं कुणमाणो प्रच्छावकमाह—
  - क तंजहा।
  - § ८५. सगमं ।
  - \* अधापवत्तकरणमपुव्यकरणमणियद्विकरणं च ।
- § ८६. एवमेदाणि तिण्णि करणाणि एत्थ होति त्ति भणिदं होह । संपहि एदेसिं तिण्हं करणाणं किंचि अत्थपरूवणं कस्सामो । त जही---जम्हि बद्धमाणस्स जीवस्म करणपरिणामा अधो हेट्टा पवत्तंति तमधापवत्तकरणं णाम । एदस्मि करणे उविरमसमयपरिणामा हेद्रिमसमयेस वि बङ्गित चि भणिद होह । समयं पिंड अपुन्वा
  - इन चार गाथाओंकी अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्ररूपणा करनी चाहिए ।
- ९ ८३. यह सूत्र गतार्थ है । अब 'दर्जनमोहके उपज्ञामकका परिणाम कैसा होता है।' इस प्रकार इस सूत्रपदका आलम्बन लेकर दर्शननोहके उपशामकको करणलब्धिका कथन करनेके लिये आगेका प्रबन्ध कहते हैं-
  - दर्शनमोहके उपशामकके तीन करण होते हैं।
- § ८४ जिस परिणामिवशेषके द्वारा दर्शनमोहका उपशमादिरूप विवक्षित भाव किया जाता है अर्थात् उत्पन्न किया जाता है वह परिणाम करण कहलाता है। वह करण यहाँपर तीन प्रकारका होता है यह इस सूत्र द्वारा इतात कराया गया है। अब उन तीन करणों का नामनिर्देश करते हुए पुच्छावाक्यको कहते है-
  - # वे जैसे ।
  - ९ ८५. यह सूत्र सुगम है।
  - अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण।
- § ८६. इस प्रकार ये तीन करण यहाँपर होते हैं यह उक्त कथलका तात्पर्य है। अब इन तीन करणोंके अर्थका किंचित प्ररूपण करते हैं। यथा—जिस करणमें विद्यमान जीवके करणपरिणाम 'अधः' नोचे अर्थान् उपरितन (आगेके) समयके परिणाम नीचे (पूर्व) के समयके परिणामोंके समान प्रवृत्त होते हैं वह अधःप्रवृत्तकरण है। इस करणमें उपरिम समयके परिणाम नाचेके समयोंमें भी पाये जाते हैं यह उक्त कथनका वाल्पर्य है। जिस

१. ता॰प्रती तं जहा इति पाठी नास्ति ।

असमाणा जियमा अणंतगुणसद्भवेण वहित्। करणा परिणामा जन्हि तमपुल्वकरणं णाम । एत्वतणपरिणामा पडिसमयमसंखेजलोगमेता होर्णण्णसमयद्विदपरिणामेहिं सिरेसा ण होति ति मावत्यो । जन्हि वङ्गमाणाणं जीवाणमेगसमयन्दि परिणाममेदो णात्व तमणियङ्किरणं णाम । एदेसिं करणाणं विसेसणिण्णयमुबरि कस्सामो । एवमधापत्वतादिकरणाणं णामणिहेसं काद्ण संपिष्ट एदेसिं तिण्हमद्वाहितो उविर उवसामणदा होड ति जाणावणहम्भत्तरस्वमोडण्णं—

# # चउत्थी उवसामणद्धा ।

§ ८७. का उवसामणदा णाम ? जिम्ह अद्वाविसेसे दंसणमोहणीयमुवसंतावण्णं होट्ण चिट्ठह सा उवसामणदा चि भण्णदे । उवसमसम्माहद्विकालो चि भणिदं होह ।

### **\* एदेसिं करणाणं लक्खणं**।

§ ८८. एदेसि करणाणं लक्खणपरूतणं इदाणि कस्सामी ति भणिदं होइ। तत्य ताव जहा उदेसो तहा णिदेसो चि णायादो अधापवत्तकरणलक्खणं पढममेव परूविजदे। तत्य दोण्णि अणिओगहाराणि—अणुकट्टिपरूवणा अप्पावहुअं चेदि। एत्य ताव सुत्तणिबद्धस्स अप्पावहुअस्स साहणहुमणुकट्टिपरूवणं कस्सामो। तं जहा—अधापवत्तकरणपढमसमयप्पहृष्टि जाव चरिमतमओ ति ताव पादेकमेकेकिम्म समये

करणमें प्रत्येक समयमें अपूर्व अर्थात् असमान नियमसे अनन्तगुणरुपसे वृद्धिगत करण अर्थात् पिणाम होते हैं वह अपूर्वेकरण है। इस करणमें होनेवाले परिणाम प्रत्येक समयमें असंस्थात लोकप्रमाण होकर अन्य समयमें स्थित परिणामोंके सदूरा नहीं होते हैं यह उक्त कथनका भावार्थ है। जिस करणोंके विद्याना जीवींके एक समयमें पिणामभेद नहीं है वह अक्तिकरण है। इन करणोंका विशेष निर्णय अपर करेंगे। इस प्रकार अथःप्रवृत्त आदि करणोंका मामनिद्देश करके अब इन तीनोंके कालसे अपर (आगे) उपशामनकाल होता है इस बातका झान करानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

#### चौथी उपशामनाद्वा है।

६ ८७. शंका--उपशामनाद्वा किसे कहते हैं ?

समाधान—जिस काखविशेषमें दर्भनमोहनीय उपशान्त होकर अवस्थित होता है उसे उपशामनाद्वा कहते हैं। उपशाससम्यादृष्टिका काळ यह उक्त कथनका ताल्पर्व है।

# # अब इन करणोंका लक्षण कहते हैं।

\$ <<. इन करणेकि छहाणका कथन इस समय करेंगे यह उक्त कथनका तात्तर्य है। उसमें भी सर्वेशयम 'वहरयके अनुसार प्रथम ही कथा जाता है' इस न्यायके अनुसार प्रथम ही अध्यप्त कराज छहा कहते हैं। उसमें दो अनुयोगद्वार हैं—अनुष्ठ ष्टिशक्ररणा और अल्य-बहुत्व । यहाँ सर्वेश्यम सुत्रमें निबद्ध किये गये अल्य-बहुत्वका साधन करनेके छिये अनुक्रष्टिका कथन करेंगे। यथा—अध्यप्तकृतकरणके प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक दृष्ट का कथन करेंगे। यथा—अध्यप्तकृतकरणके प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक दृष्ट का कथन करेंगे। यथा—अध्यप्तकृतकरणके प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक दृष्ट का कथन करेंगे। यथा—अध्यप्तकृतकरणके प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक दृष्ट का कथन करेंगे। यथा—अध्यप्तकृतकरणके प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक दृष्ट का क्ष्य करेंगे। यथा—अध्यप्तकृतकरणके प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक दृष्ट करेंगे।

१. ता०प्रतौ --णाववश्विदा इति पाठः ।

असंखेजकोगमेचाणि परिणामद्दाणाणि छ्वड्रिकमेणाबद्दिराणि द्विद्वंचीसरणादीणं कारणभूदाणि जित्य । तेसि परिवाडीए विराचिदाणं पुणरुचापुणरुचभावगवेसणा अणुकड्डी णाम । अनुकर्षणमनुकृष्टिरन्योन्येन समानत्वानुचितनिस्त्यनर्थान्तरम् । सा वुण संसारपाओग्गेसु द्विदंचं अज्ञवसाणद्वाणादिपरिणामेसु पल्दिवेनमस्स असंखेज्ञदिमाग-मेचद्वाणस्वरि गंतृण वोच्छिजादि, जदण्णद्विदिवंभपाओग्गपरिणामाणस्वति पल्दिवेममा-संखेजादिमागचेनद्विदिवंसेसु अणुनुचीए तत्य दंसणादी । इह वुण तहा ण होइ, किंतु अंत्रोस्कृद्वमेचमनविद्वसेसु अणुनुचीए तत्य दंसणादी । इह वुण तहा ण होइ, किंतु अंत्रोस्कृद्वमेचमनविद्वसेसुणं समद्वाए संखेज्जदिमागं गंतृणाणुक्विवोच्छेदो होदि । तत्कथामिति चेत् ? उच्यते—अभाववचकरणयद्वमसमय असंखेज्ञछोगमेचाणि परिणाम-हाणाणि होति । पुणो विदियसमय ताणि चेव परिणामहाणाणि अण्येदि अपुन्वेदि परिणामहाणेदि विसेसाहियाणि । केचियमेचो विसेसा ? असंखेज्ज्ञछोगपरिणामहाणयेचो परसमसमयपरिणामहाणांगोस्नाच्याणे अच्येदि विसेसाहियाणि कादण णेदच्यं जाव अधावचकरणचित्ससमयो चि ।

पृथक् एक-एक समयमें छह इद्वियों के क्रमसे अवस्थित और स्थितिबन्धापसरणादिक के कारणभूत असंस्थात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं। परिपाटीक्रमसे बिरिचत इन परिणामों के
पुनक्क और अपुनक्क भावका अनुसन्धान करना अवुत्कृष्टि है। 'अवुक्वर्षणमजुक्किष्टे' अर्थात्
जन परिणामों की परस्पर समानताका विचार करना यह अनुकृष्टिका एकार्य है। परन्तु वह्
संसारके योग्य स्थितिकन्धाध्यवसानस्थानादिक्ष परिणामों के रहते हुए पत्योपपके असंस्थातवे
भागप्रमाण काल उत्पर जाकर ल्युष्किल होती है, क्यों कि जचन्य स्थितिबन्धक योग्य परिणामों
के सद्भावमें पत्योपमके असंस्थातवें भागप्रमाण स्थितिबहेगेषों अनुवृत्ति वहाँ देखी जाती
है। परन्तु यहाँ पर वेसा नहीं होता, किन्तु अन्तर्युद्धतंत्रमाण अवस्थित कालके, जो कि अपने
अर्थात् अथःप्रवृत्तकरणके कालके संस्थातवें भागप्रमाण है, व्यतीत होनेपर अनुकृष्टिका विच्छेद
होता है।

शंका--वह कैसे ?

समाधान—कहते हैं—अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें असंख्यात डोकप्रमाण परि-णामस्थान होते हैं। पुनः दूसरे समयमें वे ही परिणामस्थान अन्य अपूर्व परिणामस्थानोंके साथ विशेष अधिक होते हैं।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान — प्रथम समयके परिणामस्थानोंमें अन्तर्भुहुर्तका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण परिणास प्राप्त होते हैं उतता है।

इस प्रकार इस प्रतिभागके अनुसार प्रत्येक समयमें विशेष अधिक परिणामस्थान करके अधःप्रयुक्तकरणके अन्तिम समय तक ऐसा ही जानना चाहिए।

विश्वेषार्थ--जिसमें आगेके समयोंमें होनेवाछे परिणामोंकी पिछले समयके परिणामों के साथ समानता दिखलाई जाती है उसका नाम अनुकृष्टि है। यह अनुकृष्टि संसार अवस्थाके

१. ता०प्रती -मेदेण परिणामेण पहिमागेण इति पाठ: ।

६८९. संपहि एदेसि परिणामह्राणाणं पहमसमयप्रहुडि उविर जहाकमं विसेसा-हियकमेण ठवणा एवमणुगंतव्वा। तं जहा—पहमसमयअधाववक्तरणस्म जाणि परिणामह्राणाणि ताणि अंतोम्रहुक्तस्स जित्या समया तिचयमेनाणि खडाणि कायव्वाणि। किंपमाणमेदमंतोम्रहुक्तमिदि पुच्छिदे सगद्धाए संखेजदिशागमेनं। तमेत्र णिव्वग्मण-कंडयमिदि वेक्च्यं। विविक्षयसमयपरिणामाणं जनो परमणुकट्टिगोच्छेदो तं णिव्वग्मणकंडयमिदि भण्णदे। संपहि एदाणि खंडाणि किंमणणेण्ण सरिसाणि, आहो विसरिसाणि कि पुच्छिदे सरिसाणि ण होति, विसरिसाणि चेवे ति चेक्च्यं अंतोम्रहुक्त-पंक्षिस्युण जात्ममेदेसि विसेसाहियकमेणावृह्यणदंखाद्वा । एसो विसेसो अंतोम्रहुक्त-एविमायिका। पुणो एदाणि चेव परिणामद्वाणाणि पदमखंडवज्जाणि विदियसम्प परिवाडिमुल्लंचिय ठवेयव्वाणि। णवरि अपणाणि व अपुत्राणि परिणामहुाणाणि असंखेज्जलोगमेसाणि पदमसमयचरिमखंडपरिणामेहितो अंतोम्रहुच्लिटागोण्ण

परिणामोंमें भी पाई जाती हैं और अध्ययकुत्तकरण परिणामोंमें भी पाई जाती हैं। अन्तर इतता हैं कि संसार अवस्थामें इस अनुत्कृष्टिका काल पत्योपमके असख्यातवे भागप्रमाण हैं क्योंकि जघन्य स्थितिक्यके योगय जो परिणाम होते हैं उनके सद्भावमें पत्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिविशेषोंकी उपलिध्य देखीं जाती हैं। परन्तु अध्ययकुत्तरणमें इस अनुकृष्टिका का काल अन्तरमुह्तंभात्र अवस्थितवस्वरूप है, क्योंकि यह काल अध्ययकुत्तकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है। इसी तम्यको स्था करते हुए बतलाया है कि अध्ययकुत्तकरणके प्रथम समयमें जो असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं, उनमेसे प्रारम्भके एक खण्डप्रमुत्तकरणके प्रथम समयमें जो असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं, उनमेसे प्रारम्भके एक खण्डप्रमुत्तकरणके वित्ति सामय वे वित्ति सामय तक जानना चाहिए। इस विषयका विशेष सल्लाम आनी करेंगे।

९ ८९ अत्र प्रथम समयसे लेकर यथाकम विशेष अधिकके कमसे इन परिणामस्थानांकी स्थापना इस प्रकार जाननी चाहिए। यथा—अथःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो परिणामस्थान होते हैं उन्हें अन्तर्मृहुत कालके जितने समय हैं मात्र उतने खण्डप्रमाण करना चाहिए।

शंका-इस अन्तर्भृहर्तका क्या प्रमाण है ?

समाधान-अपने कालके संख्यातवे भागशमाण है।

वही निर्वर्गणाकाण्डक है ऐसा प्रहण करना चाहिए। विवक्षित समयके परिणामोंका जिस स्थानसे आगे अञ्कृष्टिका विच्छेद होता है वह निर्वर्गणाकाण्डक कहा जाता है। अब वे खण्ड परस्य क्या सदृश होते हैं या विसदृश होते हैं ऐसा पृष्ठने पर सदृश नहीं होते हैं, विसदृश होते हैं ऐसा पृष्ठने पर सदृश नहीं होते हैं, विसदृश हो होते हैं ऐसा प्रथण करना चाहिए, क्योंकि एक-दूसरेको देखते हुए ये यथाक्रम विशेष अधिकक्रमसे ही अवस्थित देखे जाते हैं। यह विशेष अन्तर्गुहतंका साग देते पर जो अध्य अधिकक्रमसे ही अवस्थित देखे जाते हैं। यह दिशेष अन्तर्गुहतंका साग देते पर जो अध्य उता ही। पुनः अथस स्वाप्डके छोड़कर दिशेष परिचाहिक हिस्स दूसरे समयमें परिचाहिक उल्लेख कर स्थापित करना चाहिए। इतनी विशेषवा है कि हम दूसरे समयमें असंख्यात छोकप्रमाण अन्य अपूर्व परिचाहस्थात होते हैं जो प्रथम समयके अन्तिम खण्डके

१. ता०प्रती प्राय. सर्वत्र 'कंडय' स्थाने 'खडय' इति पाठ । २. ता०प्रती जस्तो परमाणाणुक ट्विबोच्छेदो इति पाठः ।

विसेसाहियाणि । एस्य चरिमखंडभावेण ठवेण्याणि । एवं ठविवे विवियसमयए वि अंतोमुहुचभेताणि चेव परिणामखंडाणि रुद्धाणि इवंति । एवं तदियादिसमएसु वि परिणामहाणविण्णासो जहाकमं कायन्वो जाव अभावचकरणचरिमसमयो चि ।

परिणामोंसे अन्तर्श्वहर्तका भाग देने पर जो लब्ध आबे उतने बिहोष अधिक होते हैं। वन्हें यहाँ अन्तिम खण्डरूपसे स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करने पर दूसरे समयमें भी अन्तर्श्वहर्ष्ट्रभाग परिणामखण्ड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार तृतीय आदि समयोंमें भी परिणामस्थानोंकी रचना अध्यश्वहृत्तकरणके अन्तिम समयके ग्राह होते तक क्रमसे करनी चाहिए।

जीवोंके परिणामोंके सदश होते हैं, उस करणको अधःप्रवृत्तकरण कहते हैं। इसका काछ अन्तर्भा हत् है और इस करणमें होनेवाले परिणामोंका प्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण है। फिर भी इसके प्रथम समयके योग्य परिणाम भी असंख्यात लोकप्रमाण हैं, दूसरे समयके योग्य परिणाम भी असंख्यात लोकप्रमाण है। इसी प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ये प्रत्येक समयके परिणाम उत्तरोत्तर सदश बृद्धिको लिये हुए विशेष अधिक है। यह अधः प्रवृत्तकरणके स्वरूपनिर्देशके साथ उसके काल और उसके प्रत्येक समयमें होनेवाले परिणामोंकी कमवदिको लिये हुए किस प्रकार कहाँ कितने परिणाम होते हैं इसका सामान्य निर्देश है। आगे इस करणके प्रत्येक समयमें परिणामस्थानों-की व्यवस्था किस प्रकार है इसे स्पष्ट करके बतलाते है। ऐसा नियम है कि अधाप्रवतकरणके प्रथम समयमें जितने परिणाम होते हैं वे अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण खण्डोंमे विभाजित हो जाते हैं। जो उत्तरोत्तर विशेष अधिक प्रमाणको छिये हुए होते हैं। यहाँ पर उन परिणामोंके जितने खण्ड हुए, निर्वर्गणाकाण्डक भी उतने समयप्रमाण होता है, जिसकी समाप्तिके बाद दसरा निर्वर्गणाकाण्डक प्रारम्भ होता है। आगे भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इसका स्वरूपनिर्देश टीकामें किया ही है। यहाँ जो प्रथम खण्डसे दूसरे खण्डको और दूसरे आदि खण्डोंसे तीसरे आदि खण्डोंको विशेष अधिक कहा है सो उस विशेषका प्रमाण तत्प्रायोग्य अन्तर्मुहर्तका माग देने पर प्राप्त होता है। ये सब खण्ड परस्परमें समान न होकर विसदृश ही होते हैं, क्योंकि आगे-आगे प्रत्येक खण्ड विशेष अधिक प्रमाणको लिये हुए होता है। इन लण्डोंमेंसे प्रथम खण्डगत परिणाम तो अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें ही पाये जाते हैं। जेव अनेक खण्ड और तद्गत परिणाम दसरे समयमें स्थित जीवोंके भी होते हैं। साथ ही यहाँ असंख्यात छोकप्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम भी होते हैं जो अन्तिम खण्डरूपसे दसरे समयमें होते हैं। ये अपूर्व परिणाम प्रथम समयके अन्तिम खण्डमें तत्प्रायोग्य अन्तर्मु हुर्तका भाग देनेपर जो छव्ध आवे उतने अधिक होते हैं। तीसरे समयमें दूसरे समयके जितने खण्ड और तद्गत परिणाम हैं उनमेंसे प्रथम खण्ड और तदगत परिणामोंको छोडकर वे सब प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ असंख्यात छोक-प्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम भी प्राप्त होते हैं जो अन्तिम खण्डरूपसे तीसरे समयमें पाये जाते हैं। इसी प्रकार इसी प्रक्रियासे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक चौथे कावि समयोगें भी परिणामस्थानोंकी व्यवस्था जान छेनी चाहिए। आगे इस विषयको चवाहरण देकर संदृष्टि द्वारा और भी स्पष्ट किया गया है। अतः यहाँ मात्र संक्षेपमें निर्देश किया है।

६ ९०. अथवा अधापवत्तकरणपदमसमयपरिणामद्राणाणमेवं खंडणविद्राणमण-गंतन्त्रं । तं जहा--विदियसमयजहण्णपश्णिमेण सह जं समाणं पद्रमसमयपश्णिमद्राणं तत्तो हेड्रिमासेसपरिणामद्राणाणि घेत्रण पढमसमए पढमसंडं भवदि । प्रणो तदिय-समयजहण्णपरिणामेण सह सरिसं जं पढमसमयपरिणामदाणं तत्तो हेटिमासेसप्व्वगहिद-सेसपरिणामद्राणाणि घेचण तत्थेव विदियखंडपमाणं होता। एवमेदेण कमेण गंतूण पुणो पढमणिव्यन्गणकंडयचरिमसमयजहण्णपरिणामेण सह पढमसमयपरिणामहाणेसु जं परिणामहाणं सरिसं भवदि तत्ती हेडिमासेसपुरुवगहिदसेसपरिणामहाणाणि घेत्ण पढमसमए दुचरिमखंडपमाणं होइ। तत्तो उवरिमसेसासेसविसोहिझाणेहिं चरिमखंड-पमाणग्रुप्पज्जह । एवं च कदे अधापवत्तकरणद्धं संखेजजखंडे कादण तत्थेयखंडिम्म जिया समया तत्तियमेत्ताणि चैव खंडाणि जादाणि। एवं विदियादिसमएस वि पादेकमंत्रोग्रुहुत्तमेत्तखंडाणि जहावृत्तेण विहाणेणाणुगंतच्याणि जाव अधापवत्तकरण-चरिमसमयो चि । संपिष्ठ एवं परूविदासेसपरिणामद्राणाणमेसा संदिद्री ।

|      | /                                       |
|------|-----------------------------------------|
| 8000 | 0000000000                              |
|      | १००००००००१०००००००००१००००००००००१००-      |
| 0000 | 000000                                  |
|      | १०००००००१००००००००१०००००००००१०००-        |
| 0000 | 0000                                    |
|      | ? o o o o o o o ? o o o o o o o o o o o |

६९० अथवा अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयके परिणामस्थानोंको खण्डविधिको इस प्रकार जानना चाहिए। यथा-दसरे समयके जघन्य परिणामके साथ प्रथम समयका जो परिणामस्थान समान होता है उनसे भिन्न पूर्वके समस्त परिणामस्थानोंको प्रहणकर प्रथम समयमें प्रथमखण्ड होता है। पुनः तीसरे समयके जघन्य परिणामके साथ प्रथम समयका जो परिणामस्थान समान होता है उससे पूर्वके पहुछे प्रहुण किये गये समस्त परिणामोंसे शेष बचे हुए परिणासस्थानोंको शहण कर वहीं दसरे खण्डका प्रमाण होता है। इस प्रकार इस कमसे जाकर पनः प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयके जघन्य परिणामके साथ प्रथम समयके परिणामस्थानोंमें जो परिणामस्थान सद्भ होता है उससे पूर्वके पहले ब्रहण किये गये समस्त परिणामोंसे शेष बचे हुए परिणासस्थानोंको बहुणकर प्रथम समयमें द्विचरम खण्डका प्रमाण होता है तथा उससे आगेके शेष समस्त विज्ञद्विस्थानोंके द्वारा अन्तिम खण्डका प्रमाण उत्पन्न होता है। और ऐसा करने पर अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यात भाग करके उनमेंसे एक भागमें जितने समय होते हैं उतने ही खण्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार अधाप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक द्वितीयादि समयोंमें भी प्रथक-पृथक पूर्वोक्त कही गई विधिसे अन्तर्मु हुर्तप्रमाण खंड जानने चाहिए। इस प्रकार कहे गये समस्त परिणामस्थानोंकी यह संदृष्टि है।

विश्लेषार्ध-यहाँ संदृष्टिमें अधःप्रवृत्तकरणका काल आठ समयप्रमाण स्वीकार करके प्रत्येक समयके परिणामोंको सण्डरूपसे चार-चार भागोंमें विभाजित किया गया है। संदृष्टि-में १ यह संख्या प्रत्येक खण्डकी सुचक है और ज़ून्य उस-उस खण्डमें कितने-कितने परिणाम-स्थान हैं इसके सुचक हैं। अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें कुछ परिणामस्थान २२ हैं जो चार खंडोंमें विभाजित हैं। उनमेंसे प्रथम खण्डमें ४, द्वितीय खण्डमें ५, तृतीय खण्डमें ६ और चौथे खण्डमें ७ परिणामस्थान स्वीकार किये गये हैं। यद्यपि अर्थसंदृष्टिकी अपेक्षा प्रत्येक समयके परिणामस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं, अतः प्रत्येक खण्डमें भी वे परिणामस्थान असंख्यात छोकप्रमाण प्राप्त होते हैं. परन्तु यहाँ अंक संदृष्टिकी अपेक्षा उक्त प्रकारसे खण्डों और परिणामस्थानोंकी स्थापना को गई है। अधःप्रवृत्तकरणके दूसरे समयमें प्रथम समयके प्रथम खण्डमें विवक्षित परिणामस्थान तो नहीं होते, प्रथम समयके शेष तीनों खण्डोंके विभाजित शेष सब परिणामस्थान होते हैं। तथा इनके सिवाय असंख्यात लोकप्रमाण अन्य अपर्व परिणासस्थान भी होते हैं. संदृष्टिमें जिनकी रचना अन्तिम खण्डरूपसे ८ स्वीकार की गई है। इस प्रकार दूसरे समयमें कुछ परिणामस्थान २६ कल्पित किये हैं। प्रथम खण्डमें ५. द्वितीय खण्डमें ६, तुतीय खण्डमें ७ और चतुर्थ खण्डमें ८ इस प्रकार अंकसदृष्टिकी अपेक्षा कुछ परिणामस्थान स्वीकार किये गये हैं। इनमेंसे दूसरे समयके प्रथम खण्डके ५ परिणामस्थान प्रथम समयके दसरे खंडके ५ परिणामस्थानंकि समान है। दूसरे खण्डके ६ परिणामस्थान प्रथम समयके तीसरे खण्डके ६ परिणामस्थानोंके समान हैं। तथा तीसरे खण्डके ७ परिणाम-स्थान प्रथम समयके चौथे खण्डके ७ परिणामस्थानोंके समान हैं। यहाँ दूसरे समयमें प्राप्त होनेवाले परिणामस्थान प्रथम समयमें प्राप्त होनेवाले परिणामस्थानोंके समान होनेसे इसीका नाम अनुकृष्टि है। इसरे समयके अन्तिम खण्डमें जो परिणामस्थान विवक्षित किये गये हैं वे प्रथम समयके सब परिणामस्थानोंसे विखक्षण हैं। प्रथम समयमें उनमेंसे एक भी परिणाम-स्थान नहीं पाया जाता । अधःप्रवृत्तकरणके तीसरे समयमें प्रथम समयके प्रथम और द्वितीय खण्डके तथा द्वितीय समयके प्रथम खण्डके परिणामस्थानोंके समान परिणामस्थान तो नहीं पाये जाते. प्रथम और दितीय समयके जेव सब खण्डोंके परिणामस्थानोंके समान परिणाम-स्थान पाये जाते हैं। कारण यह है कि प्रथम समयके दूसरे खण्डके परिणामस्थानोंके समाज परिणामस्थान तो दूसरे समय तक ही पाये जाते हैं. इसलिये इनका तीसरे समयमें न पाया जाना युक्तियुक्त ही है। किन्तु प्रथम समयके अन्तिम दो खण्डोंके परिणामस्थानोंके समान परिणामस्थान हितीय समयके हितीय और तृतीय खण्डोंके समान होनेसे उनकी अनुवृक्ति त्वीय समयके प्रथम और द्वितीय खण्डक्ष्यसे भी देखी जाती है। त्तीय समयके तीसरे खण्डमें तस्मदभ ही परिणामस्थान होते हैं जो दितीय समयके अन्तिम खण्डमें पाये जाते हैं। इस प्रकार तीसरे समयके प्रथम खण्डमें, ६, दसरे खण्डमें ७, तीसरे खण्डमें ८ और चौधे खण्ड में ९ परिणामस्थान होते हैं, जो सब मिळाकर ३० होते हैं। इसी प्रकार चौथे आदि समयों में भी परिणामस्थान और उनके खण्डोंकी व्यवस्था जान लेनी चाहिए। यहाँ ऐसा समझना बाहिए कि प्रथम समयके चार खण्डोंमें विभाजित जो परिणामस्थान हैं उनमेंसे प्रथम

५ ९१. संपिह एदीए संदिष्टीए अणुकद्विपरूवणं कस्सामी। तं जहा-अधा-पवत्तकरणपढमसमयपढमखंडपरिणामा उवरिमसमयपरिणामेस केहिं मि समाणा ण होति । तत्थेव विदियखंडपरिणामा विदियसमयपदमखंडपरिणामेहि सरिसा । एवमेल्थ-तणतदियादिखंडपरिणामाणं पि तदियादिसमयपढमखंडपरिणामेहिं जहाकमं प्रणरुत्त-भावो अणुगंतच्यो जाव पढमसमयचरिमखंडपरिणामा पढमणिच्यग्गणकंडयचरिमसमय-पढमखंडपरिणामेहि पुणरुत्ता होद्ग णिहिदा ति। एवं अधापवत्तकरणविदियादिसमय-परिणामखंडाणं पि पादेकं णिरुंमणं काद्ण तत्थतणविदियादिखंडपरिणामाणं णिरुद्ध-समयादो उवरिमसमयुणणिव्वरगणकंडयमेचसमयपंतीण पढमखंडपरिणामेहिं प्रणहत्त-भावो परूवेयच्वो । णवरि सच्वत्य पढमखंडपरिणामा अपुणरुत्तभावेणावसिद्धा दहुव्वा ।

खण्डके परिणामस्थान तो प्रथम समयमें ही होते हैं। द्वितीय खण्डके परिणामस्थानोंके सदृश परिणामस्थान प्रथम समयके समान द्वितीय समयमें भी पाये जाते हैं। तीसरे खण्डके परि-णामस्थानोंके सदृश परिणामस्थान प्रथम समयके समान द्वितीय और तृतीय समयमें भी पाये जाते हैं तथा चौथे खण्डके परिणामस्थानोंके सदृश परिणामस्थान प्रथम समयके समान दूसरे, तीसरे और चौथे समयमें भी पाये जाते हैं। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए। यतः प्रथम समयके परिणामस्थानोंके सदृश परिणामस्थान चौथे समय तक ही पाये जाते हैं, अतः उक्त विधिसे प्रथम समयके परिणामस्थानोंकी चौथे समय तकके परिणामस्थानोंके साथ सदृशता और विसद्शता होनेसे इन परिणामस्थानोंकी अनुकृष्टि चौथे समयसे छेकर प्रथम समय तक बनती है। निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण भी इतना ही है। इससे आगे दूसरा निर्वर्गणाकाण्डक प्रारम्भ होता है। विवक्षित समयके परिणामोंका जिस स्थानसे आगे अनुकृष्टिका विच्छेद होता है उनका नाम निर्वर्गणाकाण्डक है। जैसे अंकसंदृष्टिकी अपेक्क्षा प्रथम समयके परिणार्मीकी चौथे समयसे आगे अनुकृष्टिका विच्छेद हैं, इसिंहिये यहाँ निर्वर्गणाकाण्डक चार समय प्रमाण हुआ । इस अपेक्षासे इससे आगे दूसरा निवर्गणाकाण्डक प्रारम्भ होता है । इसी प्रकार अर्थसंदृष्टिकी अपेक्षा अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक जान छेना चाहिए।

९ ९१. अब इस संदृष्टिका आखम्यन लेकर अनुकृष्टिका प्रकृपण करेगे। यथा—अधः-प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी प्रथम खण्डके परिणाम उपरिम समयसम्बन्धी परिणामी मेंसे किन्हीं भी परिणामोंके समान नहीं होते हैं। वहीं पर दूसरे खण्डके परिणाम दूसरे समयके प्रथम खण्डके परिणामोंके समान होते हैं। इसी प्रकार यहाँके अर्थान् प्रथम समयके तीमरे आदि खण्डोंके परिणामोंका भी तृतीय आदि समयोंके प्रथम खण्डके परिणामोंके साथ क्रमसे पुनरुक्तपना तब तक जानना चाहिए जब जाकर प्रथम समयसम्बन्धी अन्तिम खण्डके परिणाम प्रथम निर्वगणाकाण्डकके अन्तिम समयके प्रथम खण्डके परिणामोंके साथ पुनवक्त होकर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके द्वितीयादि समयोंके परिणामखंडोंको भी प्रथक प्रथक विवक्षित कर वहाँके द्वितीय आदि खण्डगत परिणामोका विवक्षित समय ( द्वितीय आदि समय ) से छेकर ऊपर एक समय कम निर्वर्गणाकाण्डक प्रमाण समयपंकियों के प्रथम खण्डके परिणामोंके साथ पुनरुक्तपनेका कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र प्रथम खण्डके परिणाम अपुनरुकपनेसे अवशिष्ट जानने चाहिए। अर्थात् प्रत्येक समय

१. ता॰प्रतौ परूबेमो इति पाठः ।

एवं चैव । विदियणिन्वरगणकंडयपिरणामखंडाणं तिदयणिन्वरगणसंडयपिरणामखंडिहिं पुणक्तमावं कार्ण णेदन्वं । एत्य वि पढमखंडपिरणामा चैव अपुणक्तमावेण पिडिसिद्धा ति । एदेणेव कमेण तिदय-चउरथ-पंचमादिणिन्वरगणकंडयाणं पि अणंतरो-विप्ताणकंडएहिं पुणक्तमावं कार्ण णेदन्वं जाव दुचिरमणिन्वरगणकंडय-पढमादिसमयसन्वपिरणामखंडा पढमखंडबज्जा चिरमणिन्वरगणकंडयपिरणामिहिं पुणक्ता होर्ण णिड्दिरा ति । संपिहं चिरमणिन्वरगणकंडयपिरणामीहं पुणक्ता होर्ण णिड्दरा ति । संपिहं चिरमणिन्वरगणकंडयपिरणामीणं पि सस्याणे पुणक्तापुणक्तमावगवेसणा समयाविरोहेण कायच्या ।

§ ९२. अथवा एवमेत्य सण्णियासी कायच्वो। तं कथं ? पटमसमए जं पटमखंड तम्रुविर केण वि सिरेसं ण होइ। पुणो पटमसमयविदियखंडं विदियसमय-पटमखंडं च दो वि सिरेसाणि। पुणो पटमसमयतिदयखंडं विदियसमयविदियखंडं च दो वि सिरेसाणि। एवं गंतृण पुणो पटमसमयचिरमखंडं विदियसमयद्विरास्वडं च

के प्रथम खण्डके परिणाम अगळे समयके किसी भी खण्डके परिणामोंक सदूत नहीं होते। इसी प्रकार दूसरे निवंगणाकाण्डकके परिणाम-इसी प्रकार दूसरे निवंगणाकाण्डकके परिणामखण्डोंका तीसरे निवंगणाकाण्डकके परिणाम-खण्डोंके साथ पुनकक्तपना जानना याहिए। किन्तु यहाँपर भी प्रथम खण्डके परिणाम ही अपुनकक्तरसे अवशिष्ट रहते हैं। इसी क्रमसे तीसरे, चौथे और पाँचवें आदि निवंगणा-काण्डकोंके भी अनन्तर उपरिम निवंगणाकाण्डकोंके साथ पुनकक्तपना वहाँ तक जानना चाहिए जब जाकर दिवसम निवंगणाकाण्डकके प्रथमादि समयोंके सब परिणामखण्ड प्रथम खण्डको छोड़कर अन्तिम निवंगणाकाण्डकके परिणामोंके साथ पुनकक्त होकर समाप्त होते हैं। अब अन्तिम निवंगणाकाण्डकके परिणामोंके सबस्थानमें पुनकक्त-अपुनकक्तपनेका अनुसन्धान परमागमके अविरोधपूर्वक करना चाहिए।

विश्वेषार्थ — यहाँ निर्वर्गणाकाण्डकके आश्रयसे पूर्व-पूर्व समयके परिणामांकी उत्तरोत्तर आगो-आगोक परिणामांकी साथ किस प्रकार सदृशता और विसदृशता है यह बतलाया गया है। उदाहरणार्थ प्रथम समयके प्रथम क्षायके परिणामांक स्वयन्त्र कि स्वर्म संवयके परिणामांक स्वयन्त्र अपने स्वयन्त्र व्यवक्र परिणामांक स्वयन्त्र व्यवक्र परिणामांक स्वयन्त्र अपने स्वयन्त्र परिणामांक विषयमें भी जान देना चाहिए। वे भी उत्तरोत्तर आगो-आगोक समयोंके किसी भी स्वयन्त्र परिणामांक विषयमें भी जान देना चाहिए। वे भी उत्तरोत्तर आगो-आगोक समयोंके किसी भी स्वयन्त्र परिणामांक विषयमें ऐसा जानना चाहिए कि प्रथम समयके विश्वेष अपने स्वयन्त्र स्वयन्त्र प्रथम स्वयन्त्र स्वयन्त्र स्वयन्त्र स्वयन्त्र स्वयन्त्र स्वयन्त्र स्वयन्त्र स्वयन्त्र स्वयन्त्र प्रथम स्वयन्त्र स्वयन्ति स्वयन्ति स्वयन्ति स्वयन्य स्वयन्ति स्वयन्

§ ९२. अथवा यहाँपर इस प्रकार समिकर्ष करना चाहिए।

शंका---वह कैसे ?

समाधान---प्रथम समयमें जो प्रथम खण्ड है वह ऊपर किसीके साथ भी सदृश नहीं है। पुनः प्रथम समयका दूसरा खण्ड तथा दूसरे समयका प्रथम खण्ड दोनों ही सदृश हैं। पुनः प्रथम समयका वीसरा खण्ड और दूसरे समयका दूसरा खण्ड ये दोनों सदृश हैं। इसी प्रकार जाकर पुनः प्रथम समयका अन्तिम खण्ड तथा दूसरे समयका द्विचरम खण्ड ये दो वि सरिसाणि । एवं विदियसमयपरिणामसंडाणं तदियसमयपरिणामसंडाणं च सण्णियासो कायव्यो । एवस्रुवरि वि अर्णातराणंतरेण सण्णियासविद्वाणं जाणियूण णेदच्वं । एवमणुकद्विपरूवणा गया ।

होनों सदृश हैं। इसी प्रकार दूसरे समयके परिणामखण्डोंका और तीसरे समयके परिणाम-खण्डोंका सन्निकर्ष करना चाहिए। इसी प्रकार ऊपर भी पिछलेकी तदनन्तरके साथ सन्निकर्ष-विधि जानकर कथन करना चाहिए। इस प्रकार अनुकृष्टिप्ररूपणा समाप्त हुई।

विश्वेषार्थ — यहाँपर आगे कहे जानेवाछे अल्पवहुत्व तथा अनुकृष्टि रचनाका स्पष्ट क्षान करनेके छिये अंकसंदृष्टि दी जाती है। अधामकृत्तकरणका काछ अन्तर्भृहृत है जो अंक-संदृष्टिमें यहाँ १६ स्वीकार किया गया है। कुछ परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण है, जो यहाँ १००० स्वीकार किये गये हैं। ये सब परिणाम प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर समान इद्विके छिये हुए हैं। इस हिसावसे यहाँ समान इद्वि या चय्यका प्रमाण ४ है। प्रथम स्थानमें दृद्धि या अभाव है, इसिछये प्रथम समयकों छोड़कर १५ समयों के क्रायक चार दृद्धि हुई है, अतः एक कम सब समयोंके आचेको चय और समयोंकी संख्यासे गुणित करतेनर १६ – १ = १५, १५ – २ = १५, १५ – १ = १५, १५ – १०, १५ – १ = १५, १५ – १०, १५ – १ = १५, १५ – १०, १५ – १ = १५ न १०, १५ – १ = १५, १५ – १ = १५ न १०, १५ – १ = १५ न १ = १ च मर्जश्य ३०००० में स्व

घटाकर सेष २५९२ में सब समयोंका भाग देनेपर १६२ लब्ब आता है। यह प्रथम समयके परिणानोंका प्रमाण है। पुनः प्रथम समयके कुळ परिणानोंकी संख्या १६२ में चयका प्रमाण ४ सिळानेपर हमसे समयके सब परिणानोंकी संख्या १६६ होती है। इसमें चयका प्रमाण ४ सिळानेपर होती है। इसमें चयका प्रमाण ४ सिळानेपर तोसरे समयके सब परिणानोंकी संख्या १०० होती है। इसमें हिसाबसे प्रत्येक समयमें चयप्रमाण परिणानोंकी बुद्धि करते हुए अनिवास सययमें सब परिणानोंकी संख्या २२२२ होती है। इस प्रकार १६ समयोंमें बिभाजित हम परिणानोंका कुळ योग २००२ होता है। इसका आत्रय यह है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रथम समयमें कुळ १६२ परिणाम होते हैं, इसकि अपेक्षा पर्यास समयमें कुळ १६२ परिणाम होते हैं, इसके परिणान होता है, इसलिये वहाँ प्रत्येक समयमें उस उस समयके ये परिणाम नाना जीवोंकी होते हैं, ऐसा कहा गया है।

यह तो अध प्रवृत्तकरणके कालमें उसमें होनेवाले सव परिणामोंका विभागीकरण किस प्रकारसे हे इसका विचार हुआ। अब उजरके समयोंमें स्वित जीवोंके परिणामोंकी नोचेक समयों हैं उह बताज़े के लिए अनुकृष्टि प्रचान करते हैं। अधामकृषकरणके प्रत्येक समयके जिनने परिणाम हैं उनके अन्तर्गुहर्तक जितने समय हैं उतने खण्ड करे। यह अन्तर्गुहर्त अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यात्व भागप्रमाण है। इस हिसाबसे संख्यातका प्रमाण भे दतना हो है, अतः प्रत्येक समयके ने देन पर एक आये। निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण भे दतना हो है, अतः प्रत्येक समयके परिणामोंको चार-चार खण्डों विभाजित करना चाहिए। उसमें भी प्रथम खण्डसे हितीय खण्ड, हितीय खण्डसे रोगंच खण्ड और रातीय खण्डसे चतुर्य खण्ड विशेष अधिक है। यहाँ विशेष या चयका प्रमाण अन्तर्गुहर्तक। माग निर्वर्गणाकाण्डकको प्रमाणमें देन पर जो लब्ध आवे उतना है। एडले अंकसंपृष्टिमें निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण भ चताला आये हैं। अतः अन्तर्गुहर्तका प्रमाण भ वातला आये हैं। अतः अन्तर्गुहर्तका प्रमाण भ का माग निर्वर्गणाकाण्डक का प्रमाण का पात निर्वर्गणाकाण्डक का प्रमाण का प्रवृत्तक का प्रमाण काण्डक का प्रमाण का प्रवृत्त का प्रमाण का प्रवृत्तक का प्रमाण का प्रमाण का प्रवृत्तक का प्रमाण का प्रमाण का प्रवृत्तक का प्रमाण का प्रमाण का प्रवृत्तक का प्रमाण का प्रवृत्तक का प्रमाण का प्रमाण का प्रम

के प्रमाण ४ में देने पर उठच १ आया। यही प्रकृतमें विशेषका प्रमाण है। इस हिमायसे यहाँ प्रथम खण्डमें १ इसि हिमायसे यहाँ प्रथम खण्डमें १ संस्था की हृद्धि हुई है, तीसरे खण्डमें प्रथम खण्डसे १ संस्था की हृद्धि हुई है, त्यों कि प्रथम खण्डसे २ संस्थाकी और वीधे खण्डमें प्रथम खण्डसे २ संस्थाकी हृद्धि हुई है, क्योंकि प्रथम खण्डसे उत्तरोत्तर हितायादि खण्डों में एक-एक अंकको हृद्धि स्वीकार करनेपर उन खण्डों में हृद्धिको प्राप्त हुई संस्था उ क्ष्ममाण हो प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रकृतमें चय वक्ता कुळ योग ६ होता है। इस प्रथम समयके परिणाम १६२ में से यटा वेनपर कुळ १५६ परिणाम शेष रहे। इसमें खंडपमाण संस्था ४ का माग वेन पर २५ प्रथम खण्डके परिणामोंको प्रमाण होता है। तथा द्वितीयादि खण्डोंका प्रमाण कमसे ५०, ४१ और ४२ होता है। यह प्रथम समयके परिणामोंकी अव्होंके रचना किस प्रकार है इसका कम है। इसी विधिसे द्वितीयादि समयोंके परिणामोंकी अव्होंके रचना किस प्रकार है इसका कम है। इसी विधिसे द्वितीयादि समयोंके परिणामोंकी अव्होंने रचना कर केनी जाहिए। आगे इसीको अंकसंदृष्टिको रचना द्वार स्थ करते हैं—

| समयका<br>कम नं० | परिणामोंका<br>प्रमाण | प्रथम खण्ड | द्वितीय खण्ड | तृतीय खण्ड | चतुर्थ खण्ड |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|-------------|
| १               | १६२                  | ३९         | 80           | ४१         | ४२          |
| <b>ર</b>        | १६६                  | 80         | ४१           | प्रर       | ४३          |
| 3               | १७०                  | ४१         | <b>૪</b> ૨   | ४३         | 88          |
| 8               | १७४                  | <b>૪</b> ૨ | ४३           | 88         | ४५          |
| ۹               | १७८                  | ४३         | 88           | ४५         | ४६          |
| Ę               | १८२                  | 88         | 84           | ४६         | ४७          |
| ৩               | १८६                  | ४५         | ४६           | 80         | ४८          |
| ۷               | १९०                  | ४६         | ४७           | 84         | ४९          |
| ۹.              | १९४                  | 8/9        | ४८           | ४९         | 40          |
| १०              | १९८                  | ४८         | ४९           | ५०         | ५१          |
| ११              | २०२                  | ४९         | લ૦           | ५१         | ५२          |
| १२              | २०६                  | 40         | ५१           | ષર         | ५३          |
| १३              | २१०                  | 48         | ५२           | વરૂ        | 48          |
| 88              | २१४                  | ષર         | ષર           | વક         | ५५          |
| १५              | २१८                  | 43         | 48           | વલ         | ५६          |
| १६              | २२२                  | 48         | فيزفز        | ५६         | 4/9         |

अर्थसंबृष्टिको स्पष्ट करतेके लिये यह अंकसंबृष्टि कल्पित की गई है। इसे देवनेसे विदित होता है कि प्रथम समयके प्रथम खण्डके जो २९ परिणाम हैं वे मात्र प्रथम समयके ही किन्हीं जीवोंके पाये जाते हैं दितीयादि समयोंमें नहीं। प्रथम समयके द्वितीय बण्डके जो ४० परिणाम हैं वे किन्हीं जीवोंके प्रथम समयमें भी पाये जाते हैं और किन्हीं जीवोंके इसरे समयमें भी पाये जाते हैं। इससे अगले समयोंमें नहीं। प्रथम समयके तृतीय खण्डके ५ ९३. संपिद्व अप्यावहुअपरूवणं कस्सामो । तं च दुविह्मप्यावहुअं सत्थाण-परस्थाणमेदेण । तत्थ ताव सत्थाणप्याबहुअं कस्सामो । तं जहा—अधापवनकरण-पटमसमयिम पटमसंडजहण्णपिरणामो थोवो । तत्थेव विदियखंडजहण्णपिरणामो आणंतगुणो । तदियखंडजहण्णपिरणामो अणंतगुणो । तदियखंडजहण्णपिरणामो अणंतगुणो । तदियखंडजहण्णपिरणामो अणंतगुणो चि । एवं पटमसमयपिरणामसंडाणं जहण्णपिरणाम-हाणाणि चेव अस्सिऊण सत्थाणप्यावहुअं कर्द । संपिद्व पटमसमयिम्म पटमसंडस्स उक्कस्सपिरणामो थोवो । तत्थेव विदियखंडउक्कस्सपिरणामो अणंतगुणो । तदियखंडउक्कस्सपिरणामो अणंतगुणो । एवंयुवि वि विद्यायस्य ज्वस्सपिरणामो अणंतगुणो । एवंयुवि विद्यायस्य ज्वस्सपिरणामो अस्तियुव्य सत्थाणप्यावहुअं मण्यं । एवं चेव विदयसमयप्युद्व संद पिड हिट्ठजहप्युक्सपिरणामाणं सत्थाणप्यावहुअम्पुगत्वचं जाव अधापवनकरणचिरमसमयो चि । तदो सत्थाणप्यावहुअम्पुगत्वचं जाव अधापवनकरणचिरमसमयो च ।

जो ४१ परिणाम हैं वे प्रथम समयके समान द्वितीय और तृतीय समयमें भी पाये जाते हैं, इससे अगले समयों में नहीं और इसी प्रकार प्रथम समयके चौथे खण्डके जो ४२ परिणाम है वे प्रथम समयसे लेकर चौथे समय तक ही पाये जाते हैं, इससे अगले समयों में नहीं। इस प्रकार प्रथम समयके परिणामोंकी अनुकृष्टि उक्त अंक संदृष्टिके अनुसार चौथे समय तक चनती है, इससे आगे नहीं। तथा चौथे समयसे आगे प्रथम समयमें पाये जानेवाले परिणामों की निर्दृत्ति हो जाते हैं। इसलिये इससे आगे प्रथम समयमें पाये जानेवाले परिणामों की निर्दृत्ति हो जाती है, इसलिये इससे आगे प्रथम समयके परिणामों की ज्वस्था भी उक्त परिणामों की ज्वस्था भी उक्त परिणामों की ज्वस्था में उक्त परिणामों की ज्वस्था भी उक्त परिणामों की ज्वस्था भी उक्त परिणामों की ज्वस्था में उक्त परिणामों की ज्वस्था भी उक्त परिणामों की ज्वस्था में उक्त परिणामों की ज्वस्था में उक्त परिणामों की ज्वस्था में उक्त परिणामों की ज्वस्था से उक्त परिणामों की ज्वस्था में उक्त परिणामों की उक्त परिणामों की ज्वस्था में उक्त परिणामों की ज्वस्था भी उक्त परिणामों की परिणामों की परिणामों की उक्त परिणामों की उक्त परिणामों की परिणा

५९३ अब ऑप्यवहृत्वका कथन करेगे। वह अल्पबृह्त्व स्वस्थान और परस्थानक भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे सर्वप्रयम स्वस्थान अल्पबृह्त्वका कथन करेगे। यथा— अल्पबृह्त्वका कथन करेगे। यथा— अल्पबृह्त्वका कथन करेगे। यथा— अल्पबृह्त्वका कथन परिणाम स्वस्ते त्योक है। उससे वहीं पर तीसरे खण्डका जमन्य परिणाम अननतृत्या है। इससे वहीं पर तीसरे खण्डका जमन्य परिणाम अननतृत्या है। इस प्रकार वहीं पर अतिस स्वयक्त जमन्य परिणाम अननतृत्या है। इस प्रकार साथ प्रथम समयके परिणामकालोंके जमन्य परिणाम अननतृत्या है। इस स्थानके प्राप्त होने वक्त जानना चाहिए। इस प्रकार साथ प्रथम समयके परिणामकालोंके जमन्य परिणामकानोंका अवतन्यन लेकर स्वस्थान अल्पबृह्त किया। अव प्रथम समयमें प्रथम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम त्योक है। उससे वहीं पर दूसरे खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अननतृत्या है। इस अल्प साथ साथ साथ स्थानके प्राप्त है। इस अल्प कारो मो अनित्ता खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अननतृत्या है इस स्थानके प्राप्त है। इसो प्रकार आने भी अनित्ता खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अननतृत्या है। इसो अल्प आने भी अनित खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अननतृत्या है। हो प्रकार आने भी अनित खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अननतृत्या है। इसो प्रकार आने भी अलिक क्ष्म कर्म कर्म करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम समयक्षेत्र क्ष्म खण्डका उत्कृष्ट परिणामोंका अपन्यकृत्वकरणके अनित स समय के प्रति क्षम क्षमा। इसो प्रकार दूसरे समयसे लेकर अपन क्षमा। इसो प्रकार दूसरे समयसे लेकर अपन क्षमा। इसो प्रकार दूसरे समयसे लेकर क्षम क्षमा। इसो प्रकार वृद्ध सामयसे लेकर क्षम क्षमा। इसो प्रकार क्षमा क्षमा। इसो प्रकार क्षमा क्या क्षमा क्

- अधापवत्तकरणपढमसयए जहिंग्णया विसोही थोवा ।
- ९९४. किं कारण ? एत्रो अण्णस्स जहण्णिवसोहिद्वाणस्स अधापवत्तकरणविसए अणुवलंभादो ।
  - # विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा।
- - \* एवमंतोमुहत्तं ।
- ९६, एवमेर्देण कमेण जहण्णविसोहीओ चेव पडिसमयमणंतगुणकमेण
  णेदन्वाओ जाव अंतोम्रहुत्तमुवरिं चडिद्ण ट्विदपटमणिव्वम्मणकंडयचिसममो ति
  भणिदं होदि ।

हुआ। अब परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते है-

- अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे स्तोक है।
- ६९४. क्योंकि इससे कम अन्य जघन्य विशुद्धिस्थान अधःप्रवृत्तकरणमें नहीं पाया जाता।
  - अ उससे दसरे समयमें जघन्य विश्वद्धि अनन्तगुणी है ।
- ६ ९५ क्योंकि प्रथम समयके जधन्य विशुद्धिस्थानसे पट्स्थानक्रमसे असंस्थात लोक-मात्र विशुद्धिस्थानोंको उल्लंघन कर स्थित हुए दूसरे खण्डके जघन्य विशुद्धिस्थानका दूसरे समयमें जघन्यपना देखा जाता है।

विश्वेषार्थ — अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयका जो दूसरा खण्ड है तत्सद्त ही दूसरे समयका प्रथम खण्ड है। जैसा कि पूर्वोक्त अंक संदृष्टिसे स्पष्ट झात होता है। इन दोनों स्थानों की जयन्य विश्वद्धि समान होकर भी यह प्रथम समयके प्रथम खण्डकी जयन्य विश्वद्धि पट्स्थान पतितकससे अनन्तगुणी है यह कक्त सूत्रका तात्पर्य है। जीवकाण्ड झान-मार्गणाके अन्तर्गत अत्वक्षान प्रक्रपणाके समय पर्यायझानके उत्तर पर्यायसमास ज्ञानके प्रद्धिक कमको बत्तानों के विश्व जो पट्स्थानपतित वृद्धिका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर देना चाहिए।

- # इस प्रकार अन्तर्ग्रहूर्त तक जानना चाहिए।
- ५९६. इस प्रकार अन्तर्मु हुर्ग ऊपर जाकर स्थित हुए प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक इस क्रमसे जघन्य विमुद्धिका ही प्रति समय अनन्तगुणितकमसे कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य हैं।

विश्वेषार्थ — अधःप्रवृत्तकरणमें प्रत्येक निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण अन्तर्श्व हुर्त है जो अधःप्रवृत्तकरणके काळके संस्थातर्वे भागप्रमाण है। अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समय तक प्रथम समयकी जघन्य विश्वद्विष्ठे दूसरे समय-

- § ९७. संपहि एसो उवरि किंचि णाणत्तमत्थि ति तप्पद्प्पायणद्वमिदमाह-
- \* तदो परमसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा।
- ९ ९८. किं कारणं १ पुन्तिनलजङ्गरणपिसोद्दी णाम अधापवत्तकरणपदमसमयविसोहिङ्गाणां चित्तमखंडस्मादिविसोही । एसा तुण तत्त्वेतुकस्सविसोही, तत्तो असंखेजलोगमेत्तपरिणामद्वाणाणि छ्ट्राणविङ्गदसस्वाणि वोलिय समबद्दिदा । तदो पुन्त्रिनलजहण्णविसोहीदो एसा अणंतगुणा जादा ।
- अन्ति जहण्णिया विसोही णिडिदा तदो उवरिमसमए जहण्णिया
   विसोही अर्णतग्रणा ।

की जघन्य विशुद्धि अनत्वराणी है। दूसरे समयको जघन्य विशुद्धिसे तीसरे समयको जघन्य विशुद्धि अनत्वराणी है तथा तीसरे समयको जघन्य विशुद्धिसे चौथे समयको जघन्य विशुद्धि अनत्वराणी है। इस प्रकार निर्वाणकाणकके अतिवस समय तक पूर्व-पूर्वके समयको जघन्य विशुद्धि अगले-अगले समयको जयन्य विशुद्धि उत्तरोत्तर अनत्वराणी जानती चाहिए यह उक्त सूत्रका तात्वर्य है। अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा यहाँ निर्वाणाकाण्डकका प्रमाण ४ है। निर्वाणका काण्डककी प्रत्येक समयको यह जघन्य विशुद्धि अध्यायनुक्तरणके प्रथम समयके प्रथमादि सण्डगत जघन्य विशुद्धिगाँक सदृश होनेसे निर्वाणकाण्डकके अन्तिम समय तक इसका जघन्यपना देखा जाता है यह उक्त अंकरदृष्टिसे मेळे प्रकार जात होता है।

९९७ अब इससे उत्पर कुछ नानात्व है उसका कथन करनेके छिये इस सूचको कहते हें—

उससे प्रथम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है ।

६ ९८. क्योंकि इससे समनन्तर पूर्व जो जघन्य विशुद्धि बतला आये है वह तो अधः मञ्चलकरणक प्रथम समयक विशुद्धिस्थानों के अन्तिम खण्यकी आदिकी विशुद्धि है और यह ( मकुत सूत्र निर्मिष्ट) वहीरर उन्क्रेट विशुद्धि है जो उक्त जघन्य विशुद्धिसे छह स्थान कमसे बृद्धिस्थ असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्यानोंको उन्तर्वचनकर अवस्थित है, इसलिए अनन्तर पूर्वकी जघन्य विशुद्धिसे यह अनन्तराणुं हो गई हैं।

विशेषार्थ — प्रथम निवंगणाकाण्डकके अनितम समयकी जघन्य विशुद्धि और अधाप्रवृत्तकरणके प्रथम समयके अनितम खण्डकी ज्ञायन्य विशुद्धि सदृत्र है यह समनन्तर पूर्व
ही बतला आये हैं। यहाँ प्रथम निवंगणाकाण्डकके अनितम समयकी जघन्य विशुद्धि अधाप्रवृत्तकरणके प्रथम समयके अनितम खण्डकी उन्कृष्ट विशुद्धिकों जो अनन्तरगुणा बतलाया है
सो इससे इसी खण्डकी उन्कृष्ट विशुद्धि केनी चाहिए, क्योंकि प्रथम निवंगणाकाण्डकके
अनितम समयकी जघन्य विशुद्धिसे अधाप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अन्तिम खण्डकी
उन्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होना युक्तियुक्त है। अंक्स्मृष्टिकी अपेक्षा अधाप्रवृत्तकरणके
प्रथम समयका अनितम खण्ड ४२ अंक प्रमाण है। चीथे समयके प्रथम खण्डकों भी वही
प्रथम तिस्पण्ड है। अत्राह्म विश्वेष्ठ स्थान समयकी जघन्य विशुद्धिसे
प्रथम समयको उन्तिम खण्ड ४२ अंक प्रमाण है। चीथे समयके प्रथम खण्डकों भी वही
प्रथम समयको उन्तिम द्वार्थ अनन्तगुणी है।

अ पूर्वमें जहाँ जघन्य विश्वद्धि समाप्त हुई है उससे उपरिम समयमें जघन्य विश्वद्धि ( प्रथम समयकी उत्क्रष्ट विश्वद्धिसे ) अनन्तग्राणी है ।

## \* विदियसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा।

६९९ यहाँ अर्थान उक्त सूत्रमें 'जिम्ह जहणियश विसोहो णिहिटा' इस वचनसे प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकं अनिसास समयका परामर्ज किया गया है। इसे मर्थादा करके ज्ञान्य विश्वद्धियानोंका अनन्तगुणी इद्विके कमसे पहले ही हो। इसे पर्धादा उससे उपिस मसय ऐसा कहने पर दूसरे निर्वर्गणाकाण्डका प्रथम समय छेना चाहिए। यहाँ को जम्म विश्वद्धि प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वद्धि अनन्तगुणी होतो हैं, क्यांकि प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वद्धि अनन्तगुणी होतो हैं, क्यांकि प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वद्धि प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वद्धि द्वितीय समयक द्विचरम सण्डक आन्तम परिणामक सहुरा होकर अर्थकपनेसे अवस्थित है और यह जयन्य विश्वद्धि होती स्वस्थित है। इस्तिल अनन्तगुणी हो गई है।

विशेषार्थ — द्वितीय निवंगाणाकाण्डकके प्रथम समयको जो जघन्य विशुद्धि है उसके समान हो अधःप्रवृत्तकरणके द्वितीय समयकं अन्तिम खण्डको जघन्य विशुद्धि है जो अधःप्रवृत्तिकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डको उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है। इमका
प्रयास हो के अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डको यह उत्कृष्ट विशुद्धि
द्वितीय समयके उपान्य खण्डके अन्तिम परिणामके सहर उत्वेद्यमाण है और इससे उसी
समयके अन्तिम खण्डको जघन्य विशुद्धि अष्टांकस्वरूप होनेसे अनन्नगुणी है।

\* उससे दूसरे समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है।

९१०० क्योंकि पूर्वकी जघन्य विशुद्धि दूसरे समयके अन्तिम खण्डके जघन्य परिणामस्वरूप है, परन्तु यह उससे अमंख्यात छोकप्रमाण पट्स्थानोंको उल्लंघन कर स्थित हुए दूसरे समयके अन्तिम खण्डकी उल्कृष्ट विशुद्धि है, इसलिये यह उससे अनन्तगुणी हो जाती है।

विश्वेषार्थ — यहाँ पर दूसरे समयसे अधःप्रवृत्तकरणका दूसरा समय ठिया गया है। इसके अन्तिम खण्डको जो जपन्य विशुद्धि है उत्तरी ही दितीय नियंगणाकाण्डकके प्रथम समयकी जपन्य विशुद्धि है वे दोनों विशुद्धियों परस्पर समान हैं, अतः उससे चूर्णियुत्रमें अधःप्रवृत्तकरणके दूसरे समयके अनिम खण्डकी उत्तरह विशुद्धिको जा अनननगुणा वत्ताज्या है वह युक्तियुक्त ही है, क्योंकि पूर्वकी जयन्य विशुद्धि वसी खण्डके प्रथम परिणामस्वरूप

- # एवं णिव्यामणकंडयमंतोमुहत्तद्धमेशं अधापवत्तकरणचरिम-समयो सि ।
- ६१०१. एवमेदीए दिसाए अंतोमुहत्तद्वमेत्रमेगं णिव्वग्गणकंडयमवड्डिदं काद्ण जहण्णुकस्सपरिणामाणग्रुवरिमहेट्डिमाणमप्पाबहुअं कायव्वं जाव सञ्वणिव्यग्गण-कंडयाणि जहाकममुल्लंषियुण पुणो दुचरिमणिव्यन्गणकंडयचरिमसमयउकस्सविसोहीदो अधापवत्तकरणचरिमसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा होद्ण जहण्णविसोहीणं पञ्जवसाणं पत्ते ति । एदुद्रं जाव एगंतरिदज्जहण्णुक्कस्सविसोहिद्राणपडिवद्धाए पयदप्पाबहअपह्रवणाए जित्य णाजनिमदि वत्तं होह ।
- ६ १०२. संपृष्टि एदेण सत्तेण सचिदत्थस्स किंचि विवरणं कस्सामो । तं जहा---पदमणिन्यगाणकंडयविदियसम् ए उक्कस्सविसोहीदो उचरि विदियणिन्यगगणकंडयविदिय-समए जहण्णविसोही अणंतगुणा । एदम्हादो उवरि पढमणिव्वन्गणकंडयतदियसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । एदिस्से उयरि विदियणिव्वग्गणकंडयतदियसमए

है और यह उत्कृष्ट विशृद्धि उसी खण्डके अन्तिम परिणामस्वरूप है जो पट्स्थानपतित असंख्यात लोकप्रमाण बृद्धिसे बृद्धिको प्राप्त हुई है।

- इस प्रकार अन्तर्भ्रहर्त कालप्रमाण एक (प्रत्येक) निर्वर्गणाकाण्डकको अवस्थित कर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।
- ६ ९०१. इस प्रकार इस पद्धतिसे अन्तर्सुहूर्त कालप्रमाण एक निर्वर्गणाकाण्डकको अवस्थित कर उपरिस्न और अथस्तन जघन्य और उत्कृष्ट परिणामीका अल्पबहुत्व करना चाहिए। और यह सब अल्पबहुत्व सब निर्वर्गणाकाण्डकोंको क्रमसे उल्लंघन कर पुनः विचरमनिर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट विश्रद्धिसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयको जघन्य विशुद्धि अनन्तुगुणी होकर जघन्य विशुद्धिका अन्त प्राप्त होने तक करना चाहिए। इतने दूर तक जो एक-एक निवर्गणाकाण्डकके अन्तरसे जघन्य और उन्क्रष्ट विशृद्धि-स्थानोंसे प्रतिबद्ध प्रकृत अल्पबहुत्व कहा है उसमें कोई भेद नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

विशेषार्थ-यह परस्थान अल्पबहुत्व वतलानेका प्रकरण है, इसलिये पूर्वमें ऊपर और नीचेके परिणामोंकी विशुद्धिका जो अनुकृष्टि पद्धतिसे अल्पबहुत्व वतलाया गया है बह आरोके परिणासोंमें किस प्रकारका है यह बतलानेके लिए यह सूत्र आया है। इस बिषयका विशेष स्पष्टीकरण आगे श्री जयधवला जीमें स्वयं किया ही है।

९ १०२ अब इस सुत्रसे स्चित हुए अर्थका कुछ विचरण करेंगे। यथा—प्रथम
निर्वर्गणाकाण्डकके दूसरे समयकी उत्कृष्ट विद्युद्धिसे ऊपर इसरे निर्वर्गणाकाण्डकके दूसरे समयको जवन्य विश्रुद्धि अनन्तगुणी है। इससे ऊपर प्रथम निवर्गणाकाण्डकके तीसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तराणी है। इससे ऊपर दूसरे निर्वर्गकाण्डकके तीसरे समयकी जवन्य बिशुद्धि अनन्तराणी है। इससे उपर प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके चौथे समयको उत्कृष्ट जहण्णविसोही अर्णतगुणा। तत्ते पटमिणव्यगणकंडयचउत्थसम् उक्कसविसोही अर्णत-गुणा। एवं जाणिऊण णेदव्वं जाव विदियणिव्यग्गणकंडयचिससम्ए जहण्णविसोही अर्णतगुणा जादा ति। एवमणंतरोविममिणव्यग्गणकंडयजहण्णपरिणामाणमणंतरहेट्टि-मिणव्यग्गणकंडयुक्कस्सपरिणामेहिं जहाकममणुसंधाणं काद्ण णेदव्वं जाव अधा-पवत्तकरणचरिमसम्ए जहण्णिया विसोही दुचरिमणिव्यग्गणकंडयचरिमसमयुक्कस्स-विसोहीदो अर्णतगुणा होदण जहण्णविसोहीणं पज्जवसाणं पत्ता ति।

- ६ १०३. संपद्यि ऐत्तो उवरि चरिमणिव्यमाणकंडयमेत्ताणधुक्कस्सपरिणामाणं चेव अप्पाबहुअं णेदव्यमिदि पदप्पायणदृधुत्तरं पर्वधमाइ—
- तदो खंतोमुहुत्तमोसिरयुण जिम्ह उक्कस्सिया विसोही णिडिया तत्तो उवरिमसमण् उकस्सिया विसोही अणंतगुणा ।

विगुद्धि अनन्तराणी है। इस प्रकार जानकर दूसरे निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जधन्य विगुद्धि अनन्तराणी है इसके प्राप्त होने तक अल्पबहुत्व करते जाना चाहिए। इस प्रकार अनन्तर अधस्तन निर्वर्गणाकाण्डकके जधन्य परिणामोंका अनन्तर अधस्तन निर्वर्गणा-काण्डकके उन्कृष्ट परिणामोंके साथ कमसे अनुसन्धान करते हुए अध्यम्बन्नकरणके अन्तिम समयकी उन्कृष्ट विगुद्धिसे अधनन्तराणी होकर जधन्य विगुद्धि द्विचरम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उन्कृष्ट विगुद्धिसे अनन्तराणी होकर जधन्य विगुद्धिसे अनन्तराणी होकर जधन्य विगुद्धिरोके अन्तको प्राप्त होती है इस स्थानके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए।

५ १०३. अब इससे ऊपर अन्तिम निर्वर्गणाकाण्डकप्रमाण उत्कृष्ट परिणामोंका ही अल्पबहृत्व करते हुए ले जाना चाहिए इस वातका कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धको

कहते हैं---

# पुनः अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसे अन्तर्म्यहर्त नीचे आकर जहाँ उत्कृष्ट विश्वद्धि समाप्त हुई है उससे उपरिम समयमें उत्कृष्ट विश्वद्धि अनन्तगुणी होती है।

- 6 १०४. एत्थ 'जम्डि उद्देसे उक्कस्सिया विसोही णिड्रिदा' ति णिहेसेणेदेण दुचरिमणिव्वमाणकंडयचरिमसमयो परामरसिओ, तस्थतणुक्कस्सविसोहीदो उवरि अधापवत्तचरिमसमयज्ञहण्णविसोहीए अणंतगुणमावेण पुरुव पुरुविदत्तादी । 'तदी उबरिमसमये' ति वृत्ते चरिमणिव्यग्गणकंडयपढमसमयस्स गृहणं कायव्यं, तत्थतणुकस्स-विसोही पुन्विन्छजहण्णविसोहिद्वाणादो अणंतगुणा ति वृत्तं होइ। एत्य कारणं सुगमं।
- # एवम्झस्सिया विसोही खेदव्वा जाव अधापवत्तकरणचरिम-समयो सि ।
- ५ १०५. एवम्रुकस्सिया चेव विसोही अणंतराणं पेक्सियुणाणंतगुणा णेयच्वा । केवदुरमिदि वृत्ते जाव अधापवत्तकरणचरिमसमयो ति पयद्प्पाबहुअपरूवणाए मुआदा-णिहेसी कदो । सेसं सगमं ।
- § १०४ यहाँ 'जिस स्थान पर उत्क्रष्ट विशुद्धि समाप्त हुई हैं' इस प्रकार इस निर्देशसे बिचरम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयका परामर्श किया गया है। उस स्थानकी उत्क्रष्ट विशक्ति कपर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयकी जघन्य विशक्तिका अनन्तगुणेरूपसे पहले कथन कर आये हैं। 'उससे ऊपरके समयमें' ऐसा कहने पर अन्तिम निवर्गणाकाण्डकके प्रथम समयका प्रहण करना चाहिए। उस स्थानकी उत्कृष्ट विशृद्धि पूर्वक जघन्य विशृद्धि-स्थानसे अनन्तगुणी होती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँ पर कारणका कथन सुगम है।

विज्ञेषार्थ-पहले द्विचरम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट विश्वदिसे अधःप्रकृत्तकरणके अन्तिम समयकी जो जघन्य बिशुद्धि अनन्तगुणी बतला आये हैं उससे अन्तिम निर्वर्गणाकाण्डकके प्रथम समयकी उत्कृष्ट बिशुद्धि अनन्तगुणी होती है यह इस सुत्रका भाव है। कारण यह है कि यह जघन्य विशृद्धिसे पटस्थान पतित असंख्यात छोक-प्रसाण परिणासोंकी बुद्धि होने पर प्राप्त होती है।

- इस प्रकार उत्कृष्ट विशुद्धिका यह कम अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक हे जाना चाहिए।
- १ १०५. इस प्रकार समनन्तर पूर्व समयोंको देखते हुए उत्कृष्ट विशुद्धि हो अनन्तराणी
   छे जानी चाहिए। कितनी दूर तक छे जानी चाहिए ऐसा कहने पर 'अधःप्रशृत्तकरणके अन्तिम समय तक' इस प्रकार प्रकृत अल्पवहत्वप्रकृपणाकी मर्यादाका निर्देश किया है। शेष कथन सुगम है।
- -विज्ञेषार्थ---यहाँ पूर्वमें निर्दिष्ट की गई कल्पित अंक संदृष्टिकी ध्यानमें रखकर अनेक जीवोंके आश्रयसे विशुद्धिसम्बन्धी उक्त अल्पबहुत्वको स्पष्ट करते हैं। समझो एक जीव है जो अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें विशुद्धिवश १ संख्याक परिणामको प्राप्त हुआ उसकी विश्वद्भित सबसे जघन्य होगी। अब एक ऐसा दूसरा जीव है जो दूसरे समयमें ४० संख्याक जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी विश्वद्भित्त पूर्वकी विश्वद्भित्ते अनन्तगुणी होगी। अब एक ऐसा तीसरा जीव है जो ८० संख्याक जघन्य परिणामको तीसरे समयमें प्राप्त हुआ।

१. ता०प्रतौ णिहेसे इति पाठः ।

88

ਚ.

**उसकी विञ्**द्धि पूर्वकी विञ्द्धिसे अनन्तगुणी होगी। अब एक ऐसा जीव है जो **चौधे** समयमें १२१ संख्याक जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी विशृद्धि पूर्वकी विशृद्धिसे अनन्तगुणी होगी। यहाँ सर्वत्र षटस्थान पतित क्रमसे असंख्यात छोकप्रमाण परिणामोंके बाद तत्तत्त्थानसम्बन्धी यह जवन्य विञ्जद्विस्थान प्राप्त होता है ऐसा समझना चाहिए। अब एक ऐसा जीव है जो अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें ही १६२ संख्याक उत्कृष्ट परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी उत्कृष्ट विशृद्धि पूर्वकी जघन्य विशृद्धिसे अनन्तगुणी होगी। इस विज्ञद्भिको भी अनन्तगणी पूर्वोक्त प्रकारसे जान छेना चाहिए। अब एक ऐसा जीव है जो द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके प्रथम समयमें १६३ संख्याक जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी जधन्य विशृद्धि पूर्वकी उत्कृष्ट विशृद्धिसे अनन्तगुणी हैं। यहाँ पूर्वकी उत्कृष्ट विशृद्धि क्वकस्वरूप हैं और प्रकृत जघन्य विशुद्धि अष्टांकस्वरूप है, इसलिये उससे यह अनन्तगुणी है। अब एक ऐसा जीव है जो अधःप्रयुत्तकरणके द्वितीय समयमें २०५ संख्याक उत्कृष्ट परिणामको प्राप्त हुआ। उसको उत्कृष्ट विश्वद्धि पूर्वकी जघन्य विश्वद्धिसे अनन्तराणी है। अब एक ऐसा जीव है जो द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके द्वितीय समयमें २०६ संख्याक जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ । उसकी जघन्य बिशुद्धि पूर्वकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी है। अब एक ऐसा जीव है जो अधःप्रवृत्तकरणके तीसरे समयमें २४९ संख्याक उत्कृष्ट परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि पूर्वकी जघन्य विशुद्धिसे अनन्तगुणी है। यह एक कम है जिसे ध्यानमें लेकर परस्थानसम्बन्धी पूरे अल्पबहुत्वको समझ लेना चाहिए। अब यहाँ इसी विषयको स्पष्ट करनेके लिये कोष्ठक दे रहे हैं-

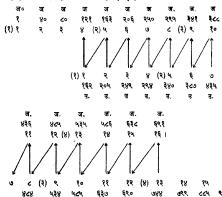

- ६ १०६. एवमधापवत्तकरणिवसोहीणमप्पावहुअम्रुहेण परूवणं काद्ण संपिष्ठ पयदस्यम्यसंहरेमाणो स्त्रामिदमाह—
  - # एदमधापवत्तकरणस्य लक्खणं।
- १०७. एदमणंतरपद्भविदमणुक्षद्विरुक्खणमभापवत्तकरणस्म लक्खणं दहन्विमिदि
  भणिदं होदि । एवमेदश्चवसंहरिय संपिह अपुन्वकरणलक्खणपद्भवणद्विमिदमाह
  - अपुच्वकरणस्स पढमसमए जहण्णिया विसोही थोवा।
- § १०८. एत्य ताव अपुज्वकरणद्धमंतोम्रहुचपमाणं समयभावेण द्वविय तत्थ
  परिणामाणमवद्वाणकमं सुचस्रचिदं वचहस्सामो । तं जहा—तत्थ तिरिण अणिओगहाराणि—परूवणा पमाणमप्पावहुत्रं च । तत्थ परूवणदाए अत्थि अपुञ्वकरणपद्धमसमय परिणामद्वाणाणि । एवं णेदव्यं जाव चरिमसमओ चि । परूवणा गया ।
  पमाणं—एकेकिम्म समय परिणामद्वाणाणि असंसेका लोगा । पमाणं गदं ।
  - § १०९. अप्पाबहुअं दुविहं--विसोहीणं तिच्व-मंदप्पाबहुअं परिणामपंति-
  - १. यहाँ १ से लेकर १६ तककी संख्या अधःप्रवृत्तकरणके समयोंकी सूचक है।
  - २ ब्रेकेटके भीतरकी संख्या निर्वर्गणाकाण्डकोंकी सूचक है। प्रत्येक निर्वर्गणाकाण्डक ४-४ समयोंका है।
  - ३. १, ४० आदि संख्या उस उस समयके उस उस संख्याक परिणामकी सूचक है।
  - यहाँ जधन्यसे जघन्य, जघन्यसे उत्कृष्ट, उत्कृष्टसे जघन्य और उत्कृष्टसे उत्कृष्ट प्रत्येक स्थान अनन्तगुणी विशृद्धिको िच्ये हुए हैं।
- ९ १०६ इस अकार अधःप्रवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियोके अल्पबहुत्बद्वारा कथन
  करके अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए इस सूत्रको कहते हैं
  - **\* यह अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण है ।**
- § १०७. यह अनन्तर पूर्व कहा गया अनुन्कृष्टिका लक्षण अध्यप्रवृत्तकरणका लक्षण
  जानना चाहिए यह उक्त कबनका तात्पर्य है। इस प्रकार इसका उपसंहार कर अब अपूर्वकरणके लक्षणका कथन करनेके लिए इस सुत्रको कहते हैं—
  - \* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे स्ताक है।
- \$ १०८. यहाँ पर सर्वप्रथम अपूर्वकरणके अन्तर्ग्रहर्तप्रमाण कालको समयरूपसे स्थापित कर वहाँ परिणामोंके सूत्र द्वारा सूचित हुए अवस्थानकमको वतलावेंगे। यथा— प्रकृतमें तीन अनुयोगद्वार हैं—प्रकृपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्य। उनमेंसे सर्वप्रथम प्रकृपणा अनुयोगद्वारको वतलाते हैं—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें परिणामस्थान हैं। इसी प्रकार कलितम समय तक कथन करते हुए ले जाना चाहिए। प्रकृपणा अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। प्रमाण—पक-एक समयमें परिणामस्थान असंस्थात लोकप्रमाण हैं। प्रमाण अनुयोद्वार समाप्त हुआ। समाप्त हुआ।
  - § १०९ अल्पबहुत्व दो प्रकार है—विशुद्धियोंकी तीव्रता-मन्द्रतासम्बन्धी अल्पबहुत्व

दीहत्तप्याबहुअं चेदि । तत्य ताव पढमसमयप्यहुि परिणामपंतीणमायामस्स थोव-बहुत्तविधि वत्त्रइस्सामी । तं जहा—अपुब्वकरणपढमसमए परिणामपंतिआयामी थोवी । विदियसमए विसेसाहिओ । केत्तियमेत्री विसेसी ? असंखेडजलोगपरिणामद्वाणमेत्री । होंतो वि पढमसमयपरिणामपंतिमंतोमुहृत्तमेत्त्रखंडाणि कार्ण तत्थ एयखंडमेत्री । एवमणंतरोवणिधाए विसेसाहियकमेण जेदच्यं जाव चरिमसमयपरिणामपंतिआयामी ति । जविर समए समए अपुब्वाणि चेव परिणामद्वाणाणि । संपित्व विसोहीणं तिच्य-मंददाये अप्याबहुअं सुनाजुसारेण कस्सामी । तं जद्दा—'अपुब्वकरणपढमसमए जहण्ज-विसोही थोवा' एवं मणिदे अपुब्वकरणपढमसमए असंखेडजलोगमेत्त्रविदिद्वाणाणं मज्झे जा जहण्जिया विसोही सा सन्वमंदाणुमामा ति वृत्तं होह ।

# \* तत्थेव उद्धस्सिया विसोही अणंतगुणा ।

 ११०. तत्थेवापुल्वकरणपढमसम् जा उक्तस्सिया विसोही असंखेजजलोगमेच-छट्टाणाणि समुक्लंघियुणावद्विदा मा पुल्विक्लजहण्णविसोहीदो अणंतगुणा ति वृत्तं होह ।

\* विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा।

और परिणाससम्बन्धा पंक्तियोंकी दीर्घनासम्बन्धा अल्पबहुत्व। उनमेंसे सर्वप्रथम प्रथम समयसे छेकर परिणामोंकी पंक्तियोंके आयामकी अल्पबहुत्वविधिको बतलावेगे। यथा— अपूर्वकरणके प्रथम समयमें परिणामोंकी पंक्तिका आयाम सबसे स्तोक है। उससे दूसरे समयमें विजेश अधिक है।

### शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—असंख्यात छोकप्रमाण जो परिणामस्थान है तत्प्रमाण है। इतना होता हुआ भी प्रथम समयकी परिणामोंकी पंक्तिके, अन्तर्मुहूर्तके जितने समय हों उतने खण्ड करने पर उत्तमें एक खण्डप्रमाण है।

इस प्रकार अनंतरोपिनयाका आश्रयकर विशेषाधिक कससे अन्तिम समयके परिणामोंकी पंक्तिके आयामके प्राप्त होनेतक कथन करते हुए छे जाना चाहिए। इतनी विशेषता
है कि प्रत्येक समयमें अपूर्व ही परिणामस्थान प्राप्त होते हैं। अन विग्रद्वियाँकी तीन्नतासन्दत्ताके अल्पबहुत्वको सुत्रके अनुसार करेंगे। यथा— 'अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जमन्य
विग्रुद्धि सबसे ततीक हैं' ऐसा कहने पर अपूर्वकरणके प्रथम समयमें असंख्यात छोकप्रमाण
विग्रुद्धि सामों के मध्य जो जमन्य विग्रुद्धि है वह सबसे मन्य अनुभागवाछी है यह उक्त
क्षयनका तात्यव है।

## वहीं पर उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है।

\$ १९०. वहीं पर अर्थान् अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो उत्कृष्ट विमुद्धि है वह असंख्यात डोकप्रमाण पर्स्थानोंको उत्लंघन कर अवस्थित है। वह पूर्वकी जघन्य विमुद्धिसे अनन्तगुणी है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

उससे द्सरे समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है।

- ९१११. किं कारणं ? असंखेज्जलोगमेत्ताणि छट्टाणाणि अंतरिद्णैदिस्से सञ्चल्पित्रअञ्जलनादो ।
  - तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा ।
- ५११२. तत्थेवापुज्यकरणविदियसमए जा उक्किस्सिया विसोही साअणंतर-पर्कविदज्रहण्णविसोहीदो अणंतगुणा चि भणिदं होइ। एत्थ वि कारणं पुज्यं व वचन्त्रं।
  - \* समये समये असंखेजा लोगा परिणामद्राणाणि ।
- ५११३, अपुन्यकरणद्वाए सन्वत्थ समयं पिड असंखेजलोगमेत्ताणि परिणाम-द्वाणाणि एदेणप्याबद्वअविद्विणा अविद्विदा ति सणिदं होइ।
  - # एवं चिद्धसाणा च ।
- § ११४. जिनयमद्वाणप्रवित गंतूण णिरुद्धसमयपरिणामाणमणुकट्टी वोच्छिजिद तमेव णिव्वगणणकंडयं णाम । एत्थ पुण समये समये चेव णिव्वगणणकंडयं चेनव्वं, विविक्खियसमयपरिणामाणप्रवित एगम्मि वि समए संभवाणुवरुंभादो नि एसो एदस्स सत्तस्य भावत्थो ।
  - **\* एदं अपूर्वकरणस्स लक्खणं** ।
- ६ १११ क्योंकि असंख्यात लोकप्रमाण घटस्थानोंके अन्तरसे इसकी उत्पत्ति स्वीकार की गई हैं।
  - # वहीं पर उत्कृष्ट विश्वद्धि अनन्तगुणी है।
- ९११२ वही पर अर्थात् अपूर्वकरणके दूसरे समयमें जो ब्लुष्ट विशुद्धि होती है वह अनन्तरपूर्व कही गई जघन्य विशुद्धिसे अनन्तराणी हं यह बक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँ पर भी कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए।
  - प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं ।
- § ११३. अपूर्वकरणके कालमें सर्वत्र प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम-स्थान होते हैं यह बात इस अल्पवहुत्वके द्वारा निष्ट्वित होती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - # और इसी प्रकार प्रत्येक समयमें निर्वर्गणा होती है।
- § ११४ जितने स्थान ऊपर जाकर विवक्षित समयके परिणामोंकी अनुकृष्टिका विच्छेद होता है उसीका नाम निर्वर्गणाकाण्डक है। परन्तु यहाँ अपूर्वकरणके प्रत्येक समयमें निर्वर्गणा-काण्यकको प्रहण करना चाहिए. क्योंकि विवक्षित समयके परिणाम ऊपरके एक भी समयमें सम्भव नहीं हैं यह इस सूत्रका भावार्य है।
  - यह अपूर्वकरणका लक्षण है ।
- ६ ११५ अनन्तर पूर्व कहा गया यह प्रत्येक समयमें अनुक्रष्टिका विच्छेदस्वरूप अपूर्व-करणका छक्षण जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

विश्वेषार्थ- यहाँ अपूर्वकरणके स्वरूपका निर्देश करते हुए बतलाया है कि अपूर्वकरण का काल अन्तर्भहर्त है जो अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है। इस कालमें **कुछ** परिणामोंका प्रमाण असंख्यात छोकप्रमाण होकर भी प्रत्येक समयके परिणाम भी असंख्यात लोकप्रमाण हैं। जो प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक प्रत्येक समयमें सबज बृद्धिको लिये हुए हैं। प्रथम समयके असंख्यात छोकप्रमाण परिणामोंमें अन्तर्महर्तका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना प्रत्येक समयमें बृद्धि या चयका प्रमाण है। यहाँ प्रत्येक समयमें असंख्यात छोकप्रमाण परिणाम है इसकी सिद्धि प्रत्येक समयमें प्राप्त होनेवाछी विज्ञृद्धिके अल्पबहुत्वको ध्यानमें रख कर की गई है, क्योंकि प्रथम समयकी जधन्य विज्ञृद्धि सबसे स्तोक हैं। उससे उसी समयमें प्राप्त होनेवाली उत्कृष्ट विशुद्धि असंख्यात लोकप्रमाण षदस्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती है, इसलिये अनन्तगुणी है। उससे दूसरे समयमें प्राप्त होनेवाडी जघन्य विशुद्धि असंख्यात छोकप्रमाण षट्स्थानोंको उल्छंघन कर प्राप्त होती है, इसिंखिये अनन्तगुणी है। तथा उससे उसी समयमें प्राप्त होनेवाळी उत्कृष्ट विशृद्धि असंख्यात लोकप्रमाण परस्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती है, इसलिये अनन्तगुणी है। इसी प्रकार आगे भी प्रत्येक समयमें जघन्य और उत्कृष्ट विशृद्धिका यह अल्पबहुत्व अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। यहाँ प्रत्येक समयको जघन्य विशुद्धिसे उसी समयकी उत्कृष्ट विश्वद्भिको और उस समयकी उत्कृष्ट विश्वद्भिसे अगले समयकी जघन्य विश्वद्भिको उक्त प्रकारमे अनन्तराणी बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि अपूर्व करणके प्रत्येक समयमें असंख्यात-लोकप्रमाण परिणामस्थान हाते है। वे सब परिणामस्थान प्रत्येक समयके अपूर्व-अपूर्व ही होते हैं, इसलिये यहाँ भिन्न समयवाले जीवोंका तद्भिन्न समयवाले जीवोंके साथ अनुकृष्टि तो बनती ही नहीं। किन्तु एक समयवाले जीवाके परिणामोंमें सदशता-विसदशता बन जाती है। इसलिये अपूर्वकरणमें एक समयवाली ही निर्वर्गणा स्वीकार की गई है। खुलासा इस प्रकार है कि जो अनेक जीव एक साथ अपूर्वकरणमें प्रवेश करते हैं उनके परिणाम परस्परमें सदृश भी हो सकते हैं और विसदृश भी। किन्तु भिन्न समयवाले जीवोंक परिणाम विसदृश ही होते हैं। अब अपूर्वकरणके उक्त स्वरूपको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ कल्पित अंक-संदृष्टि दी जाती है-

कुल परिणामोंकी संख्या—४०९६, अन्तर्शुद्धर्तका प्रमाण ८; चयका प्रमाण १६; नियम यह है कि एक कम पदके आयेको पद और चयसे गुणित करनेपर उत्तरधन प्राप्त होता है। यथा—८ – १ = ७ – २ × × १६ = ४४८, इसे सर्पंचन ४०९६ मेंसे कम करने पर ४०९६ – ५४८ = ६६८ होष रहे। इसमें ८ का भाग देने पर २६४८ ÷ ८ = ४५८ हेण रहे। इसमें ८ का भाग देने पर २६४८ ÷ ८ = ४५६ लब्ब आये। यह अपूर्वकरणके प्रथम समयके कुल परिणाम हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक-एक चय १६ जोड़ने पर दूस समयसे छेकर आठवे समय तक प्रत्येक समयका इट्य कमसे ४०५, ४८८, ५०६, ५५२, और ५६८ होता है। इस्त्रेक समयमें होनेवाले ये परिणाम नाजों को अपिक्षा कहे गये हैं, क्योंकि एक समयमें एक जीवका परिणाम पक ही होता है, दूसरे जीवका भी उसी समय यह परिणाम हो सकता है और उससे मिन्न परिणाम भी हो सकता है। इस प्रकार अरवेक समयमें याना जीवों के प्रकार अरवेक समयमें वाना जीवों के प्रकार अरवेक समयमें वाना जीवों के प्रकार सर्वक है। इस समय स्वान की स्वान स्वा

## § ११६. संपंहि अणियद्विकरणस्स लक्खणहुपुरुवणहुमुत्तरसुत्तमाह्-

- अणियद्दिकरणे समए समए एक्केक्कपरिणामङ्गणाणि अणंत-ग्रणाणि च ।
- § ११७. अणियट्टिकरणपटमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमओ ति ताव एक्केक्कं
  चैव परिणामद्वाणं होइ । तत्थेगसमयिम्म परिणाममेदामावेहिं होंत पि समयं पिड
  अणंतगुणकमेणेवावद्विद<sup>े</sup> दहुब्बं, तत्थ पयारंतरासंभवादो । तम्हा अणियद्विकरणिम्म
  अंतोग्रुहुनमेत्ताणि चैव परिणामद्वाणाणि अणंतगुणसरूवेणावद्विदाणि होंति ति एसो
  एदस्स सात्तस्स मावत्थो ।
  - \* एदमणियदिकरणस्य लक्खणं ।
  - ६ ११८. सगममेदम्बसंहारवक्कं ।
- § ११६ अब अनिवृत्तिकरणके छक्षणके अर्थका कथन करनेके छिये आगेके सूत्रको कहते हैं —
- # अनिवृत्तिकरणके प्रत्येक समयमें एक-एक परिणामस्थान होता है तथा वे सब परिणामस्थान उत्तरीत्तर अनन्तगुणित होते हैं।
- - # यह अनिवृत्तिकरणका लक्षण है।
  - ६ ११८ यह उपसंहारवाक्य सगम है।

विश्वपार्थ — यहाँ अनिवृत्तिकरणके स्वरूपका निर्देश करते हुए वतलाया है कि इस करणका काल भी अन्वगुंहतेप्रमाण है जो अपूर्वकरणके कालके संस्थातवे भागप्रमाण है। यहले अध्यप्तवृत्तकरण और अपूर्वकरणके अपने-अपने कालके भीतर होनेवाले सब परिणामांका योग असंस्थात लंकप्रमाण वतला आये हैं। और प्रत्येक समयमें होनेवाले परिणाम भी उत्तरोत्तर सदृत वृद्धिकरणे अवस्थित असंस्थात लोकप्रमाण वतला आये हैं। किन्तु वह अवस्था अनिवृत्तिक लिंग हुए है। तात्त्य यह है वि यहाँ नामा जोवोंको अपेक्षा भी विवश्चित समयमें वही परिणाम होता है जो उत्तरोत्तर असन्वगुणी विश्वद्विको लिंग हुए है। तात्त्य यह है कि यहाँ नामा जोवोंको अपेक्षा भी विवश्चित समयमें वही परिणाम होता है जो दूसरे आदि जीवोंका उस समयमें पहले अतीत कालमें हुणा है, वर्तमान समयमें हैं या भविष्यमें होगा। इसमें न तांगितेषेद वाथक है, न लेप्यामें वाथक है, न संस्थानमेंद बाथक है और न वेदभेद हो वाथक है। एक समयमें स्थित नाना जोवोंका एक ही परिणाम होता है और न वेदभेद हो वाथक है। एक समयमें स्थित नाना जोवोंका एक ही परिणाम होता है और न

१. ता॰प्रतौ -कमेण वावड्रिदं इति पाठ. ।

§ ११९. एवं तिण्हं करणाणं लक्खणं पद्धविय संपिह एदेहिं करणेहिं अणादिय-मिच्छादिटिठस्स दंसणमोहोवसामणाविहाणं परूवेमाणो तन्त्रिसयमेव पहण्णाबक्कमाह-

अणादियमिच्छादिद्विस्स उवसामगस्स परूवणं वत्ताइस्सामो।

§ १२०. दंसणमोहउवसामणाए पद्रवगो अणादियमिच्छाइद्री वा होज्ज साहिय-मिच्छाइट्टी वा बेदगपाओग्गभावं वोलिय अद्रावीसं सत्तावीसं छव्वीसाणमण्णदरकम्मं-सिओ होदण पुणो सम्मत्तग्गहणाहिम्रहो होज्जं ति । तत्थ ताव अणादियमिच्छादिद्वि-मस्सियण पुरुवणं वत्तरस्यामो. सादियमिच्छादिद्विउवसामयपुरुवणाए तप्परुवणादी चेव गयत्थत्तदंसणादो सि भणिदं होइ ।

#### क्षतं जहा ।

करणके कालके जितने समय हैं. परिणाम भी उतने ही है, न न्यन हैं और न अधिक हैं। ऐसा होते हुए भी ये परिणाम उत्तरोत्तर अनन्तगुणी वृद्धिरूपसे ही अवस्थित है। इसका आजय यह है कि जिस प्रकार अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणके एक समयमें होनेवाले परि-णामो में उत्तरोत्तर अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि आदि बन जाती है। इस प्रकारकी ज्यवस्था यहाँ एक समयवर्ती परिणामभेद न होनेके कारण इन परिणामोंकी न होकर यहाँ प्रथम समयके परिणामसे दसरे समयका परिणाम तथा द्वितीयादि समयोंके परिणामोंसे तृतीयादि समयोंके परिणाम उत्तरोत्तर अनन्तराणी वृद्धिको छिये हए ही है। इस प्रकार यह अनिवृत्तिकरणका स्वरूप है।

§ ११९ इस प्रकार तीनों करणोंके लक्षणोंका कथन कर अब इन करणोंके द्वारा अनादि मिथ्यादृष्टि जीयके दर्शनमोहनीयकर्मकी उपशामनाविधिका कथन करते हुए तद्विषयक ही

प्रतिज्ञावाक्यको कहते हैं--

# अव अनादि मिथ्यादृष्टि उपशामककी प्ररूपणा बतलाते हैं।

§ १२०. दर्शनमोहकी उपशामनाका प्रस्थापक अनादि मिण्यादृष्टि जीव भी होता है और वेदकसम्यक्त्वके योग्य भावको उल्लंघन कर अट्राईस, सत्ताईस तथा छन्वीस इनमेंसे अन्यतर प्रकृतियोंकी सत्तावाला होकर सादि मिथ्यादृष्टि भी सम्यक्त्व प्रहणके अभिगुख होता है। उनमेंसे सर्व प्रथम अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके आश्रयसे कथन करेंगे, क्योंकि सादि मिथ्यादृष्टि उपशामकको प्ररूपणाका ज्ञान अनादि मिथ्यादृष्टि उपशामककी प्ररूपणासे ही होता हुआ देखा जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

विजेषार्थ--सभी सादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके पात्र नहीं होते । किन्तु जिन्होंने कमसे कम वेदकसम्यक्त्वके प्रहणके योग्य पत्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण कालको उल्लंघन कर लिया है ऐसे मोहनीयकर्मकी २८, २७ या २६ प्रकृतियोंकी सत्ताबाले मिथ्यादृष्टि जीव ही दर्शनमोहनीयकी उपशामना करनेमें समर्थ होते हैं। यहाँ यद्यपि अनावि मिथ्यादृष्ट जीव दर्शनमोहनीयको उपशामना किस प्रकार करते हैं यह प्रमुखतासे बतलाया जा रहा है, पर उससे सादि मिथ्यादृष्टि जीवोंके दर्शनमोहनीयकी उपशामना किस प्रकारसे होती है इसका भी ज्ञान हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

- ६१२५. एवमधापवत्तकरणे वावारविसेसं परूविय संपद्दि तमुल्लंघियूणापुट्यकरण-विसोद्दीए परिणदस्स पटमसमयप्पहुडि वावारविसेसपदुप्पायणद्वमुवरिमसुत्तवधमाह—
- अपुञ्चकरणपढमसमये हिदिखंडयं जहण्णमं पित्रदोवमस्स संखेज्जिदिमागो, उक्कस्सगं सागरोवमपुषत्तं।
- ६ १२६. अणंतरपरुविदेण विधिणा अधापनत्तरणद् बोलाविय पुणो अपुच्य-करणं पविद्वस्स पढमसमण् चेव द्विदि-अणुआगखंडयघादा दो वि कादुमाढता, अपुच्यकरण-विसोहियरिणामस्स तदुभयघादणिबंधणत्तादो । तत्य ताव पढमद्विदिखंडयभेत्तवियप्य-माहो अत्यि जहण्णुककस्मवियप्यसंभवो ति एवंविहाए पुच्छाए णिरारेगीकरणहमिदं सुत्तमोहण्णं । तं जहा—जहण्णेण ताव पिल्टोनमस्स संखेज्जदिभागायामं द्विदिखंडय-मागाएदि, दंसणमोहोनसामगपा शेग्गसच्यजहण्णंतोकोडाकोडिमेतद्विदिसंतकम्भणा-गदिम तदुवलंमादो । उक्कस्सेण पुण सागरोवमपुधनमेत्रायां पढमद्विदेखंडय-मार्विप पुण्यात्रकेडाक्याद्विदेखंतकम्मणा-विद्वस्त पुष्यात्रक्रमणद्विदेसंतकम्मादो । संखेज्जगुणद्विदिसंतकम्मण सहागत्त्रण अपुच्यकरणप्ति विद्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्षयात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्यक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्यव्यव्यविद्यक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षया

समाधान-ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए. क्योंकि संसार अवस्थाके योग्य अध-

<sup>§</sup> १२५. इसप्रकार अधःप्रवृत्तकरणमें व्यापारिवशेषका कथनकर अब उसको उल्लंघनकर अपूर्वकरणकी विशुद्धिकरासे परिणत हुए जीवके प्रथम समयसे ठेकर व्यापारिवशेषका
कथन करनेके लिये आगोके सुत्रप्रवायको कहते हैं

—

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक पन्योपमका संख्यातवाँ
 भागप्रमाण होता है और उत्कष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमप्रपक्त्वप्रमाण होता है।

<sup>\$</sup> १२६ अनन्तर पूर्व कहां गई बिधिसे अधः प्रकृतकरणके काल को विवाकर अपूर्वकरणमें प्रविष्ठ हुआ जीव प्रथम समयमें ही स्थितिकाण्डकपात और अनुभागकाण्डकपात
हन दोनोंके करनेके लिये आरम्भ करता है, क्योंकि अपूर्वकरणके विसुद्धिसे युक्त परिणामोहन दोनोंके पात करनेकी हेतुता है। वहाँ प्रथम स्थितिकाण्डक प्रमाण ही एक प्रकार है या
उसमें जघन्य और उत्कृष्ट भेद भी सम्भव है ऐसी आशंका होनेपर निःशंक करनेके लिये यह
सूत्र आया है। यथा—जघन्यक्त्यसे तो पत्यापमके संख्यातवे भागप्रमाण आयामवाले
स्थितिकाण्डकको प्रहण करता है, क्योंकि दर्शनमोहनीयको उपशामनाके योग्य सस्यो
अन्ताकांकाकांक्षीप्रमाण स्थितितक्तमंके साथ आये हुए जोवमें स्थितिकाण्डकका आयाम उक्त
प्रमाण पाया जाता है। परन्तु उत्कृष्टक्तपसे सागरोपमञ्चनत्वप्रमाण आयामवाले प्रथम
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके जचन्य स्थितिकाण्डकको स्थम
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके जचन्य स्थितिकाण्डकको स्थम
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके जचन्य स्थितिकालक्ष्मसे संस्थातगुणे
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके अथम समयमें उसकी उपलब्धिक

ह्मका—दोनों जोवोंके ही विशुद्धिरुप परिणामोंके समान होनेपर घात करनेसे शेष रहे स्थितिसत्कर्मोंमें इस प्रकारकी विसदृशता होती है इसका क्या कारण है ?

- § ११९. एवं तिण्हं करणाणं लक्खणं पर्विवय संपिष्ट एदेहिं करणेहिं अणादिय-मिच्छादिद्उस्स दंसणमोहोवसामणाविद्याणं पर्वेमाणो तिव्वसयमेव पृष्टण्णावक्कमाह—
  - \* अणादियमिच्छादिद्विस्स उवसामगस्स परूवणं वत्तइस्सामो।
- ६ १२०. दंसणमोइउवसामणाए पहुबगो अणादियमिच्छाइट्टी वा होज्ज सादिय-मिच्छाइट्टी वा बेदगपाओग्गभावं वोलिय अट्टावीसं सत्तावीसं छ्ट्वीसाणमण्णदरकम्मं-सिओ होद्ण पुणो सम्मत्तम्महणाहिद्वहो होज्जं ति । तत्थ ताव अणादियमिच्छादिट्टि-मस्सियूण परूवणं वत्तइस्सामो, सादियमिच्छादिद्विउवसामयपरूवणाए तप्परूवणादो चेब गयत्थनदंसणादो ति भणिदं होड ।

#### क्षतं जहा।

करणके काळके जितने समय हैं, परिणाम भी उतने ही हैं, न न्यून है और न अधिक हैं। ऐसा होते हुए भी ये परिणाम उत्तरोत्तर अनन्तपुणी वृद्धिरूपसे ही अवस्थित हैं। इसका आग्नय यह हैं कि जिस प्रकार अधःप्रवृत्तरण और अपूर्वकरणके एक समयमें होनेवाले परि-णामों में उत्तरोत्तर अनत्मागावृद्धि, असंस्थातमागृद्धि काणि ह न जाती है। उत्तर प्रकारिक ज्वास्था यहाँ एक समयवर्ती परिणामभेद न होनेके कारण इन परिणामों न होकर वहाँ प्रथम समयके परिणाम तस्या दितीयादि समयोंके परिणामों स्तरीत्यादि समयोंके परिणामों स्तरीत्यादि समयोंके परिणाम उत्तरीत्यादि समयोंके परिणामों स्तरीत्यादि समयोंके परिणाम उत्तरीत्यादि समयोंके परिणाम उत्तरीत्यादि समयोंके परिणामों से उत्तरीयादि समयोंके परिणाम उत्तरीत्यादि समयोंके परिणाम उत्तरीत्यादि समयोंके परिणाम उत्तरीत्यादि समयोंके परिणाम उत्तरीत्य अनन्तराणी वृद्धिको छिये हुए ही है। इस प्रकार यह

§ ११९ इस प्रकार तीनों करणोंके लक्षणोंका कथन कर अब इन करणोंके द्वारा अनादि मिध्यादृष्टि जीयके दर्शनमोहनीयकर्मकी उपशामनाविधिका कथन करते हुए तद्विषयक ही प्रतिक्वाबाक्यको कहते हैं—

अब अनादि मिध्यादृष्टि उपशामककी प्ररूपणा बतलाते हैं।

§ १२०, दर्शनमोहकी उपझामनाका प्रस्थापक अनादि मिध्यादृष्टि जीव भी होता है और वेदकसम्यक्न्वके योग्य भावको उल्लंघन कर अदृष्टिम, सत्ताईस तया इत्वीस इनमें से अन्यतर प्रकृतियाँको समावाळा होकर सादि मिध्यादृष्टि भी सम्यक्त्व प्रहुणके अभिमुख होता है। उनमें से सम्यक्त्व प्रहुणके अभिमुख होता है। उनमें से साद अनादि मिध्यादृष्टि जीवके आश्रयसे कथन करें गे, क्यों कि सादि मिध्यादृष्टि उपझामककी प्रहरपणाले हो होता हुआ देखा जाता है यह उक्त कथनका तात्यर्थ है।

विश्वेषार्थ — सभी सादि मिण्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वक महणके पात्र नहीं होते । किन्तु जिन्हों ने कमसे कम वेदकसम्यक्त्वके महणके योग्य पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण काळको उल्लंघन कर लिया है ऐसे मोहनीयकर्मको २८, २० या २६ प्रकृतियोंकी सत्तावाळे मिण्यादृष्टि जीव हो ब्रॉन्नमोहनीयकी उपहामना करनेमें समर्थ होते हैं। यहाँ यद्यपि अनादि मिण्यादृष्टि जीव दर्शनमोहनीयकी उपहामना किस प्रकार करते हैं यह प्रमुखतासे बतळाया जा रहा है, पर उससे सादि मिण्यादृष्टि जीव देशनेमोहनीयकी उपहामना किस प्रकारसे होती है इसका मी जान हो जाता है यह उक्त कथनका तारपर है।

६१२५. एबमधापवत्तकरणे वावारविसेसं परूविय संपिह तमुल्लंघियुणापुव्वकरण-विसोहीए परिणदस्स पढमसमयप्पहुडि वावारविसेसपदुप्पायणहुमुवरिमसुत्तपबंधमाह-

अपुञ्चकरणपढमसमये द्विदिखंडयं जहण्णगं पित्रदोवमस्स संखेजजदिभागो, उक्कस्सगं सागरोवमपुषत्तं ।

§ १२६. अर्णतरपह्नविदेण विधिणा अधापवत्तकरणद्धं वोलाविय पुणो अपुच्व-करणं पविद्वस्स पढमसमए चेव द्विदि-अणुभागखंडयघादा दो वि कादु माढत्ता, अपून्वकरण-निसोहिपरिणामस्स तदुभयघादणिबंधणत्तादो । तत्थ ताव पढमहिदिखंडयमेत्तवियप्प-माहो अत्थि जहण्णुकहस्सवियप्पसंभवो त्ति एवविहाए पुच्छाए णिरारेगीकरणहुमिदं सुत्तमोहण्णं । तं जहां---जहण्णेण ताव पलिदोवमस्स संखेजजदिभागायामं द्विदिखंडय-दंसणमोहोवसामगपाओग्गसञ्वजहण्णंतोकोडाकोडिमेत्तद्विदसंतकम्मेणा-गदम्मि तदुवलंभादो । उनकस्सेण पुण सागरोवमपुधत्तमेत्तायामं पढमद्विदिखंडयमाढवेइ, पुन्चिन्लजहण्णहिदिसंतकम्मादो संखेजज्ञगुणहिदिसंतकम्मेण सहागत्ण अपुव्यकरणं पविद्वस्स पढमसमये तदुवलंभादो। किं पुण कारणं दोण्हंपि विसोहिपरिणामेसु समाणेसु संतेषु घादिदसेसाणं द्विदिसंतकस्माणं एवं विसरिसभावा ति णासंकणिज्जं, संसार-

शंका--दोनों जीवोंके ही विशृद्धिरूप परिणामोंके समान होनेपर घात करनेसे शेष रहे स्थितिसत्कर्मोमें इस प्रकारकी विसदृशता होती है इसका क्या कारण है ? समाधान—ऐसी आर्शका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार अवस्थाके योग्य अव-

५ १२५. इसप्रकार अधःप्रवृत्तकरणमें व्यापारविशेषका कथनकर अब उसको उल्लंघन-कर अपूर्वकरणकी विशुद्धिरूपसे परिणत हुए जीवके प्रथम समयसे छेकर व्यापारविशेषका कथन करनेके लिये आगेके सुत्रप्रबन्धको कहते है-

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक पन्योपमका सख्यातवाँ भागप्रमाण होता है और उत्क्रष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण होता है।

<sup>९१२६ अनन्तर पूर्व कही गई विधिसे अधःप्रवृत्तकरणके कालको विताकर अपूर्व-</sup>करणमें प्रविष्ट हुआ जीव प्रथम समयमें हो स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात इन दोनोको करनेके लिये आरम्भ करता है, क्योंकि अपूर्वकरणके विश्वद्धिसँ युक्त परिणा**ममें** इन दोनोंके घात करनेकी हेतुता है। वहाँ प्रथम स्थितिकाण्डक प्रमाण ही एक प्रकार है या उसमें जघन्य और उत्कृष्ट भेद भी सम्भव है ऐसी आशंका होनेपर निःशंक करनेके लिये यह सुत्र आया है। यथा-जधन्यरूपसे तो पत्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण आयामवाले स्थितिकाण्डकको प्रहण करता है. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी उपशासनाके योग्य सबसे जघन्य अन्तःकांडाकोद्गीप्रमाण स्थितिसत्कर्मके साथ आये हुए जीवमें स्थितिकाण्डकका आयाम वक्त प्रमाण पाया जाता है। परन्तु उत्कृष्टक्ष्म सागरीपमध्यक्तवम्रमाण वायामवाले प्रयम् स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता ई, क्योंकि पूर्वके जचन्य स्थितिसाकमसे संख्यातगुणे स्थितिसाकमके साथ आकर अपूर्वकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके प्रथम समयमें उसकी उपखिक होती है।

पाओग्गाणं हेड्डिमविसोहीणं सन्वेसु समाणने णियमाणुवलंभादो ।

- § १२७. एवमपुज्वकरणपढमसमए पारद्वस्स द्विदिखंडयस्स पमाणविणिण्णयं काद्ण संपित तस्येव द्विदिबंधपमाणावहारणद्वसिदमाह—
  - **\* हिदिबंधो अपु**ब्बो ।
- ६ १२८. अभापवत्तकरणचिरिमसमयद्विदिवंधादो अपुच्चो अण्णो द्विदिवंधो पिट्दो-वमस्स संखेडजदिभागेण हीणो एण्डिमाडचो चि भणिदं होइ । संपहि एत्थेवापुट्यकरण-पढमसमए अणुभागखंडयं पि घादेदुमाढवेइ । तं पुण केसि कम्माणं कि पमाणं वा होइ चि जाणावणद्वस्नुचरं पबंधमाह—
  - अणुभागखंडयमप्पसत्थकम्मंसाणमणंता भागा ।
- \$ १२९. अणुमागकंडयमप्यसत्थाणं चेव कम्माणं होइ पसत्थकम्माणं विसोहीए अणुभागवर्ष्टिं मोत्तृण तग्वादाणुववत्तीदो । तस्स पमाणं तक्कालभाविविद्वाणाणुभाग-मंतकम्मम्साणंता भागा, अणुभागखडयस्स करणपरिणामेहिं वादिज्जमाणस्स सेसवियप्पा-

स्तन विज्ञृद्धियाँ सभी जीवोंमें समान होती हैं ऐसा कोई नियम नहीं है।

विशेषार्थ — यहाँपर अपूर्वकरणमें प्राप्त विशुद्धियांसे पूर्वको सभी विशुद्धियांको संसार अवस्थाके योग्य कहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सम्यक्त्वके सत्मुख हुए जीवके जो अधःप्रकृतकरणमम्बन्धी बिशुद्धि होती है वह भी ससार अवस्थाके योग्य है। किन्तु इसका केवल उतना ही अर्थ है कि जातिको अपेक्षा जिस लक्षणवाले परिणाम अधःप्रशुत्तकरणमें होते हैं उस लक्षणवाले परिणाम अप्यःप्रशुत्तकरणमें होते हैं उस लक्षणवाले परिणाम अप्यःप्रसारी जीवोंके भी हो सकते है। इसलिए उनके तारतम्बसे कर्मकी स्थितियाँमें भी विभिन्तता बनी रहती है और इसी कारण अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डक अनेक प्रकारकी स्थितियाँ ने जाते हैं।

- - # स्थितिबन्ध अपूर्व होता है।
- § १२८ अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके स्थितिबन्धसे पत्योपमका संख्यातबां भाग होन अपूर्व अर्थान् अन्य स्थितिबन्धको यहाँ आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्यर्थे है। अब यही अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनुभागकाण्डकका भो घात करनेके लिये आरम्भ करता है। वह किन कर्मों को तिहा है और असका क्या प्रमाण है इस बातका झान करानेके लिये आगोके प्रनम्यको कहते हैं—
  - अनुभागकाण्डक अप्रशस्त कर्मीका अनन्त बहुमागप्रमाण होता है।
- § १२९. अनुभागकाण्डक अप्रशस्त कर्मोका ही होता है, क्योंकि विशुद्धि के कारण
  प्रशस्त कर्मोकी अनुभागबृद्धिको छोड़कर उसका जात नहीं बन सकता। उस अनुभागकाण्डकका
  प्रमाण तत्काळमावी द्विस्थानीय अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागप्रमाण है, क्योंकि करण-

पारंभं परूषिय संपद्दि एत्थेवाउगवजाणं कम्माणं गुणसेटिणिक्खेवो वि आढचो चि जामावणद्रभ्रुचरक्षचभाइण्ण-

 अपुच्यकरणस्य चेव पढमसमए आउगवज्ञाणं कम्माणं गुणसेढि-णिक्खेवो अणियडिअद्धादो अपुच्यकरणद्धादो च विसेसाहिओ।

६ १२५. तिम्म चेवापुञ्चकरणस्स पढमसमए आउगवआणं गुणसेटिणिक्खेवो वि आढनो नि भणिदं होइ । किमडमाउगस्स गुणसेटिणिक्खेवो णिव्य नि चे १ ण, सहावदो चेव । तत्य गुणसेटिणिक्खेवगवुत्तीए असंभवादो । सो वुणे गुणसेटिणिक्खेवो कित्तिओ होइ नि पुच्छाए अणियड्किरणद्वादो अपुच्वकरणद्वादो च विसेसाहियो नि णिहिड्ठं । एत्थतणअपुच्वाणियड्किरणद्वाणं सम्रुदिदाणं पमाणमंतोम्रुहत्तमेन होइ । तत्तो विसेसाहिओ एदस्स गुणसेटिणिक्खेवस्सायामो नि वृत्तं होइ । केन्तियमेनो विसेसो १ अणियड्अद्वाए संखेज्जदिभागमेनो १ कुदो एदं परिच्छिज्जदे १ उपिर भण्णमाणअप्याबहुअसुनादो ।

स्थितिबन्धापसरण और अनुभागबन्धापसरणका। युगपन प्रारम्भकर अब यहींपर आयुक्तमेंके अतिरिक्त कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सुत्र अवतीर्ण हुआ है—

\* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही आयुक्तमेंक अतिरिक्त श्रेष कर्मोंका गुणश्रीण-निक्षेप होता है जो अनिवृत्तिकरणके कालसे और अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक होता है।

६ १३५. वह जीव अपूर्वकरणके उसी प्रथम समयमें आयुक्तमेंके अतिरिक्त रोप कर्मीका गुणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ कर देवा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-आयुकर्मका गुणश्रेणिनिश्लेष किसिछिये नहीं करता है?

समाधान — नहीं, इसका गुणश्रेणिनिक्षेप स्वभावसे ही नहीं करता है, क्योंकि आयु-

कर्ममें गुणश्रेणिनिक्षेपकी प्रवृत्ति असम्भव है।

परन्तु उस गुणश्रेणिनश्लेषका प्रमाण कितन। है ऐसी पृच्छा होनेपर वह अनिष्ट्रस्तिकरण-के कालसे और अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक है ऐसा निर्देश किया है। यहाँ अपूर्व-करण और अनिङ्क्तिकरणके समुदित कालका प्रमाण अन्तर्गुहते हैं। उससे विशेष अधिक इस गुणश्लेणिनश्लेषका आधाम है यह उक्त कथनका तात्यर्व है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है।

sian-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-जिपर कहे जानेवाले अल्पबहत्वविषयक सूत्रसे जाना जाता है।

१. ता• प्रती- च इति पाठ ।

पाओग्माणं हेड्डिमविसोहीणं सन्वेसु समाणत्ते णियमाणुवलमादो ।

## # हिदिबंधो अपुन्दो ।

- § १२८. अभापनत्तकरणचित्रससमयद्विदिवंभादो अपुन्नो अण्णो द्विदिवंभो पिल्दी-वमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो एण्डिमाढनो ति भणिदं होइ । संपहि एत्थेवापुञ्चकरण-पढमसमए अणुभागखंडयं पि घादेदुमाढवेइ । तं पुण केसि कम्माणं कि पमाणं वा होइ ति जाणावणद्वमुत्तरं पबंधमाइ—
  - अणुभागग्वंडयमप्पसत्थकम्मंसाणमणंता भागा ।
- § १२९. अणुभागकंडयमृष्यसत्थाणं चैव कम्माणं होइ पसत्यकम्माणं विसोहीए अणुभागवर्ष्टिं मोच्ण तग्वादाणुववत्तीदो । तस्स पमाणं तक्कालमाविविद्वाणाणुभाग-संतकम्मस्साणंता भागा, अणुभागखंडयस्स करणपरिणामेद्दिं वादिज्जमाणस्स सेसवियष्पा-

स्तन विश्कियाँ सभी जीवोंमें समान होती है ऐसा कोई नियम नहीं है।

विश्वेषार्थ — यहाँपर अपूर्वकरणमें प्राप्त विशुद्धियांसे पूर्वकी सभी विशुद्धियांको संसार अवस्थाके योग्य कहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके जो अध्यप्तष्ट तमान्य है। किन्तु इसका अध्यप्तष्ट करना ही अर्थ है कि जातिकी अपेक्षा जिम्म उद्याग परिणाम अध्यप्तष्ट करण है। केवल इसका है अर्थ है कि जातिकी अपेक्षा जिम्म उद्याग परिणाम अध्यप्तष्ट करण है। है उस उद्याग अध्यप्ता करम सार्वा जीवकि भी हो सकते हैं। इसजिए उनके तारतम्यसे कर्मकी स्थितिका में भी विभिन्तता बनी रहती है और इसी कारण अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डक अनेक प्रकारकी स्थितियां बाले वन जाते हैं।

९ १९७ इस प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्रारम्भ किये गये स्थितिकाण्डकके प्रमाणका निर्णयकर अब वहींपर स्थितिबन्धके प्रमाणका निरुचय करनेके लिये इस सूत्रको कहते हैं—

#### स्थितिबन्ध अपूर्व होता है।

§ १२८ अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके स्थितिबन्धसे पत्योपमका संख्यातवां भाग होन अपूर्व अर्थान् अन्य स्थितिबन्धको यहाँ आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तास्ययँ है। अब यही अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अतुभागकाण्डकका भी घात करनेके ढिये आरम्भ करता है। वह किन कर्मोंका होता है और उसका क्या प्रमाण है इस बातका झान करानेके जिये आगोके प्रभन्यको कहते हैं—

### \* अनुभागकाण्डक अप्रशस्त कर्मीका अनन्त बहुभागप्रमाण होता है।

§ १२९. अनुभागकाण्डक अप्रशस्त कर्मोंका ही होता है, क्योंकि विशुद्धि के कारण प्रशस्त कर्मोंको अनुभागवृद्धिको छोड्कर उसका घात नहीं वस सकता । उस अनुभागकाण्डकका प्रमाण तरकाळभावी दिस्थानीय अनुभागसारकर्मके अनस्त बहुभागप्रमाण है, क्योंकि करण- वारंभं पहाविय संपृष्टि एत्थेवाउगवजाणं कम्माणं गुणसेहिणिक्खेवो वि आहत्तो ति जाणावणद्वमुत्तरसत्तमोइण्णं---

 अपुत्वकरणस्स चेव पढमसमए आउगवज्ञाणं कम्माणं गुणसेढि-णिक्खेवो अणियद्विअद्धादो अपुन्वकरणद्धादो च विसेसाहिओ।

६ १३५, तम्मि चेवापुव्यकरणस्स पढमसमए आउगवआणं गुणसेढिणिक्सेवो वि आढत्तो त्ति भणिदं होहं। किमद्वमाउगस्स गुणसेढिणिक्स्वेवो णात्थि ति चे ? ण, सहाबदो चेव । तत्थ गुणसेढिणिक्खेवपबुत्तीए असंभवादो । सो बुण ' गुणसेढिणिक्खेवो केत्तिओ होइ नि पुच्छाए अणियट्टिकरणद्धादो अपुच्यकरणद्धादो च विसेसाहियो नि णिहिद्दं । एत्थतण अपुरुवाणि यद्धिकरणद्धाणं सम्रुदिदाणं पमाणमंतीमुहु त्तमेत्तं होह । तत्तो विसेसाहिओ एदस्स गुणसेढिणिक्खेवस्सायामो ति वृत्तं होह । केतियमेत्तो विमेसो ? अणियद्विअद्धाए संखेजजदिभागमेत्तो ? कदो एदं परिच्छिजजदे ? उपरि भक्कामाणअप्याबहुअसुत्तादो ।

स्थितिबन्धापसरण और अनुभागवन्धापसरणका युगपत प्रारम्भकर अब यहींपर आयुकर्मके अतिरिक्त कर्मीका गुणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सत्र अवतीर्ण हुआ है—

 अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही आयुक्तमंके अतिरिक्त क्षेष कर्मोंका गुणश्रेणि-निक्षेप होता हैं जो अनिवृत्तिकरण के कालसे और अपूर्वकरण के कालसे विशेष अधिक होता है।

§ १३५. वह जीव अपूर्वकरणके उसी प्रथम समयमें आयुकर्मके अतिरिक्त शेष कर्मीका गणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ कर देता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंदा-आयुकर्मका गुणश्रेणिनिक्षेप किसळिये नहीं करता है ?

समाधान-नहीं, इसका गुणश्रेणिनिक्षेप स्वभावसे ही नहीं करता है, क्योंकि आयु-

कर्ममें गुणश्रेणिनिक्षेपकी प्रवृत्ति असम्भव है।

परन्तु उस गुणश्रणिनिक्षेपका प्रमाण कितना है ऐसी पृच्छा होनेपर वह अनिवृत्तिकरण-के कालसे और अपूर्व करणके कालसे विशेष अधिक हैं ऐसा निर्देश किया है। यहाँ अपूर्व-करण और अनिवृत्तिकरणके समुदित कालका प्रमाण अन्तर्महर्त है। उससे विशेष अधिक इस गणश्रेणिनिक्षेपका आयाम है यह उक्त कथनका ताल्पयं है।

बांका-विशंषका प्रमाण कितना है ?

ममाधान-अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है।

sian-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-जपर कहे जानेवाले अल्पबहत्वविषयक सूत्रसे जाना जाता है।

६ १३६. संपिद्ध एत्य गुणसेिद्विण्णासक्तमो वुबदे । तं न्नहा—अपुल्वकरणपटमसमए दिवहुगुणहाणिमेत्तसमयपवद्धे ओकडुकहुणभागहारेण खंडेयुण तत्येयखंडमेत्तद्वमोकड्डिय तत्यासंखेज्जलोगपडिभागियं द्व्वसुदयाविल्यमंतरे गोवुच्छायारेण णिर्सिचिय
पुणो सेसवहुभागदव्यसुदयाविलयवाहिर णिक्खिवमाणो उदयाविलयवाहिराणंतरिह्नदीए
असंखेजसमयपबद्धमेतद्वं णिर्सिचदे । तत्रो उविस्मिद्धदीए असंखेजसुण देदि । एवमसंखेजगुणाए सेदीए णिर्सिचदि जाव अपुल्वाणियद्विकरणद्वाहितो विसेसाहियगुणसेदिसीसयं ति । पुणो उविस्माणंतरिह्नदीए असंखेजगुणदीणं देदि । तत्रो परं विसेसहीणं
णिक्खविद जाव वरिमिद्धिदमिष्टछावणाविलयमेत्रेण अपन्तो ति । एवमपुल्बकस्ण
विदियादिसमएसु वि गुणसेदिणिक्खेवकमो परूवेयव्यो। णविर गल्दिसेसायामेण
णिर्सिचदि ति वत्रच्यं।

§ १३६, अब यहाँपर गुणश्रीणको रचनाके क्रमको बतलाते हैं। यथा—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रबद्धोको अपकर्षण-उन्हर्षण मागहारसे माजितकर बहाँ लक्ष्यरूप्त पर स्वत्य होने अपकर्षण, उत्तर मागहारसे माजितकर बहाँ लक्ष्यरूप्त पर स्वत्य होने अपकर्षण, उत्तर असंस्थात लेकिका माग हैने पर का पर माग हाने उत्तर विद्या होने से तर गोपुच्छाकाररूपसे निक्षिप्तकर पुनः शेष बहुमागप्रमाण हन्यको उद्याविके बाहर विद्या होने करता हुआ उद्याविके बाहर अन्तर स्थिति असंख्यात समयप्रवद्धग्रमाण हन्यको निक्षिप्त करता है। तथा इससे उपित स्थिति असंख्यातगुण इन्यको देता है। इसप्रकार अपूर्वकरण और असिन्ध सिक्स्पर्स कालसे विदेश अधिक गुणश्रीणशरीपके प्राप्त होनेतक उत्तरा उत्तर असंख्यातगुणित श्रीणरूपसे निक्षिप्त करता है। चुमः गुणश्रीणशरीपके प्राप्त अननतर स्थितिमें असंख्यातगुणा होन इन्य देता है। इस्ते अनतर स्थितिमें असंख्यातगुणा होन इन्य देता है। उत्तर होने अस्ति स्थातिक क्रमसे विदेश क्षिप्त करता है। इस्ते काल अपन करना स्थाति सम्योगि मा गुणश्रीणके निक्षेपक कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि गळित होनेसे जो काल शेष रहे उसके आवामके अनसर निक्षप्त करता है।

विश्वेषार्ध — गुणश्रेणिका स्वरूप निर्देश हम पहळे कर आये हैं। यहाँ गुणश्रेणिश्रमाण निषेकोंमें अपकर्षित द्रव्यका निश्चेष किस प्रकार होता है इसका क्रम बतळाया गया है। यहाँ आयुक्तमंकी छोड़कर रोष कमींकी जिन शकृतियोंका वर्तमानमें उदय होता है उनकी उदय समयसे छेकर गुणश्रेण रचना होती है और जिन कमंग्रकृतियोंका उदय नहीं होता है उनकी उदयाविकें उपरिस्त समयसे छेकर गुणश्रेण रचना होती है। ऐसा होते हुए भी गुणश्रेण रचनाका प्रमाण अवस्थित होनेसे उसमें प्रत्येक समयमें एक-एक समयकी हानि होती जाती है, कमींक अपूर्वकरणके प्रथम समयसे गुणश्रेणिर समाचे प्रत्येक समय की हानि होती जाती है, उसमेंक अपूर्वकरणके प्रथम समयसे गुणश्रेणि स्वार्थ होनेसर जैसे-जैसे एक-एक समय अति होता जाता है, उसर गुणश्रेणि स्वार्थ होना होती। इसक्वियं दसकी अवस्थित गुणश्रेण संब्रा है। गुणश्रेणिरचनाके काज्ये अपकर्षित द्रव्यका निश्चेप किस कमसे होता है इसका विचार मुळमें किया ही है। यहाँ इतना बिश्चेष समझना चाहिए कि उदयाविकते उतर प्रथम स्थितिसे छेकर अन्विस स्थितिसे इत्यका अपकर्षण होकर गुणश्रेणि निश्चेप होता है। इस यह है कि उदयाविकते स्वरूप प्रभाविसे इत्यका अपकर्षण होकर गुणश्रेणिमें निश्चेप होता है। इस स्वरूप कि उपवाविकते स्वरूप समझना चाहिए एक समय अधिक करिय स्वरूप स्वितिसे अकर समय अधिक एक समय अधिक एक समय अधिक एक समय अधिक

- ५ १३७. संपिक्ष अपुव्यकरणपढमसमए जुगवमाढचाणं ठिदि-अणुभागखंडय-द्विदि-बंधाणं परिसमची किमकमेण होइ, आहो कमेणे चि आसंकाए णिण्णयविद्याणद्विमदमाह—
  - \* तम्ह हिदिलंडयद्धा ठिदिषंघगद्धा च तुल्ला।
- ९ १३८. अपुष्वकरणे पहमिट्ट दिखंडयद्वा पटमिट्ट दिखंधगद्वा च अंतोम्रहु नमेत्ती होद्ण अण्णोण्णेण तुम्ला भवदि । एवं विदियादिट्टि दिखंडय-ट्टि दिवंधद्वाणमण्णोण्णं समाणत्तं वत्त्वव्यं । णवि पदमिट्ट दिखंडयत्व्यं भादावित्र विद्यादीणं जहाकमं विसेसहीणत्तमव-गंतव्यं । सुत्तेणाणुवर्ड्ट कथमेदमयगम्मदि ति णासंकणिज्ञं, उवित्मअप्यावर्ड्डअसुत्तवरुण तिण्णण्णयादो । तदो द्विदिखंडय-ट्टि दिवंधाणं पारंभो पज्जवसाण च जुगव होदि ति सुत्तस्स भावत्यो । संपद्वि ठिदिखंडयद्वाण् संस्त्रेजदिमागमेत्ती चेव अणुभागखंडय-

जिभागमें उदय समयसे लेकर निक्षेप होता है तथा एक समयकम उदयाविका दो त्रिभाग अतिस्थापनारूप रहता हैं। इससे उपिरम द्वितीय स्थितिके कर्मपुंजका अपकर्षण होनेपर निक्षेपका प्रमाण वहीं रहता हैं, मात्र अतिस्थापनार्में एक समयकी हृद्धि हो जाती है। पुतः इससे उपिरम तृतीय स्थितिके कर्मपुंजका अपकर्षण होनेपर निक्षेप तो वहीं रहता हैं, मात्र अविस्थापनार्में एक समयकी हात हैं, मात्र अविस्थापनार्में एक समयकी और दृद्धि हो जाती हैं। इसपकार उत्तरोत्तर अतिस्थापनाके एक आविक्ष्माण होनेतक उसमें दृद्धि होती जाती हैं, निक्षेपका प्रमाण वहीं रहता हैं। पुतः इससे उत्तर समय अविस्थापना एक आविक्ष्माण ही रहती हैं, मात्र निक्षेपमें प्रति समय दृद्धि होती जाती हैं। द्वार अवस्थापन एक समय क्षित्र आविक्षा एक समय इद्धि होती जाती हैं। यहाँ जचन्य निक्षेपका प्रमाण एक समय क्षित्र आविक्षा एक समय अधिक त्री अवस्थापन हैं के समय समय अधिक दो आविक्ष कम यहाँ गुणक्षेण रचनाके कालके प्रत्येक समयमें प्राप्त कमिथितिमाण हैं।

- § १३७ अब अपूर्वकरणके प्रथम समयमें युगपत् प्राप्त हुए स्थितिकाण्डक, अनुभाग-काण्डक और स्थितिबन्धकी परिसमाप्ति अक्रमसे अर्थात् युगपत् होतो है या क्रमसे होती है ऐसी आजंका होनेपर निर्णयका विधान करनेके लिये इस सुत्रको कहते हैं—
  - # वहाँ स्थितिकाण्डकका काल और स्थितिबन्धका काल तुन्य है।
- § १३८. अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकका उत्कीरण काल और प्रथम स्थितिबन्धका काल अन्यस्तुहुर्त होकर परस्पर तुल्य होता है। इसीप्रकार द्वितायादि स्थितिकाण्डक और स्थितिबन्धका काल परस्पर समान है ऐसा कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रथम स्थितिबन्धक उत्कीरणकाल्ये और प्रथम स्थितिबन्धक कालसे द्वितीयादिको यथाकम विशेष हीन वानना चाहिए।

श्रंका—सूत्रमें इस विशेषताका उपदेश नहीं दिया है, फिर यह किस प्रमाणसे जाना जाता है?

समाधान—ऐसी आहांका नहीं करनी चाहिए. क्योंकि आगे कहे जानेवाले अल्प-बहुत्वके प्रतिपादक सूत्रोंके बलसे इस विशेषताका निर्णय होता है।

इस्रिक्ट स्थितिकाण्डक और स्थितिवन्धका प्रारम्भ और समाप्ति एकसाथ होती है यह इस सुत्रका भावार्थ है। अब स्थितिकाण्डकचातक काळके संख्यातवे भागप्रमाण ही अनु-

### उक्कीरणद्धा होदि ति जाणावणद्वश्चत्रसूत्तावयारो---

### \* एकम्हि द्विषिंडए अणुभागखंडयसहस्साणि घादेदि।

६ १३९. कि कारणं ? द्विदिखंडयउकीरणद्वादो अणुमागखंडयउकीरणद्वाप संखेळगुणहीणचादो। संपंहि एदस्सेनत्यस्स परिष्कुडीकरणद्विम्सं परुवणं वन्नहस्सामो। हं जहा—एगाणुभागकंडयउकीरणकालेण एमद्विदिखंडयउकीरणकालम्स मागे हिद् संखेळसहस्समेनाणि रूवाणि आयच्छति। पुणो एदाणि विरक्षिय पदमद्विदिखंडयउकीरणकालमाणं एक्य एगरुक्षस्त स्वस्यं समुखंड कादण दिण्णे तत्य एकेक्स्स रूवस्स अणुमागखंडयउकीरणकालपमाणं पावेह। पुणो एत्य एगरुक्षस्तर्य दिखंडिययुविस्त्रणाए पदमसमयम्स पिल्दोवमस्स संखेळादिमागायपपदम्पद्विदखंडयस्स पदमसाल्याण्यद्वमस्स मर्खेळादिमागायपपदम्पद्विदखंडयस्स पदमसाल्याण्यद्वमसामयम्म पिल्दोवमस्स संखेळादिमागायपद्वम् । तिस्से चेष पुष्टवृद्विविस्त्रणाण्य विद्यसमयम्मि तेणेव विधिणा ठिदिखंडयविदियस्तिष्ठम् भागखंडयविदियस्तालि च समयं चेष्ण घादेद। एवं पुणो पुणो गेण्डसाणेण पुख्युचेगक्वयस्दिस्सयमेक्तरालीलु घादिदासु पदमाणुभागखंडयं समप्पइ। णविर पदमिट्टिसंडव्यमञ्ज वि ण समप्यह, तदुकीरणद्वाए संखेजदिशानस्तेव गयनादो। पुणो एदेणेव विधिणा सेसविरिहदसंखेळ-

भागकाण्डकका उत्कीरणकाल होता है इस वातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

### \* एक स्थितिकाण्डकमें हजारों अनुभागकाण्डकोंका घात करता है।

६ १२०, क्यों कि स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाळसे अनुमामकाण्डकका उत्कीरणकाळ संस्थातगुणा होत हांता है। अब इसी अर्थको सुम्यष्ट करनेके छिये इस प्ररूपणाको बतलाते हैं। यथा—एक अनुमामकाण्डककाळ उत्कीरणकाळ हा एक म्थितकाण्डकके उत्कीरणकाळ में भाग देनेपर संस्थात हजारप्रमाण संस्था प्राप्त होती है। पुता इनका विरव्जनकर प्रथम स्थितिक काण्डकके उत्कीरणकाळ समान संड करके प्रयेक विरव्जनकर प्रथम स्थितिक काण्डकके उत्कीरणकाळ समान संड करके प्रयेक विरव्जन अंक के प्रति देकस्परी देनेपर वहाँ एक-एक अंक के प्रति अनुमामकाण्डकके उत्कीरणकाळ प्रमाण प्राप्त होता है। पुता यहाँ पर एक अंक प्रति ते आनुमामकाण्डकके उत्कीरणकाळ प्रमाण प्राप्त होता है। पुता यहाँ पर एक अंक प्रति ते आनुमामकाण्डकके उत्कीरणकाळ प्रमाण प्राप्त होता है। पुता यहाँ पर एक अंक प्रति जो प्राप्त हुआ उत्तर अर्थक स्थापित काण प्रमुप्त स्थापित काण प्रमुप्त हिए। अब इस-प्रमाण आगामवाले प्रथम स्थितिकाण्डककी प्रथम प्रयोक्त स्थापित हुए क्यापित हुए क्यापित हुए क्यापित हुए क्यापित हुए क्यापित हुए स्थापित हुए क्यापित हुए स्थापित हुण स्थापित हुए स्थापित हुण स्थापित स्थापित

सहस्तक्वमेचाणुमागखंडएसु घादिदेसु तदो अपुञ्चकरणगढमद्विदिवंघो पढमद्विदिखडरं संखेजसहस्तमेचाणमेत्यतणाणुमागखंडयाणं परिमाणखंडयं व पदाणि तिण्णि व जुगवं परिसमप्पति । एवं होदि चि कड् एकन्टि द्विदिखंडए अणुमागसहस्ताणि घादेदि चि सिद्धं । संपद्वि एदस्सेवत्यस्स उवसंदारस्रहेण परिष्क्रद्वीकरणद्वसुचरासुचमोदरणं—

 किविलंडगे समक्ते अणुमागलंडयं च हिविबंधगद्धा च समक्ताणि भवंति ।

५ १४०. सुनमं चेदं, अणंतरादीदववंघेणेव गयत्यचादो । संपिद्द एवंविहेसु द्विदि-संडयसद्दस्सेसु पादेकमणुभागसंडयसद्दस्साविणाभावीसु गदेसु तदो अपुब्बकरणद्वा समप्पदि चि पदप्पायणद्वस्त्रस्तस्तं भणद्व—

# एवं ठिदिखंडयसहस्सेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुरुवकरणद्धा समसा
 भवि ।

९ १४१, गयस्थमिदं सुत्तं । णविर पटमिट्टिस्खंटयारी विदियद्विदिखंटयं विसेस-हीणं संखेजदिमागेण । एवमणंतराणंतरादी विसेसहीणं णेदव्वं जाव चित्मद्विदिखंडये चि ।

संस्थातवाँ माग हो व्यतीत हुआ है। पुनः इसी विधिसे शेष विरक्षनोके प्रति प्राप्त संस्थात हजार संस्थाप्तमाण अनुभागकाण्डकोंका घात करनेपर उस समय अपूर्वकरणसम्बन्धी प्रथम स्थितिकन्य, प्रथम स्थितिकाण्डक और यहाँ सम्बन्धी मंत्र्यात संस्थात हजार अनुभागकाण्डकों परिसाणसे युक्त अनुभागकाण्डकों ये तीनों ही एकसाथ समाप्त होते हैं। इस्पष्कार होता है ऐसा करके एक स्थितिकाण्डकके भीतर हजारों अनुभागकाण्डकोंका घात करता है यह सिद्ध हुआ। अब इसी उपसंहारद्वारा अर्थको सुस्यष्ट करनेके लिये आगोका सुत्र आया है —

\* स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर अनुभागकाण्डक और स्थितिबन्धकाल समाप्त होते हैं।

\$ १४०. यह सुत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर पूर्व कहे गये प्रवत्यसे ही इसका बान हो जाता है। अब इस प्रकार जो प्रत्येक स्थितिकाण्डक हजारों अनुभागकाण्डकोंका अविनाभावी है ऐसे हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीन होनेपर तब अपूर्वकरणका कांठ समाप्त होता है इस बातका कथन करनेकेडिये आगोके सुत्रकों कहते कहते हैं—

इस प्रकार बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका काल

समाप्त होता है।

९ १४१. यह सूत्र गतायं है। इतनी विशेषता है कि प्रथम स्थितिकाण्डकसे दूसरा स्थितिकाण्डक संख्यातवा आग होन है। इसप्रकार अन्तिम स्थितिकाण्डक प्राप्त होने तक पूर्व-पूर्व-के स्थितिकाण्डकसे आग-आगेका स्थितिकाण्डक विशेष होन जानना चाहिए।

विश्लेषार्थ - यहाँ अपूर्वकरणक प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक आयुक्रमेंके

१. तात्रती परिमाणाणुलंडम इति पाठः :

- १४२. संपिं अपुन्वकरणचरिमसमप् वादिदसेसद्विदिसंतकम्मपमाणावहारणहमिदमाह—
- अपुव्यकरणस्स पढमसम्रण् द्विविसंतकम्मादो चिरमसमण् द्विविसंत-कम्मं संखेळगुणहीणं ।

९ १४३. किं कारणं ? अपुच्वकरणपढमसमए पुच्यणिरुद्धं तोकोडाकोडिमेत्तसाग-

अतिरिक्त शेष कर्मोंको स्थितिमें उत्तरोत्तर हानि किसप्रकार होती है, अप्रशस्त कर्मोंके द्विस्थान नीय अनुभागकी हानि भी किस विधिसे होती है और प्रत्येक स्थितिबन्धका काल कितना है इसका स्पष्टीकरण किया गया है। यह तो हम पहले ही बतला आये है कि गुणश्रेणिरचनाके समान ये तीनों ही कार्य अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही प्रारम्भ हो जाते हैं। इनमेंसे प्रत्येक स्थितिकाण्डकका उत्कीरण काल अन्तर्मुहुर्त है। ऐसे हजारों स्थितिकाण्डक अपूर्वकरणके काल-के भीतर होते हैं। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जितनी स्थिति होती है उसमेंसे पत्योपमके संख्यातव भागप्रमाण उपरितन स्थितिको ब्रहणकर उसका फालिक्स्पसे प्रत्येक समयमें अपवर्तन करते हुए अन्तर्मुहुर्त कालके भीतर उसका अभाव करना एक स्थितिकाण्डकघात है। जैसे लकड़ीके एक कुन्देंके कुछ भागके बराबर लम्बे अनेक फलक चीर लिये जाते हैं उसी प्रकार पल्यो-पमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिके तत्प्रमाण आयामवाछी उत्कीरणकालके जितने समय हों उतनी फालियाँ करके एक-एक समयमें उनका अपवर्तन करते हुए अन्तर्मु हुर्तके अन्तिम समय-में पूरी काण्डकप्रमाण स्थितिका अपवर्तन करना स्थितिकाण्डकघात है। पुनः दूसरे अन्तर्मुहर्त-में दूसरे स्थितिकाण्डकका उक्त विधिसे अपवर्तन करना दूसरा स्थितिकाण्डकघात है। इसी प्रकार अन्तिम समय तक हजारों स्थितिकाण्डकोंका अपवर्तनविधिसे घात होता है। यह वो स्थितिकाण्डकघातकी प्रक्रिया है। अनुभागकाण्डकघातकी प्रक्रिया भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि एक-एक स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमें हजारों अनुभागकाण्डकघात होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल भी अन्तर्म हतप्रमाण है। इसी प्रकार<sup>े</sup>स्थिति-बन्धापसरणके विषयमें भी समझ लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि एक स्थितिकाण्डकके उत्कीरणका जो काछ है उतना ही एक स्थितिबन्धका काल है। अर्थात इतने काल तक प्रति समय सदृश स्थितिका बन्ध होता है । स्थितिकाण्डकके बदछते ही दूसरा स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है। इस प्रकार अन्तर्सु हुर्त कालके भीतर जितने स्थितिकाण्डकघात होते हैं उतने ही स्थितिबन्धापसरण होते है। इसके अतिरिक्त स्थितिकाण्डकोंके विषयमें विशेष खुलासा मुख्में किया ही हैं। अर्थात् प्रथम स्थितिकाण्डकसे दूसरा स्थितिकाण्डक विशेष होन होता है, दूसरे-से तीसरा, तीसरेसे चौथा इस प्रकार अन्तिम स्थितिकाण्डक तक पूर्व-पूर्व स्थितिकाण्डकसे आगे-आगेका स्थितिकाण्डक विशेष हीन होता है।

- ५ १४२. अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें घात करनेसे शेष स्थितिसत्कर्मके प्रमाणका निश्चय करनेके छिये इस सत्रको कहते हैं—
- अपूर्वकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्कर्मसे अन्तिम समयमें स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा हीन है।
  - § १४३. क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो पहलेकी अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम-

रोबमाणं संखेज्जे भागे अपुन्वकरणविसोहिणिबंधणद्विदिखंडयसहस्सेहिं घादिय संखेजदि-भागमेत्तस्सेव द्विदिसंतकम्मस्स परिसेसिदत्तादो । संपहि अपुन्यकरणपढमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमयो ति ताव एटम्मि अंतरे घादिदासेससागरीवमाणमाग्रमणमिच्छामो ति तेरासियं कार्ण जोइज़दे । तं कथं ? तप्पाओग्गसंखेजरूवमेत्ताणं ठिदिखंडयाणं जह एगं पिंठदोवमं लब्भइ तो एचो संखेज्जसहस्सकोडिगुणहिदिकंडएसु केत्तियाणि पिलदोवमाणि लहामो ति तेरासियं कादण द्रिदिखंडयस्स द्विदिखंडयं सरिसमवणिय हेद्रिमसंखेजजरूवेहि उवरिमसंखेजजरूवाणि ओवड्रिय लद्धेण पलिदोवमे गणिदे संखेजजकोडाकोडिमेनपलिदो-वमाणि आगच्छंति द्विदिखंडयगुणगारमाइप्पादो । पूणो एदाणि सखेजजकोडाकोडिमेत्त-पलिदोवमाणि तेरासियकमेण सागरोवमपमाणेण कीरमाणाणि संखेजजको हिमेत्तसारोवमाणि होंति ति । होंताणि वि पुव्वणिरुद्धं तोकोडाकोडीए संखेजजाभागमेत्ताणि - ति घेत्तव्याणि। अण्णहा अपुन्तकरणपटमसमयद्विदिसंतकम्मादो चरिमसमयद्विदिसंतकम्मस्स संखेज्ज-गुणहीणत्ताणुववत्तीदो । ठिदिवंधोसरणस्स वि एसो चेव अत्थो जोजेयन्वो ।

प्रमाण स्थिति हे उसके संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिका अपूर्वकरणसम्बन्धी विश्रुद्धिनिमत्तिक इजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा घातकर उसके अन्तिम समयमें संख्यातव भागमात्र ही स्थिति-सत्कर्म शेष रहता है। अब अपूर्वकरणके प्रथम समयसे हेकर अन्तिस समय तक इस कालके भीतर जितने सागरोपमप्रमाण स्थितियोंका घात हुआ है उन सबको प्राप्त करना चाहते हैं इस-लिये त्रैराशिक करके योजना करते है।

**जंका**—वह कैसे ?

समाधान---तत्प्रायोग्य संख्यात संख्याप्रमाण स्थितिकाण्डकोंका यदि एक पत्योपम प्राप्त होता है तो इनसे सख्यात हजार कोटिगुणे स्थितिकाण्डकोंमें कितने पल्योपस प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रेराशिककर स्थितिकाण्डक स्थितिकाण्डकके सदश है अतः उनका अपनयनकर तथा अधस्तान संख्यात संख्यासे उपरिम्न संख्यात संख्याको भाजितकर जो लब्ध आवे उससे पत्यो-पसके गुणित करनेपर स्थितिकाण्डकसम्बन्धी गुणकारके माहात्म्यसे संख्यात कोडाकोङ्गाप्रमाण पल्योपस प्राप्त होते हैं। पुनः इन संख्यात कोडाकोड़ीप्रमाण पत्योपयोंको त्रैराशिकविधिसे सागरोपसके प्रमाणसे करनेपर संख्यात कोटिप्रमाण सागरोपस होते हैं। इतने होते हुए सी अपूर्वकरणके प्रथम समयमें विवक्षित अन्तःकोड़ाकोड़ीके संख्यात बहुभागप्रमाण होते हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। अन्यथा अपूर्वकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्कर्मसे अन्तिम समयका स्थितिसत्कर्म संस्थातगुणा हीन नहीं बन सकता। स्थितिबन्धापसरणके विषयमें भी इसी अर्थकी योजना करनी चाहिए।

विश्लेषार्थ-अपूर्वकरणके प्रथम समयमें विवक्षित कर्मोंका जितना स्थितिसस्य रहता है उसके अन्तिम समयमें वह संख्यातगुणा हीन कैसे हो जाता है इसी बातको यहाँ त्रैराशिक विधिसे स्पष्ट किया गया है। कारण यह है कि चूर्णिस्त्रमें एक स्थितिकाण्डकका आधास

१. ता. प्रतौ संखेण्डमागमेलाणि इति पाठः ।

- § १४४. एवमेत्तिएण वावारविसेसेणापुच्यकरणद्धं समाणिय तदो अणियद्विकरणं पविद्वस्स किरियाविसेसपद्प्यायणद्वम्रुत्तरम्रुत्तमाइ—
- \* अणियहिस्स पढमसमण् अण्णं द्विविखंडयं अण्णो द्विविषंघो अण्ण-मण्णमागखंडयं।
- ५ १४५. अणियडिकरणपविद्वयदमसमए चैव अण्णमपुष्टकरणचित्रमिद्विदिखंडयादो विसेसद्वीणद्विदिखंडयमादनं । द्विदिबंधो वि पुष्टिवन्छादो ठिदिबंधादो पिछदोवमस्स संस्रेज्जदिमागद्वीणो तत्थेवादनो । अणुमागक्षंडयं पि घादिदसेसाणुमागस्साणतमाग-मेनं तत्थेवागाइद । गुणसेढिणिक्सेवो षुण पुष्टिवल्छो ' चेव गिरुदसेसो पिडसमयम संस्रेज्जगुणपदेसविण्णासविसेसिदो इवइ । सेसो वि विद्वी पुष्टुनो चेव दहच्चो ति एसो एदस्स स्रतस्स मानत्थो ।

पल्योपसके संस्थातचें आगश्माण है और अपूर्वकरणके कालमें ऐसे स्थितिकाण्डक संस्थात इजार होते हैं मात्र इतना ही वतलाया गया है, इसिक्य स्थितिकाण्डकोंका प्रमाण कितना होना चाहिए लाकि उसके आधारसे अपूर्वकरणके कालमें पटनेवाली विवक्तित स्थितिका प्रमाण प्राप्त किया जा सके। इसी तथ्यको स्पष्ट बरनेके लिये यहाँ एक एल्योपममें जितने स्थितिक प्रमाण काल्यक हों उनसे संस्थात हजार कोटिगुणे कुक स्थितिकाण्डक होते हैं यह स्वीकारकर अपूर्वकरणके कालमें घटनेवाली विवक्तित स्थितिका प्रमाण नैराशिक विधिसे प्राप्तकर वह संस्थात काल्यक सामाग्रीसप्रमाण बतलाया गया है। इससे यह बात स्थह हो जाती है कि अपूर्वकरणके प्रमास समयमें जितना स्थितिसन्व होता है उसके अन्तमें बहु संस्थातगुणा होन हो जाता है। इससे प्रमास स्वीतिकाल स्थितिकाल है।

- ११४४. इस प्रकार इतने ज्यापारिविशेषके द्वारा अपूर्वकरणके कालको समाप्तकर उसके
   बाद अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके कियाविशेषका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको
   कित हैं

   —
- \* अनिष्ठत्तिकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिकाण्डक, अन्य स्थितिबन्ध और अन्य अनुसागकाण्डक होता है।
- § १४५. अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट होनेके प्रथम समयसे ही अपूर्वकरणके अनिम स्थिति-काण्डकसे विशेष होन अन्य स्थितिकाण्डकका आरम्भ करता है। पूर्वके स्थितिवन्यसे पल्पो-पमके संस्थातव भागप्रमाण होन स्थितिवन्य भी वहींपर आरम्भ करता है। तथा घात करनेसे श्रेष रहे अनुभागके अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागकाण्डकको भी वहींपर प्रश्न करता है। परन्तु गुणश्रेणिनक्षेष पूर्वका हो रहता है, जो अधास्त्रत स्थितियोक गळनेपर तितता शेष रहे कता होता है तथा प्रतिसमय असंख्यातगुणे प्रदेशोक विन्याससे विशेषताको छिये हुए होता है। श्रेष विधि भी पूर्वोक्त ही जाननी चाहिए यह इस सूत्रका भावार्थ है।

विभेषार्थ---यहाँ अनिवृत्तिकरणमें स्थितिकाण्डक आदिकी क्या व्यवस्था रहती है यह

१, ता॰ प्रती पुन्बिल्लाको इति पाठः ।

- ५ १४६. एवमेदीए परूवणाए बहुहिं द्विदिव्लंडयसदस्सेहिं गदेहिं तदो कीरमाण-कज्जविसेसपदप्पायणद्वम्रूचरस्रुच माह——
- क एवं द्विदिव्यंडयसहस्सेहिं अणियष्टिअद्धाए संवेज्जेसु भागेसु गदेसु
   कंतरं करेदि ।
- ९ १४७. एवमणंतरपरुविदविद्वाणेण बहुिं द्विदिखंडयसहस्सेहिं पादेकमणुमाग-खण्डयसहस्साविणाभावीहि अणि पिंटु अद्वाप संखेज्जे मागे गमिय तदद्वाए संखेज्ज-भागमेत्तावसेसे अतरकरणमाढवेदि चि भणिदं होइ । किमंतरकरणं णाम ? विविक्खय-कम्माणं हेड्डिमोविरिमद्विदीओ मोत्त्ण मज्झे अंतोग्रुहु नमेत्रीणं द्विदीणं परिणामविसेसेण णिसेगाणमभावीकरणमंतरकरणमिदि भण्णदे । संपिह एवं रुक्खणमंतरकरणमाढिवय पुणो केत्तियमेत्तेण कालेण केत्तियाओ द्विदीओ घेत् णंतरं करेदि, केत्त्रियमेत्तिं वा मिज्छ-चास्स पदमद्विदं परिसेसेदि चि एवंविद्दस्स अत्यविसेसस्स पह्वणद्वमनरस्त्वनामोडण्णं—

स्पष्टरूपसे बतलाया गया है। विशेष चात इतनी ही है कि दर्शनमोहनीयकी उपसमता करने-वाले जीवके अवस्थित गुणश्रेणिरचना न होकर गलितावरीय गुणश्रेणि रचना होती है। इसलिए अनिष्ट्रतिकरणके प्रथम समयसे लेकर आगे भी गुणश्रेणिवन्यासके अन्तिस समय तक जो गुणश्रीणका आयाम श्रेप रहता जाता है मात्र उतने प्रमाणमे ही प्रति समय असंख्यात गुणित प्रदेश विन्यासरूपसे उसकी रचना होती रहती है।

१ १४६ इसप्रकार इस प्ररूपणाके अनुसार बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके हो जानेपर
 इसके आगे किये जानेवाले कार्यविशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं

—

इस प्रकार हजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा अनिश्वत्तिकरणके कालके संख्यात बहु-भागके व्यतीत डोनेपर अन्तर करता है।

९ १४७. इसप्रकार अनन्तरपूर्व कही गई विधिक अनुसार जो प्रत्येक स्थितिकाण्डक हजारों अनुसाराकाण्डकोंका अविनाभावी है ऐसे बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके द्वारा अनि-इसिकरणके कालके संस्थात वें भागभाण होष उसके कालके संस्थातवें भागभाण होष रहनेपर अनन्तकरणका आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्त्वयें है।

# शंका-अन्तरकरण किसे कहते हैं ?

समाधान—विवक्षित कर्मोंकी अधस्तन और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर मध्यकी अन्तर्सुहुर्तप्रमाण स्थितियोंके नियेकोंका परिणामविशेषके कारण अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं।

अब इसप्रकारके लक्षणवाले अन्तरकरणका आरम्भकर पुनः कितने कालकेद्वारा कितनी स्थितियोंको महणकर अन्तर करता है तथा सिप्यात्वकी प्रथम स्थितिको कितना शेष रहने देता है इसप्रकार इस अर्थविशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

- अ तम्ह द्विविषंषगद्धा तत्तिएण कालेण बंतरं करेमाणो गुणसेढि-णिक्खेबस्स अगगगादो संखेज्जदिभागं खडेदि ।
- ५ १४=. एदेण सुचेण अंतरकरणं करेमाणस्त कालप्रमाणमंतरहमागाइदिदिशिणं प्रमाणावहारणं पदमाहृदिदीहतं च परूचिदं होइ। तं जहा—अंतरं करेमाणो केत्त्यमेचेण कालेणंतरं करेदि चि पुंच्छिदे 'जा तम्ह हिदिबंधगढा तिचएण कालेण करेदि' चि णिहिद्धं। एदेण वयणेणेगसमएण दोहि तीहि वा समएहि एवं जाव संखेज्जासंखेजेहिं वा समएहि अंतरकरणसमत्ती ण होइ। किंतु अंतोब्रहुचेणेव होइ चि जाणाविदं।
- ६ १५०. संबिह एदेण कालेणंतरं करेमाणो केत्तियमेत्तीओ हिंदीओ घेत्ण केत्तियमेत्ति वा पढमिहिदि ठिवय अंतरं करेदि ति पुच्छाए णिण्णयं करिस्सामो। तं जहा— 'गुणसेढिणिक्खेवस्स अम्मम्मादो' एत्थ गुणसेढिणिक्खेवो ति बुत्ते जा अपुच्य-करणस्म पढमसमस् आण्यिह्करणद्वाहितो बिसेसाहियायामेण णिक्खितो गलिदसेस-मरूबेणेत्तियकालमागदो तस्स गहणं कायच्यं। तस्स अम्मम्मादि भणिदे गुणसेढि-मीसयस्स गहणं कायच्यं।तत्तो प्पहुडि हेट्टा संखेडजदिभागं संहेदि ति भणिदे सयलस्स-गुणसेढिआयामस्स तकालं दीसमाणस्स संखेडजदिभागंभृदो जो अणियद्विअद्वादो अच्छिदो

अ उस समय जितना स्थितिबन्धककाल है उतने कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ गुणश्रेणिनिक्षेपके अग्राग्रसे अर्थात् गुणश्रेणिशीषसे लेकर ( नीचे ) गुणश्रेणि आयामके संस्थातवें भागप्रमाण स्थितिनिषेकीका लण्डन करता है।

<sup>§</sup> १४८ इस सूत्रद्वारा अन्तरकरण करनेवाले जीवक कालका प्रमाण, अन्तर करनेके लिये ग्रहण की गई स्थितियों के प्रमाणका अवधारण तथा प्रथम स्थितिको दीर्घता इन तीनका कथन किया गया है। यथा—अन्तर करनेवाला कितने कालके द्वारा अन्तर करता है ऐसी पृच्छा होनेपर 'जो उस समय स्थितिकन्यका काल है उतने कालके द्वारा करता है 'यह निर्विष्ट किया है। इस वचनसे यह जताया गया है कि एक समयद्वारा अथवा हो या तीन समयों-द्वारा इसप्रकार संस्थात और असंस्थात समयोंद्वारा अन्तरकरणविधि समाप्र नहीं होती है, किन्तु अन्तरहर्तकालके द्वारा हो यह विधि ससाप्र होती है,

<sup>§</sup> १५९ अब इतने काळके द्वारा अन्तरको करता हुआ मात्र कितनी स्थितियों को प्रहण-कर तथा कितनी प्रथम स्थितिको स्थापितकर अन्तर करता है ऐसी पुच्छा होनेपर निर्णय करते हैं। यथा—गुणसीढिणिक्सेवस्स अगमगाहों इस चचनमें गुणश्रेणिनिक्षर ऐसा कहने पर जो अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनिवृत्तिकरणके काळसे बिशेष अधिक आयानकपसे निश्चित्र हृद्ध्य गलित शंषकपसे इतने काळ तक आया है उसका प्रहण करता चाहिए। उसका अगाम ऐसा कहने पर गुणश्रीणशीर्षका ग्रहण करता चाहिए। 'उससे छेकर नीचे संस्थाववें भागका सण्डन करता है' ऐसा कहने पर जो उस समय दिखाई देता है ऐसे समस्त गुणश्रीण आयामका संख्यातवें भागकर जो अनिवृत्तिकरणके काळसे उपरिम्न विशेष अधिक निशेष हैं

उवरिमो विसेसाहियणिक्खेवो तं सञ्बमंतरहुमागाएदि चि मणिदं होह । किमेचियं चैव अंतरदीहत्तं ? ण. गुणसेहिसीसयादो उवरि अण्णाओ वि सखेज्जगुणाओ द्विदीओ घेत्त णं-तरं करेदि । सुरोणाणुबहद्रमेद कथमवगम्मदे चे १ ण. पुरदो मणिस्समाणप्पाबहुअ-बलेण तदबगमादो । अथवा गणसेदिअगगगगादो हेट्टा संखेजजदिभागं खंडेदि चि भणतेण उवरि संखेजजगुणाणं द्विदीणं खंडणं भणिदमेव । क्रदो ? उवरि खंडिज्जमाणाणं द्विदीणं संखेज्जदिभागमेनं गुणसेढिअग्गगादो हेद्रा खंदेदि चि सुत्तन्थसंबंधावलंबणादो । तदो अणियडिअदासेसस्स संसेज्जभागमेनीण कालेण अंतरं करेमाणी अंतरकरणद्वादी संसेज्ज-गुणं मिच्छत्तस्स पढमद्विदिं परिसेसिय षुणो अणियद्विकरणद्वादो उवरिमविसेसाहिय-गुणसेढिणिक्सेवेण सह तत्तो संसेज्जगुणाओ अण्णाओ वि ठिदीओ घेत्णंतरमेसी करेदि चि सिद्धो सुत्तस्स समुदायत्थो। एत्य अतफालीओ पडिसमयमसंखेजनगणसस्त्रेण घेत्रण पढमविदियद्विदीसु समयाविरोहेण णिक्खिवमाणो अंतोम्रहत्तमेरोण कालेणतरं समाणेदि चि वचव्वं।

उस सबको अन्तरके लिए बहुण करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका - क्या अन्तरकी दीर्घता इतनी ही है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि गुणश्रेणिशोर्षसे ऊपर अन्य भी संख्यातगुणी स्थितियोको महणकर अन्तर करता है।

शंका-सूत्रमें निर्देश नहीं की गई यह विशेषता किस प्रमाणसे जानी जाती है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि आगे कहे जानेवाले अल्पवहत्वके बलसे इसका ज्ञान होता है।

अथवा गुणश्रेणिके अग्राप्रसे नीचे संख्यातवे भागप्रमाण स्थिति निषेकोंका खण्डन करता है ऐसा कथन करनेवाले आचार्यदेवने ऊपर संख्यातगुणी स्थितियोंका खण्डन करता है यह कह ही दिया है, क्योंकि ऊपर खण्डित होनेवाली स्थितियोंके संख्यातवे भागप्रमाण स्थितियांका गणश्रेणिके अमामसे नीचे खण्डन करता है इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्धका अवलम्बन लिया है। इसलिये अनिवृत्तिकरणका जितना काल शेष है उसके संख्यातवं भागप्रमाण कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ अन्तरकरणके कालसे संख्यातगुणी मिष्यात्वकी प्रथम स्थितिको रोष रखकर पुनः अनिष्ठतिकरणके काळसे उपरिम विरोष अधिक गुणश्रेणि-निक्षेपके साथ उससे संख्यातगुणी अन्य स्थितियोंको मी श्रहण कर यह जीव अन्तर करता है इस प्रकार सूत्रका ससुदाय रूप अर्थ सिद्ध हुआ। यहाँ पर अन्तर फालियोंको प्रत्येक समयमें असंख्यानुगुणे रूपसे ग्रहण कर प्रथम और द्वितीय स्थितियोंमें आगमानुसार निक्षेप करता हुआ अन्तर्महृतप्रमाण कालके द्वारा अन्तरकरणको समाप्त करता है ऐसा कहना चाहिए।

विशेषार्थ-यहाँ अन्तरकरणके करनेमें कितना काळ लगता है, अन्तरके लिये प्रहण की गई स्थितियोंका प्रमाण कितना है और अन्तरके पूर्वकी प्रथम स्थितिका प्रमाण कितना है इन तीन बातोंका मुख्यरूपसे निर्णय किया गया है। विवक्षित कर्मकी अधस्तन और उपरितन

### \* तदो अंतरं कीरमाणं कदं।

१९० अंतरकरणपारंगसमकालभाविद्विदिवंधगद्धामेनेण कालेण समयं पित अंतर-द्विदीओ फालिसस्वेणुकीरंतेण कमेण कीरमाणमंतरमतरकरणद्वाचिरमसमये अंतर-चिरमफालीए पादिदाए कदं णिट्टिदमिदि वुचं होइ । एदं च मिच्छन्तस्मेव अंतरकरणं, दंसणमोहोबसामणाए अण्णेसि कम्माणमंतरकरणाभावादो । णविर सम्मच-सम्मा-मिच्छन्तसंतकस्मिओ जदि उबसमसम्मनं पिडबच्जइ तो तेसि वि अंतरकरणमेदेणेव विद्याणेण करेदि । णविर तेसिमाविलयबाहिरस्रविर मिच्छनंतरेण सिरसमंतरं करेदि चि घेनाव्यं ।

ियतियों को छोड़कर सध्यकी अन्तर्मुहुर्तअमाण स्थितियों के नियेकों का परिणामविशेषके द्वारा अभाव करतेको अन्तरकरण कहते हैं। अनादि सिष्यादृष्टि जीव अनिवृत्तिकरणके काळकं बहु- भागके अयतीत होने पर जो एक भाग प्रमाणकाळ सेत हहता है उसके एक स्थितिवस्थक योग्य संख्यातवे भागप्रमाण काळसे सिष्यात्वके नियेकों का अन्तरकरण करता है। इससे अन्तरकरण करने में कितना काळ लगता है इसका झान हो जाता है। यह जीव जिस्स समय अन्तरकरण का प्रारम्भ करता है उस समयसे छेकर अनिवृत्तिकरणका जितना काळ शंग रहता है तकाळ प्रमाण सम्याद्वकी अथसन स्थितियों प्रथम स्थिति होती है, क्यों कि अनिवृत्तिकरणके इतने काळके सिष्यावकरणसे अयतीत होने पर यह जीव अन्तरते प्रथेश कर तिथमसे सम्यवृद्धि हो जाता है। अब अन्तरके छिवे कितनी स्थितियों को प्रहण करता है इसका विचार करते हैं। गुणश्रीणशीर्थके अप्रमागसे नीचे गुणश्रीणशोर्थके संख्यात्व भागप्रमाण स्थितियों का ओर उससे अरर संख्यात्वाणी स्थितियों यह जीव अन्तरक करता है। इस अन्तरक कर साम्यात्वाची जो स्थिति शेष रहती है वह सब उपरितन स्थिति कहणती है। यहाँ सिष्याव्यक्ती जो स्थिति शेष रहती है वह सब उपरितन स्थिति कहणती है। यहाँ सिष्याव्यक्ती जो स्थिति शेष रहती है वह सब उपरितन स्थिति कहणती है। यहाँ सिष्याव्यक्ती जो स्थिति शेष रहती है। विश्वित्यां निषेकांका अन्तर करता है उनका पाळिकसरी उक्तीयणकर अन्तर्मुहृत काळमे प्रथम काता श्री अपरित्ति निषेषणक स्था है। तिथा विश्वित्यां निषेकांका अन्तर करता है उनका पाळिकसरी उक्तीयणकर अन्तर्मुहृत काळमे प्रथम काता लीना चाहिए यह उक्त सूच और उसकी टोकाका आश्रव है।

### इस प्रकार इस विधिसे किया जानेवाला अन्तरका कार्य किया ।

१५०. अन्तरकरणके प्रारम्भके समकालभावी स्थितिवन्धके कालप्रमाण काल द्वारा प्रत्येक समयमे अन्तरस्तन्वन्धी स्थितियाँका फालिल्स्स उन्हीरण करनेवाले जीवने कमसे किया जानेवाला अन्तर अन्तरकरणके कालके अन्तिम समयमें अन्तरसम्बन्धी अनिम सालिका पात करने पर किया अर्थान सम्प्रक्ष किया यह उक्त कथनका तार्थ्य है। और यह मिण्यात्वकर्मका ही अन्तरकरण है क्योंकि दर्शनमाहिमीयकी उपज्ञामनामें अन्य कमीके अन्तरकरणका अभाव है। इतनी विशेषता है कि सन्यक्त्व और सम्यग्नियशावका सन्कर्म बाला जीव यदि उपल्या सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तो उन कमीका भी अन्तरकरण इसी विधिसे करता है। इतनी विशेषता है उनका नांबेकी एक आवल्क्यमाण (उद्याविल्प्रमाण) विधित्य तिस्थितयों के सिन्या स्थितिसे करता है। इतनी विशेषता है उनका नांबेकी एक आवल्क्यमाण (उद्याविल्प्रमाण) महण्य करना वाहिए।

विशेषार्थ-अनादि मिध्यादृष्टि जीव प्रथमोपशमको उत्पन्न करते समय अनिवृत्तिकरण-

# \* तदो प्पट्टडि उवसामगो त्ति भण्णाः ।

- § १५१ जह वि एसो पुर्व्य पि अधापवनकाणपटमसमयप्पदुि उनमामगो चेन तो वि एत्ते पाए विसेसदो चेन उनसामगो होई नि भणिदं होई। एदेण 'अंतरं ना किंदि किञ्चा के के उनसामगो किंदि' ति एदिस्से पुञ्छाए अत्थिणणण्डो कत्रो दहुन्त्रो, अणियहि-अद्धाए संखेज्जेस भागेस गदेस संखेज्जेदिमागसेसे अंतरं काद्ण तदो दंसणमोहणीयस्स पयिड-डिदि-अणुभाग-पदेसाणसुनसामगो होई नि परूचणावसंवणादो । एवमंतर-करणाणंतरसुनसामगनवएसं सुद्ध ण मिञ्छचसुनसाममाणस्स मिञ्छचपटमिद्धिवेदगा-वस्थाए हेट्टिमपरूचणादो णत्थि णाणनं । णविर पदमद्विदीए समयुणादिकसेणोहिद्दमित्माणीए जापे आविल्य-पिडआविल्याओ सेसाओ ताघे को विसेसो अत्थि नि पदुष्पायणहुमुन-रिमो सुनापनंधो—
- \* पढमिट्टिदीदो वि विदियदिदीदो वि आगाल-पिडआगालो ताव
   जाव आविलय-पिडआविलयाओ सेसाओ ति ।

के बहुभागको विता कर एक भागके शेष रहने पर स्थितिबन्धके कालप्रसाण काल द्वारा मात्र मिध्यास्वका अन्तरकरण करता हुआ प्रारम्भमें अन्तरके नीचे प्रथम स्थितिको अन्तर्मृहृतप्रमाण स्थापित करता है। किन्तु यदि सम्यवस्व और मम्यिमिध्यास्वकी मत्तावाढा सादि मिध्यादृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यवस्वको उत्पन्न करता है तो वह नीचे एक आवाळिप्रमाण प्रथम स्थितिको स्थापित कर उत्पर मिध्यास्वकी जहाँ तककी स्थितिको अन्तरकरण करता है वहाँ तककी हम दोनों के समेंकी स्थितिको अन्तरकरण करता है वहाँ तककी इन वोनों कर्मोकी स्थितिको भी अन्तरकरण करता है वह उत्पन्न कराण करता है वह उत्पन्न स्थापित कर उत्पर सिध्यास्वको साथ स्थापित कर उत्पर सिध्यास्वको स्थापित स्था

### वहाँसे लेकर यह जीव उपशामक कहलाता है।

- ६ १५१. यद्यपि यह जांच पहले हां अथः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर उपजामक ही है तो भी यहाँसे लेकर यह विशेषकरपे ही उपजामक होता है यह क्क कथनका तास्यर्थ है। इस प्रकार इतने कथन हारा 'अंतर वा किंह किया के के उवसामगों किंह 'इस प्रकार कर्यका तास्यर्थ कर्यका निर्णय किया हुआ जानना चाहिए, क्योंक प्रकृतमें अनिवृत्तिकरणके कालक संस्थात बुझागों के जाने पर तथा संख्यातवे भागके शंप रहते पर अन्तरको करके वहाँसे लेकर दर्जन मोहनीयकी प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेशोंका उपजामक होता है इस प्रकारको प्रकृता का अवलम्बन लिया है। इस प्रकार अन्तरकरणके अन्तर उपजामक संझाको प्राप्त कर निरुपात्वको उपजामना करनेवाले जीवके सिष्यात्वको प्रमुप्त स्थितिक लेकर समय क्या अधरतन प्रकृत्या हो भेद नहीं है। इस प्रकार करने प्रकृत समय क्या अधरतन प्रकृत्या हो भेद नहीं है। इतनी विशेषता है कि प्रथम स्थितिक एक समय कम अधिक कमसे गलित होती जाने पर जब आविक प्रतिभाविक होव पहली हैं तब क्या विशेषता है इसका कथन करनेके लिये उपरिसद्ध प्रवृत्त हैं—
- अ प्रथम स्थितिसे भी और द्वितीय स्थितिसे भी तब तक आगाल-प्रत्यागाल होते रहते हैं जब तक आवलि-प्रत्याविल श्रेष रहती हैं।

§ १५२. आगारूणमागालो, विदियद्विदिषदेसाणं पदमद्विदीए ओक्ड्णावसेणागमणिदि युत्तं दोह । प्रत्यागरूनं प्रत्यागरूनं, पदमद्विदिपदेसाणं विदियद्विदीए उक्डणावसेण गमणिदि मणिदं होह । तदो पदम-विदियद्विदिपदेसाणमुक्क्डणोक्ड्रणान्वसेण गमणिदि मणिदं होह । तदो पदम-विदियद्विदिपदेसाणमुक्क्डणोक्ड्रणान्वसेण परोप्परिवस्यसक्रमो आगारू-पिडआगालो ति वेत्तव्वो । एवंत्रक्रखणो आगारू-पिडआगालो ताव ण पिड्हम्मदे जाव पदमद्विदीए आवल्यिय-पिडआवाल्याओ समयुत्तगओ सेसाओ ति आवल्यिय-पिडआवित्याचे तत्त्यावित्याचे स्वावाल्या कि व्यवाल्याचे विद्वावाल्या पेत्रव्यावित्याचे पिट्यावित्याचे विद्वावाल्या गहेयच्वा । कि पुण कारणमावित्य-पिडआवित्याचे सेसाए पदमद्विदीए आगारू-पिडआगारूवोच्छेदिणियमो १ ण, सहावदो चेव तद्वत्याए तप्पिड-धादम्ब्रियगमादो । तदो चेव एत्तो प्पहुडि मिच्छत्तस्स गुणसेदिणिक्सेवो णित्य त्ति जाणावणद्विदियान्वा

अाविलय-पिंडआविलयासु सेसासु तदो प्पहुिंड मिच्छुत्तस्स
 ग्रणसेंडी पान्धि ।

श्रंक्या—प्रथम स्थितिके आवलि-प्रत्याविल्यात्र शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागालके विच्छेदका नियम है इसका क्या कारण है ?

और इसीलिए यहाँसे लेकर मिध्यात्वका गुणश्रणिनिक्षेप नहीं होता इस बातका झान करानेके लिये इस सुत्रको कहते हैं—

अव्यादि और प्रत्याविलक्षे श्रेष रहनेपर वहाँसे लेकर मिथ्यात्वकी गुणश्रेणि नहीं होती।

१९२ आगालकी ज्युत्पत्ति है—आगालनं आगाल, अर्थात् द्वितीय स्थितिके कर्मपर-माणुआंका प्रथम स्थितिमें अपकर्षणवज्ञ आना आगाल है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। प्रत्या-गालकी उत्प्रत्यत्ति है—प्रत्यागालनं प्रत्यागाला । प्रथम स्थितिके क्रमंपरमाणुआंका द्वितीय स्थिति में उक्तपंणवज्ञ जाना प्रत्यागाल है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अतः प्रथम और द्वितीय स्थितिक क्रमंपरमाणुआंका उक्तपंण और अपकर्षणयद्य परस्पर विषयसंक्रमका नाम आगाल-प्रत्यागाल है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। इस प्रकारके लक्षणवाल आगाल-प्रत्यागाल तब तक नहीं उपुच्छित होते है जब तक प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक आविल-प्रत्याविल शेष रहती है, अत्वय्य आविल प्रत्याविल्डो उसकी मर्यादाक्त्यसे सूत्रमें निर्देष्ट क्या है। उनमेसे आविल एसा कहनेपर उदयाविल्डो प्रहण करना चाहिए।

१, ता प्रती भणिदं इति पाठः।

§ १५२. किं कारणं १ विदियद्विदीरो पढमद्विदीए तदवत्थाए पदेसाममणस्सा-णंतरमेव पिडसिद्धनादो । ण च पढमद्विदीए पिडआवल्यिपदेसगममोकड्वियुण गुणसेदि-णिक्खेवो कीरिदि त्ति वोत्तुं जुत्तं, उदयावल्यियन्मतरे गुणसेदिणिक्खेवस्स एदिम्म विसए असंभवादो । ण च पिडआवल्यियादो ओकड्विदपदेसगगं तत्थेव गुणसेदीए णिक्खिवदि ति संभवो अत्थि, अप्पणो अइच्छावणाविसए णिक्खेवविरोहादो ।

९ १५२ क्योंकि दूसरी स्थितिसे प्रथम स्थितिमें इस अवस्थामें कर्मपरमाणुओंके आने-का अनत्वर पूर्व हो नियेष कर आये हैं। यदि कहा जाय कि प्रत्याविक कर्मपरमाणुओंका प्रथम स्थितिमें अपकर्षण करके गुणश्रीणितिश्चेप किया जाता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्थामें उदयाविकिक भीतर गुणश्रीणितश्चेपका होना अनन्भव हैं। और प्रत्याविकमेंसे अपकर्षित प्रदेशपुट-जका वही गुणश्रीणमें निश्चेप होता है यह भी सन्भव नहीं है, क्योंकि अपनी अतिस्थापनामें अपकर्षित इत्यक्षे निश्चेपका विरोध है।

विशेषार्थ--यहाँ यह बतलाया गया है कि अन्तरकरणके बाद जब मिध्यात्वकी प्रथम स्थिति आविल-प्रत्याविलप्रमाण शेष रह जाती है तब वहाँसे लेकर दितीय स्थितिमेंसे अप-कर्षित होकर मिथ्यात्वका द्रव्य प्रथम स्थितिमें निश्चिप्त नहीं होता और प्रथम स्थितिके दृष्यका उत्कर्षण होकर द्वितीय स्थितिमें निक्षेप नहीं होता और इस्मीलिए यहाँसे लेकर मिथ्यात्वके द्रव्यका गुणश्रेणिनिक्षेप भी रुक् जाता है। इसपर शंकाकारका कहना है कि ऐसी स्थितिमें भले ही प्रथम स्थितिके दृश्यका दितीय स्थितिमें उत्कषण होकर निक्षेप मत होओ और दितीय स्थितिके दृश्यका भले हा प्रथम स्थितिमें अपकर्षण होकर निक्षेप मत होओ। क्योंकि मिध्यात्व-की प्रथम स्थितिमें आविल-प्रत्याविलप्रमाण स्थितिके शेष रहनेपर आगाल-प्रत्यागालका सन्नमें निषेध किया है। किन्तु जब तक प्रत्यावितका दृष्य मस्वरूपसे अवस्थित है तब तक प्रत्यावित्र के द्रव्यका अपकर्षण होकर उसका गुणश्रेणिमे निक्षंप होना सम्भव है। यह एक शंका है। इसका समाधान यह है कि जब प्रथम स्थितिमें आविल और प्रत्याविलमात्र स्थिति शेष रहती हैं तबसे लेकर उदयावलिमे गुणश्रणिनिक्षेपका होना सम्भव नहीं है। कारण यह है कि जब द्वितीय स्थितिमेसे दृत्यका अपकर्षण होकर प्रथम स्थितिमें निक्षेप ही नहीं होता एसी अवस्था-में केवल प्रत्यावलिके आधारसे मिध्यात्वके दृज्यकी गुणश्रेणिरचनाका होते रहना सम्भव नहीं है। कदाचित शकाकार यह कहे कि प्रत्यावलिकी उपरितन स्थितियोंका अपकर्षण होकर अध-स्तन स्थितियोंमें निश्लेप होना बन जायगा सो भी बात नहीं हैं, क्योंकि उपरितन स्थितियोंका अपकर्षण होकर अधस्तन स्थितियोंने निक्षेप मध्यमें अतिस्थापनाको छाडकर ही हाता है ऐसी व्यवस्था है। यतः प्रत्यावस्थिकी उपरितन स्थितियोंके स्थि उसीकी अधस्तन स्थितियाँ अति-स्थापनाह्रप है, अतः प्रत्याविङकी उपरितन स्थितियोंका भी वहीं गुणश्रेणिम निक्षेप नहीं हो सकता । इसलिये यहाँ निश्चित हुआ कि मिथ्यात्वका प्रथम स्थितिक आवलि-प्रत्यावलिप्रमाण डोब रहनेवर सिध्यात्वको दितीय स्थितिका प्रथम स्थितिमे और प्रथम स्थितिका दितीय स्थितिमें क्रमसे अपकर्षण-उत्कर्षण नहीं होता। साथ ही प्रत्यावलिके निषेकोंका उदयावलिमें और प्रत्या-बलिकी उपरितन स्थितियोंका उसाकी अधस्तन स्थितियोंमे अपकर्षण होकर निक्षेप नहीं होता। इसलिए यहाँसे लेकर सिध्यात्वक कर्मपुंजका गुणश्रेणिनिक्षप भी नहीं होता।

- ५ १५४. सेसाणं पुण कम्माणमाउगवजाणं सा चेव पोराणिया गुणसेढी गलिद-सेसा तथा चेव इवड. ण तत्थ पिडसेडो अस्थि ति जाणावणकुरुम्नरसत्तं—
  - \* सेसाणं कम्माणं ग्रणसेदी अत्थि ।
- § १५५, गयत्थमेदं सुत्तं। एवमेदिम्म अवत्थाविसेसे मिच्छत्तस्स गुणसेदिणिक्खेवा-संभवं सेसकम्माणं च गुणसेदिणिक्खेवसंभवं पदृष्पाद्दय संपिद्द आवल्लिय-पिडआवल्लिय-मेत्तसेसपदमिद्विदयस्स मिच्छत्तस्स तिम्म अवत्थाविसेसे पिडआवल्लियादो उदीरणासंभव-पद्दष्पायणद्रमिदमादः—
  - पहिश्रावित्यादो चेव उदीरणा ।
- ५ १५६. तदवत्थस्स मिच्छत्तस्स पिडआविल्यादो चैव पदेसम्माससंखेळलोग-पिडमागेणोकड्टिय उदयार्वालयन्मंतरे सययाविरोहेण णिक्खिवदि ति बुनं हाह । एतो समयाहियार्वालयमेत्तसेसाए पदमिट्टिदीए मिच्छत्तस्स जहिण्यया ठिदिउदीरणा होदि, उदयार्वालयबाहिरेयद्विदिमोकड्टिय असंखेळलोगपिडमागेण आविल्य-वे-तिमागे अङ्ख्याविय त्तिमागे उदयपद्विह समयाविरोहेण णिक्खेवदंसणादो ।
  - अाविषयाए सेसाए मिञ्ळ्तस्स घादो णित्थ ।
- १९५८ परन्तु आयुकर्मक अतिरिक्त शेष कर्मोंका वहा पुराना गळितावशेष गुणश्रेण
   उसी प्रकार होती हैं, उसके होनेमें प्रतिपेध नहीं हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिथे आगोका

### \* शेष कर्मीकी गुणश्रेणि होती है।

- ्र ९९५ यह त्य नावार्थ है। इस प्रकार इस अवस्थाविरोपमे मिप्यात्वप्रकृतिका गुण-श्रेणिनिक्षेप असम्भव है और रोप कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप सम्भव है इसका कथन करके अव जिसकी आवित्व और प्रत्याविष्ठप्रमाण प्रथम स्थिति रोग है ऐसे मिध्यात्वकर्मको उस अवस्था-विरोधमें प्रत्याविष्ठमेसे ट्हारणा होना सम्भव है इसका कथन करनेके िष्ठये इस सूत्रको कहते हैं—
  - \* प्रत्यावलिमेंसे ही उदीरणा होती हैं।
- § १५६ तदबस्य मिण्यात्वकर्मकों जो प्रत्याविक है उसके द्वयमें असंस्थात ठोकका भाग देनेपर जो एक भागप्रमाण कर्मपूर्वज्ञ रूक्ष्य आवे उसका अपकर्षणकर उसे आगममें बत्ताई गई विधिक अनुसार उदयाविज्यों निक्षिप्त करता है यह उक्त कथनका तात्यये हैं। इस प्रत्याविज्ञेंसी एक समय अधिक एक आविज्यमाण प्रथम स्थितिकों जयन्य स्थिति उत्तर-रणा होती हैं, क्योंकि उदयाविज्ये बाहर एक स्थितिके द्रत्यमें असंस्थात ठोकका भाग देनेपर जो एक भाग रूक्ष्य आवे उसका अपकर्षणकर एक समय कम आविज्ये हो त्रिमागको अवि-स्थापितकर एक समय अधिक उसके त्रिभागमें उदय समयसे छेकर आगमविचिसे निर्हेण देखा जाता है।
  - आविलिप्रमाण प्रथम स्थितिके शेष रहनेपर मिथ्यात्व कर्मका चात नहीं होता।

- ६ १५७. आवल्यिमेत्तसेसाए पढमद्विदीए मिच्छत्तस्स द्विदि-अणुभागाणमुदीरणा-सक्रवेण घादो णित्थ त्ति भणिदं होह । द्विदि-अणुमागकंडयघादो पुण जाव पटमद्विदि-चरिमसमयो ताव मिच्छत्तस्स संभवदि, चरिमद्विदिवधेण सह तत्थ तेसि परिसमत्ति-ढंसणादो । तदो उदीरणाघादस्सेव एसो पहिसेहो ति सद्देयव्वं ।
- ६१५८. एवमेदेण विद्याणेण मिच्छत्तपढमद्विदिमावलियपविद्वं कमेण वेदयमाणो चरिमसमयमिच्छादिद्दी जादो। तदणंतरसमए च मिच्छत्तपदमद्विदे सब्बं गालिय वढमसम्मत्तमुष्पाएमाणो सत्तमुत्तरं भणह—
  - \* चरिमसमयमिच्छाइही से काले उवसंतदंसणमोहणीओ।
- ६१५९. पढमसम्मन्तमुप्पाएदि नि वक्कविसेसो एत्थ कायव्वो । को एत्थ दंसणमोहणीयउवसमी णाम ? बच्चदे-करणपरिणामेहिं णिसत्तीकयस्म दंसणमोह-

सनः जसका अविनाभावी स्थितिकाण्डकघात भी तथा एक स्थितिकाण्डकघातके कालमे हजारों अनुभागकाण्डकघात भी वहीतक समझने चाहिए। यह स्थितिकाण्डकघात और अनुभाग-काण्डकघातकी किया और उनका निक्षेप आविल-प्रत्याविलके शेष रहनेपर वहाँसे लेकर अन्तरसे उपरितन स्थिति और अनुभागमें हो जानना चाहिए, प्रथम स्थिति और उसके अनु-भागमें नहीं यह उक्त कथनका वार्ल्य है।

- ६ १५८. इसप्रकार इस विधिसे उदयाबिलमें प्रविष्ट हुई मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिका कमसे वेदन करता हुआ अन्तिम समयवर्ती मिध्यादृष्टि हो जाता है। और मिश्यात्वकी सम्पूर्ण प्रथम स्थितिको गलाकर तदनन्तर समयमें प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न करनेवाला होता है इस बातको बतलानेवाले आगेके सत्रको कहते हैं-
- पनः वह अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव तदनन्तर समयमें उपशामन्त दर्शनमोहनीय होकर प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करता है।
- ६ १५९. प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है इतने वाक्यविशेषकी यहाँ योजना करनी चाहिए।

शंका - यहाँपर दर्शनमोहनीयका उपशम किसे कहते हैं ?

ममाधान-करणपरिणामोंके द्वारा निःशक्त किये गये दर्शनमोहनीयके उदयरूप पर्यायके बिना अवस्थित रहनेको उपशम कहते हैं।

६ १५७. प्रथम स्थितिके आवल्पिमाण शेष रहनेपर मिध्यात्वकर्मके स्थिति-अनुभागका उदीरणाह्यसे घात नहीं होता यह उक्त कथनका तात्वर्य है। परन्त प्रथम स्थितिक अन्तिम समयतक मिथ्यात्वकर्मका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात सम्भव है, क्योंकि वहाँपर अन्तिम स्थितिबन्धके साथ उनकी परिसमाप्ति देखी जाती है। इसल्यि उदीरणाघात-का ही यह निषेध है ऐसा श्रद्धान करना चाहिए।

णीयस्स उदयपजाएण विणा अवद्वाणध्यसमी चि भण्णदे। ण सन्वीवसमी एत्य संगवइ, उवसंवस्स वि दंसणमोद्दणीयस्स संक्रमोकङ्गणाकरणाणध्यस्त्रम् । तम्हा अंतरपवेसपढमसमप् वेव दंसणमोद्दणीयद्वयसामिय उवसमसम्माद्दही जादो चि सिद्धी सुचस्स सञ्चयत्थी। संपिद्ध तिम्ह वेव पढमसम्म कीरमाणकज्ञ मेदपदुष्पायणद्वस्रचर-सुचावयारो—

- # ताघे चेव तिण्णि कम्मंसा उप्पादिदा।
- ५ १६०, तम्हि चैव उवसंतदंसणमोहणीयपढमसमए तिण्ण कम्मंसा उप्पादिदा। के ते १ मिच्छच-सम्मन-सम्मामिच्छचसण्णिदा। इदो एवमेदेसिद्युप्पत्ती चे १ ण, अणियट्टिकरणपरिणामेहिं पेलिज्जमाणस्स दंसणमोहणीयस्स जंतेण दलिज्जमाणकोहव-रासिस्सेव तिण्डं मेदाणप्रप्पत्तीए विरोहाभावादो।
- ५ १६१. संपिह उतसमसम्माहिद्वपढमसमयप्पहु ि मिच्छत्तपदेसाणं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु गुणसंक्रमेण परिणमणक्रममप्पाबहुअसुहेण परूवेमाणो सुत्तपबंधक्षुत्तरं भणह—

यहाँपर सर्वोपशम सन्भव नहीं है, क्योंकि उपशमपनेको प्राप्त होनेपर भी दर्शनमोहनीयके संक्रमकरण और अपकर्षणकरण पाये जाते हैं। इसिक्टिए अन्तरमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें ही दर्शनमोहनीयको उपशमाकर उस्मसन्ययदृष्टि हो गया इसप्रकार सूत्रका समुरूचयक्तप अर्थ सिद्ध हुआ। अब इसी प्रथम समयमें किये जानेवाले कार्यमेएका कथन करनेके किये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

# उसी समय वह मिथ्यात्वकर्मके तीन खण्ड उत्पन्न काता है।

§ १६०. उसी उपशान्त-दर्शनमोहनीयके प्रथम समयमें तीन कर्मभेद उत्पन्न करता है।

शंका—वे कौनसे ?

समाधान-सन्यक्त, सन्यग्निध्यात्व और मिध्यात्व संज्ञावाछे।

शंका-इनकी इसप्रकार उत्पत्ति कैसे होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जैसे यन्त्रसे कोदोंके दखनेपर उनके तीन भाग हो जाते हैं जैसे ही अनिवृत्तिकरणपरिणामोंके द्वारा दक्षित किये गये दर्शनमोहनीयके तीन भेदोंकी उत्पत्ति होनेसे विरोधका अभाव है।

विश्वेषार्थ — चक्की आदि यन्त्रसे कोदंकि दक्नेपर उनके चावळ, कण और तुप ऐसे तीन भाग हो जाते हैं चेसे ही क्रनिकृषिकरणकर परिणामोंसे मिध्यात्वकर्मको निःशक करके क्रिस समय यह जीव प्रयमोपसम सम्यक्त्रको प्राप्त करता है उससे समय मिध्यात्वकर्मके तीन दकके हो जाते हैं—सम्यक्त्य, सम्यमिष्यात्व और मिध्यात्व।

§ १६१. अव ज्यशमसस्यन्दृष्टि जीवके प्रथम समयसे छेकर मिध्यात्वकर्मके प्रदेशोंके सम्यक्त्व और सम्यमिष्यात्वर्मे गुणसंक्रमद्वारा परिणमनके क्रमको अल्यबहुत्वद्वारा कथन करते हुए आगैके सुवप्रवन्थको कहते हैं—

- # पढमसमयज्वसंतदंसणमोहणीओ मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्त बहुगं परेसुगां देदि । समस्ते असंखेळागुणहीणं देदि ।
- ६१६२. पढमसमयउवसंतदंसणमोहणीयो णाम पढमसमयउवसमसम्माइङ्गी। सो मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्ते बहुअं पदेसग्गं देदि । सम्मत्ते प्रण तत्तो असंखेजगुण-हीणं पदेसम्मं देदि । दोण्हमेदेसिं दन्वाणमागमणद्रं मिच्छत्तस्स को पहिभागो ? पितदोवमस्स असंखेजदिभागपमाणो गुणसंकमभागहारो । णवरि सम्मामिच्छत्तपदेसा-गमणणिमित्तगुणसंकमभागहारादो सम्मत्तपदेसागमणणिवंधणगुणसंकमभागहारो असं-खेजगुणो ति घेत्तव्यो । एवमेदेणप्पाबहुअविहिणा अंतोग्रहृत्तमेत्तकालं मिच्छत्तादो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि पुरदि । णवरि समये० असंखेजजगुणमसंखेजजगुणं मिच्छत्तादो पदेसग्गं संकामेमाणो पढमसमए सम्मामिन्छत्तमिम संकतदव्वादो विदियसमये सम्मत्तम्म असंखेजगुणं दव्वं संकामदि । तत्थेव सम्मामिच्छत्ते असंखेजजगुणं पदेसम्गं संकामेदि । एवं जाव गणसंकमचरिमसमयो चि । संपृष्टि एवंविहस्स अत्थविसेसस्स जाणावणद्रमुचर-सत्तप्पबंधमाह—
- # प्रथम समयवर्ती उपशान्त-दर्शनमोहनीय जीव मिध्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्य-ग्मिथ्यात्वमें बहुत प्रदेशपुंजको देता है। उससे सम्यक्त्वमें असंख्यातगुणे हीन प्रदेश-पञ्चको देता है।
- § १६२. प्रथम समयवर्ती उपशान्त-दर्शनमोहनीय जीव प्रथम समयवर्ती उपशमसम्य-म्दृष्टि कह्ळाता है। वह मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्यग्मिश्यात्वमें बहुत प्रदेशपुरुजको देता है। परन्त सम्यक्त्वमें उससे असंख्यातगुण हीन प्रदेशपुञ्जको देता है।

डांका-इन दोनोंके द्रव्योंके आनेके लिये मिध्यात्वका क्या प्रतिभाग है ?

ममाधान--गुणसंक्रम भागहार प्रतिभाग है, जो पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषना है कि सम्यग्मिण्यात्वके प्रदेशोंके आनेके निमित्तरूप गणसंक्रम भागहारसे सम्यक्तक प्रदेशोंके आनेका निमित्तरूप गुणसंक्रम भागहार असंख्यातगुणा है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।

इसप्रकार इस अल्पबहुत्वविधिसे अन्तर्मुहर्त कालतक मिध्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको पूरित करता है। इतनी विशेषता है कि प्रत्येक समयमें मिथ्यात्वके हुन्यमेंसे असंख्यातगणे असंख्यातगणे प्रदेशपुरूजका संक्रम करता हुआ प्रथम समयमें सम्यग्मि-ध्यात्वमें संकान्त हुए दृश्यसे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें असंख्यातगुणे दृत्यका संक्रम करता है। तथा वसी समयमें सम्यग्मिश्यात्वमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजका संक्रम करता है। इसप्रकार गुण संक्रमके अन्तिम समयतक जानना चाहिए। अब इसप्रकारके अर्थविशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेके सत्रप्रबन्धको कहते हैं-

- विवियसमए सम्मत्ते असंखेज्जगुणं देवि ।
- # सम्मामिच्छत्ते असंखेजजगुणं देवि ।
- \* तदियसमप् सम्मन्त्रो असंखेष्ज्जगुणं देदि।
- \* सम्मामिच्छुत्ते असंखेज्जगुणं देवि ।
- \* एवमंतोमुहत्तद्धं ग्रुणसंकमो णाम ।

१६३. एदाणि सुनाणि सुनामणि । एदेहिं सुनोहिं प्रत्याणप्यावहुयं भणिदं। संपिंह सत्याणप्यावहुए भण्णमाणे पदमसमण् सम्मामिच्छने संकमिद्ददेवमां थोवं। विदियसमण् असंकेजज्ञगुणं। एवं जाव गुणसंकमचित्मसभा ितः। एवं सम्मणस्य वि सत्याणप्यावहुयं गेदच्वं। एत्य जवसमसमाहिंद्विदियसमयप्यहृि जाव मिच्छणस्य गुणसंकमो अत्य ताव सम्मामिच्छनस्य वि गुणसंकमो भवदि, अंगुरुस्तासंकेजज्ञागा-पिडमागियविज्ज्ञादगुणसंकमेण सम्मामिच्छनद्वस्य सम्मने तदवत्थाए संकमणोव-रुमादो। सुनेणाणुवइह्रमेदं कुदो रुम्भदि नि णासंकणिज्जः, सुगस्सेदस्य देवामासयमावेण तडाविङ्यविमेसमंस्वनणे वावावञ्जवसात्।

- \* उससे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें असंख्यातगणे प्रदेशपुञ्जको देता है।
- \* उससे सम्यग्निथ्यात्वमें असंख्यातगणे प्रदेशपुंजको देता है।
- अससे तीसरे समयमें सम्यक्त्वमें असँख्यतागुणे प्रदेशपुञ्जको देता है।
- \* उससे सम्यग्मिय्यात्वमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुद्धको देता है।
- इस प्रकार अन्तर्भुहुर्च कालतक गुणसंक्रम होता है ।

१६३ ये सूत्र सुगम है। इन सूत्रोंद्वारा परस्थान अल्पबहुत्वका कथन किया। अब स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेपर प्रथम समयमें सम्यग्निप्यात्वमें संक्रमित हुआ प्रदेश- पुंज सोक है। रूसरे समयमें संक्रमित हुआ प्रदेश- पुंज असंख्यातरागा है। इसप्रकार गुण- संक्रमके अतिनास समयतक जानना चाहिए। इसीप्रकार सम्यवस्वका भी स्वस्थान अल्पबहुत्व के जाना चाहिए। यहाँपर उपशमसम्यग्वृष्टिके दूसरे समयसे छेकर जहाँतक मिध्यात्वका गुणक्षंक्रम होता है बहाँतक सम्यग्निप्यात्वका से गुणसंक्रम होता है, क्योंकि सूच्यंगुळके असंख्यात्वे भागके प्रतिभागिकर विच्यातरागुणसंक्रमहारा सम्यग्निप्यात्वके द्रव्यका सम्यवस्य असंख्यात्वे भागके प्रतिभागिकर विच्यातरागुणसंक्रमहारा सम्यग्निप्यात्वके द्रव्यका सम्यवस्वमें अस अवस्थाने संक्रमण उपलब्ध होता है।

श्रंका--सूत्रमें इसका उपदेश नहीं दिया, फिर यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान- ऐसी आग्नंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सूत्रका देशामर्थकरूपसे उस प्रकारकी अवस्थाविशेषके सूचन करनेमें व्यापार स्वीकार किया गया है।

विश्वेषार्थ---यहाँ उपशमसम्यग्दृष्टिके प्रथम समयसे केकर अन्तर्ग्रहर्त काल तक सिष्यात्वके द्रव्यका सम्यग्मिष्यात्व और सम्यक्तमें गुणसंक्रम भागहारद्वारा किस प्रकार

- § १६४. एवमेदेण विधिमा अंतोग्रहुचकालं गुणसंकमणुपालिय तदो गुणसंकम-कालपरिसमत्तीए भिच्छत्तस्स विज्झादसंकममाढवेदि ति पदुष्पायणह्रस्रत्तरस्मारंभी--
- \* तत्तो परमंग्रहस्स असंखेज्जविमागपडिमागेण संकमेवि सो विज्ञादसंक्रमी णाम ।
- 🖇 १६५. पुव्विन्छो उवसमसम्माइही पढमसमयप्पहुढि एगंताणुवङ्कीए बङ्गमाणस्स अंचोमुहुत्तकालमाविओ गुणसंकमो णाम । एत्तो परमंग्लस्स असंसेजदिमागपडिभागिओ विज्ञादसण्णिदो संकमविसेसो गुणसंकमपरिसमत्तिसमँकालपारंभो होद्ण जाव उवसम-सम्माइड्डी वेदगसम्माइड्डी च ताव णिप्पडिवंचं पयदृदि ति भणिदं होदि। इदो वुण एदस्स विज्ञादसण्णा ति चे ? विज्ञादिवसेहियस्स जीवस्स द्विदि-अणुभागसंडय-गुणसेढिआदिपरिणामेसु थक्केसु पयद्वमाणत्तादो विज्झादसंकमो त्ति एसो मण्णदे । एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि एदम्मि विसए विज्ञादसंकमपनुत्ती वक्खाणेयच्या ।

उत्तरोत्तर गुणित कमसे असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप होता है यह बतलानेके साथ यह भी बतळाया है कि उपज्ञाससम्बादृष्टिके दूसरे समयसे लेकर सम्यग्सिप्यात्वके द्रव्यका भी गुण-संक्रम होता है, क्योंकि सूच्यंगुलके असंस्थातवें भागका सम्यग्सिप्यात्वके द्रव्यमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे जतने द्रव्यका विष्यात-गुणसंक्रम द्वारा सम्यग्मिण्यात्वके द्रव्यका सम्यक्त्वमें उस अवस्थामें संक्रमण होता रहता है। यह द्रव्य सम्यक्त्वमें प्रति समय गुणितक्रमसे प्राप्त होता है. इसलिए यहाँ ऐसे संक्रमका नाम बिष्यात संक्रम होते हुए भी उसे टीकाकारने गुण-संक्रम कहा है ऐसा प्रतीत होता है। श्री धवलाजीके इसी स्थलपर इसका कोई उल्लेख उप-लब्ध नहीं होता।

- § १६४ इस प्रकार इस विधिसे अन्तर्मु हुर्त काल तक गुणसंक्रमका पाळनकर इसके आगे गुणसंक्रमका काल समाप्त होनेपर मिथ्यात्वकर्मका विध्यातसंक्रम आरम्भ करता है इसका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका आरन्भ करते हैं-
- # उससे आगे सूच्यंगुलके असंख्यातर्वे मागरूप प्रतिमागके द्वारा संक्रमण करता है वह विश्वातसंक्रम है।
- § १६५. जो पहलेका उपशमसम्यग्दृष्टि जीव प्रथम समयसे लेकर एकान्तानुबृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हो रहा है उसके अन्तर्मृहर्त काख्यक होनेबाला संक्रम गुणसंक्रम कहलाता है। इससे आगे सून्यंगुलके असंख्यातवें भागरूप भागद्दारस्वरूप विश्यातसंज्ञावाला संक्रमविशेष गुणसंक्रमको समाप्तिके समकालमें प्रारम्भ होकर जनतक उपशमसन्यग्दृष्टि और बेदकसम्य-ग्दृष्टि है तब तक विना किसी प्रतिबन्धके प्रवृत्त रहता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

जंका--इस संक्रमकी विध्यात संज्ञा किस कारणसे हैं १

समाधान-विष्यात हुई है विशुद्धि जिसकी ऐसे जीवके स्थितिकाण्डक, अनुमाग-काण्डक और गणश्रेणि आदि परिणामोंके रुक जानेपर प्रवृत्त होनेके कारण इसे विध्यातसंक्रम कहते हैं।

- जाव गुणसंकमो ताव मिच्छ्यचक्जाणं कम्माणं ठिविघादो अणु-भागवादो गुणसेती च।
- १६६. एत्थ मिच्छत्तवञ्जाणमिदि णिदेसो मिच्छत्तस्स उवसंतावत्यस्स तद-वत्थाए द्विदिखंडपादीणमभावपदुष्पायणफलो । तम्हा जाव गुणसंक्रमो ताव एयंताणु-विद्विपरिणामिद्धिं दंसणमोहणीयवन्जाणं कम्माणं टिदि-अणुभागषाद-गुणसेदिणिक्खेब-रुक्खणं कञ्जिससेसमेसो करेदि, णो परदो, तत्थ विज्ञादिविसोहियनादो चि सुत्तत्थ-णिच्छओ । छुदो गुण मिच्छाइद्विचित्ससमए चेवाणियद्विकरणपरिणामेसु णिदिद्वेसु गुणमंकमकारुम्भंतरे द्विदि-अणुभागषादादीणं संग्रवो १ ण एस दोसो, पुव्वपञ्जोगवसेण तदुवरमे वि केत्तियं पि कार्ल तप्युत्तीए बाह्यणुवरुंभादो ।

इस प्रकार इस स्थलपर सम्यग्मिध्यात्वके भी विध्यातसंक्रमकी प्रवृत्तिका ब्याख्यान करना चाहिए।

अ जब तक गुणसंकम होता रहता है तब तक इस जीवके मिथ्यात्वको छोड़कर शेप कर्मों के स्थितियात, अनुसागधात और गणश्रेणिक्य कार्य होते रहते हैं।

§ १६६ यहाँपर 'मिध्यात्वको छोड़कर होष कर्मो' इस पदके निर्देशका फळ उपशान्त अवस्थाको प्राप्त मिध्यात्वप्रकृतिके उस अवस्थामें स्थितिकाण्डकघात आदिके अभावका कथन करना है। इसल्यि जवत्वक गुणसंक्रम होता है तबतक यह जीव एकान्तातुष्टद्विरूप परिणामों- के द्वारा दर्शनमोहनीयको छोड़कर होष कर्मों के स्थितिकाण्डकघात, अनुमागकाण्डकघात और गुणशंजितिक्षण कथानवाले कार्यविशेषको करता है, इससे आगे नहीं, क्यों कि आगे उसकी विश्वद्विष्यात हो जाती है यह इस सुकत्रे अर्थका निज्यव है।

शका—परन्तु मिण्यावृष्टिके अन्तिम समयमें ही अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके ससाप्त हो जानेपर गुणसंक्रम कालके भीतर स्थितिकाण्डकघात और अनुमागकाण्डकघात आदि कैसे सम्भव हैं ?

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पूर्वप्रयोगवहा अनिवृत्तिकरणरूप परि-णामोंके उपरम हो जानेपर भी कितने ही काळतक उक्त कार्योंकी प्रवृत्तिमें बाधा नहीं उपळच्य होती।

विश्वेषार्थ — जो जीव अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके ककते ही अन्तरमें प्रवेशकर उपप्रमत्तम्यपृष्टि हो जाता है उसके कितने काळतक किन कर्मोंके स्थितिकाण्डकथात आदि कार्य होते रहते हैं, मिध्यात्वप्रकृतिका गुणसंक्रम होकर क्या कार्य होता है, और इस काळमें किस प्रकारकी विशुद्धि होती है और उपसमसम्यगृष्टिके स्थितिकाण्डकणत आदि होनेका कारण क्या है इन सब वार्ताका यहाँ निर्णय किया गया है। साझमें यह भी वतळाया है कि उपसम-सम्यगृष्टिके दूसरे समयसे छेकर सम्यग्निम्ध्यात्वप्रकृतिका सम्यवस्वप्रकृतिमें विश्यातसंक्रमके द्वारा प्रदेशनिक्षेप भी होता रहता है। इसप्रकार जवतक गुणसंक्रमकी प्रवृत्ति होती है तबके कार्यकरिकास स्वनकर इसके बाद विष्यातसंक्रमकी प्रवृत्ति होतेसे स्थितिकाण्डकथात आदि कार्य कर कार्ति है इस बालका सकारण निरंदेश किया गया है।

- ६ १६७. एवमेत्तिएण संबंधेण दंसणमोहउवसामणाए परूवणं कार्ण संपिद्ध एरथेव कालसंबंधियाणं पदाणं अप्पाबहुअपरूवणहुम्विरंगं प्रबंधमाह—
  - \* एदिस्से परुवणाए णिट्टिदाए इमो दंडओ पणुवीसपडिगो।
- § १६८. एदिस्से अणंतरश्रुविदाए दंसणमोहोवसामगण्हवणाए समत्ताए संपिद्द

  एतो 'दंसण-चिरत्तमोहे' ति पदपडिपुरणं बीजपदमवर्लविय इमा पणुवीसपडिओ

  अष्पाबहुअदंडओ कादच्यो होइ। एदेण विणा जहण्णुकस्सिद्धिद-अणुमागखंडणुकीरणद्वादिपदाणं पमाणविसयणिणणयाणुप्पत्तीदो ति भणिदं होइ। एवमेदेण सुत्तेण कयावसरस्स पणुवीसपदियस्स अप्याबहुअदंडयस्स जहाकममेसो णिवुदेसो—

  सरस्स पणुवीसपदियस्स अप्याबहुअदंडयस्स जहाकममेसो णिवुदेसो—

  सरस्स पणुवीसपदियस्स अप्याबहुअदंडयस्स जहाकममेसो णिवुदेसो—

  सरस्स पणुवीसपदियस्स अप्याबहुअदंडयस्स जहाकममेसो णिवुदेसो—

  सर्वेष्ठ स्वर्वेष्ठ स्वरंष्ठ स्वरंष्ठ स्वरंष्ठ स्वरं
  - \* सञ्वत्थोवा उवसामगस्स जं चरिमअणुभागखंडयं तस्स उक्कीरणद्धा।
- ्र अपुत्वकरणस्स पढमस्स अणुभागखंडयस्स उक्कीरणकालो विसेसाहिओ।
- ५ १६७, इसप्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा दर्शनसोहनीयकी उपशामनाका कथनकर अब यहींपर कालसम्बन्धी पहोके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—
  - \* इस प्ररूपणाके समाप्त होनेपर यह पश्चीसपदिक दण्डक करने योग्य है।
- § १६८. अनन्तरपूर्व कही गई दर्शनमोहक उपशासककी इस प्ररूपणाके समाप्त होनेपर अब 'दंसण-चिरत्तमोहे इस पदकी पूर्तित्वरूप बीजपदका अवल्डमन लेकर यह पच्चीसपदिक अल्पबहुत्वदृडक करने योग्य हं, क्योंकि इसके बिना जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति और अनु-मागसस्वन्धी उत्क्रीरणकाल आदि पदाँके प्रमाणका निर्णय नही हो सकता यह उक्त कथनका तात्यर्थ है। इसप्रकार इस सुत्रद्वारा अवसरप्राप्त पच्चीसपदिक अल्पबहुत्वदृण्डकका कमसे यह निर्वेश हैं—
- ं अ उपशामकका जो अन्तिम अनुभागकाण्डक है उसका उल्कीरणकाल सबसे स्तोक हैं।
- § १६९. यहाँ सुत्रमें 'उपशासक' ऐसा कहनेपर दर्शनमोहके उपशासकको प्रहण करना वाहिए। 'ध्सके अनितम अनुमागकाण्यक' ऐसा छहनेपर मिध्यासकी प्रथम स्थितिके समाप्त होते समय वहाँ अनित्त अन्तर्गुहर्तमें होनेबाछे अनुभागकाण्यकका प्रहण करना चाहिए। परन्तु होव कर्नोंका गुणसंक्रम काळको अनितम अवस्थामें होनेबाछे अनुभागकाण्यकका प्रहण चाहिए, उनका उत्कीरण काळ अन्तर्गुहर्तप्रमाण होकर सबसे स्तोक है ऐसा निर्देश किया है।श.
  - अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल विश्वेष अधिक है।

- ९ ९७०. किं कारणं १ चिरमाणुमागकंडयुकीरणद्वादो विसेसाहियकमेण संखेजसहस्समेनीसु अणुमागखण्डयउकीरणद्वासु हेट्टा ओदिण्णासु एदस्स सम्रुप्पचीदो। एत्थ
  विसेसपमाणं हेट्टिमरासिस्स सखेजदिमागमेचं होदण संखेजाविरुयपमाणिमिद घेचच्चं। २।
- चरिमद्विदिखंडयउद्गीरणकालो तम्ह चेव द्विदिषंघकालो च दो वि तल्ला संखेळग्रणा ।
- ९ ९७२. एवं भणिदे मिच्छत्तरस पढमिट्टदीए समप्पमाणाए तकालियविश्विद्धित्वं अकारणकालो तत्थतणविश्विद्धित्वं अकालो च गहेयच्यो । सेसकम्माणं पुण गुण-संकमकालचित्रमिट्टिद्वं अकालो गहणं कायच्ये । एदे च दो वि सिंसपित्माणा होत्ण पुण्विक्तल्यारो अपुव्यकरणपदमसमयविस्पाणुभागकंडयुक्कीरणद्वाले संखेज-गुणा चि णिहिद्या । कि कारणं १ एकम्म द्विदिखंडयकाल्य्यंतरे संखेजसहस्समेचाणि अणुभागखंडयाणी होति चि परमगुरुव्यव्याली । ३-१ ।
- अंतरकरणद्धा तम्हि चेव द्विदिषंघगद्धा च दो वि तुल्लाओ विसेसा-हियाओ ।
- § १७२. किं कारणं ? पुव्चिन्छदोकालेहिंतो हेट्ठा अंतोग्रहुत्तकालमोसिरयृण दोण्हमेदासिमद्वाणं पत्रत्तिदंसणादो । ५-६ ।
- § ९७० क्योंकि अन्तिम अनुभागकाण्डक उत्कीरणकालसे विशेष अधिक कमसे संख्यात हजार अनुभागकाण्डकसम्बन्धी उत्कीरणकालीके नीचे उतरने पर इसकी उत्पत्ति होती हैं। यहाँपर विशेषका प्रमाण अधस्तन राशिका संख्यातवां भागमात्र होकर संख्यात आविद्य-प्रमाण है ऐसा प्रष्ठण करना चाहिए। २।
- अत्तम स्थितिकाण्डकका उत्कीरणकाल और वहींपर स्थितिवन्धकाल
   वे दोनों ही परस्पर तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं।
- § ९०१ ऐसा कहनेपर मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके समाप्त होते समय उस कालमें होने-बाले अनितम स्थितिकाण्डकके उत्कीकरणकालको और वहाँके अनितम स्थितिवन्यकालको प्रष्टण करना चाहिए। तथा शेष कर्मोके गुणसंक्रमकालके अनितम स्थितिवन्यकालको और स्थितिकाण्डककालको प्रष्टण करना चाहिए। ये दोनों सदृश परिमाणवाले होकर पूर्वोक्त अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अनुभागकाण्डकके उत्कीरणाकालसे संख्वातगुणे हैं ऐसा यहाँ निर्देश किया है, क्योंकि एक स्थितिकाण्डकके कालके भोषर संख्यात हजार अनुभाग काण्डक होते हैं ऐसा परम गुक्का उपदेश है। ३-४।
- # उन दोनोंसे अन्तरकरणका काल और वहीं पर स्थितिवन्धकाल ये दोनों ही पश्च्यर तुन्य होकर विशेष अधिक हैं।
- ६ १७२. क्योंकि पूर्वोक्त दो कालोंसे नीचे अन्तर्सु हुर्त काल पीछे जाकर इन दोनों कालोंकी प्रकृति देखी जाती हैं। ५-६।

- # अपुरुवकरणे हिदिलंडयउक्कीरणद्धा हिदिवंधगद्धा च दो वि तुन्लाओ विसेसाहियाओ ।
- ९ १७३. किं कारणं १ पुव्चिन्लदोकालेहिंतो तत्तो हेट्टा अंतोग्रहत्तमोसिरिय अपुट्यकरणपढमद्विदिसंडयविसए एदासि पव्युत्तिदंसणादो । 🗷 ।
- # उवसामगो जाव गुणसंक्रमेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि प्रेदि सो कालो संखेळागुणो।
- § १७४. किं कारणं ? तकालम्भंतरे संसेजाणं द्विदिखण्डयाणं द्विदिबंधाणं च संभवादो ।

# पदमसमयज्वसामगस्स गुणसेदिसीसयं संखेळगुणं।

६ १७५, एत्थ पढमसमयउवसामगो चि भणिदे माविनि भृतवदुपचारं कृत्वा पढम-समयउवसामगभाविस्स पढमसमयअंतरकारयस्स गृहणं कायव्वं । तस्स गुणसेढिसीसग-मिदि वुत्ते अंतरचरिमफालीए पदमाणियाए गुणसेढिणिक्खेवस्स अग्गग्गादो संखेअदि-भागं खंडेयुण जं फालीए) सह णिल्लेविज्जमाणं गुणसेढिसीसयं तस्स गहणं कायव्वं । तं पुण पुन्तिन्छादो गुणसंकमकालादो संखेज्जगुणं, गुणसेहिसीसयस्स संखेज्जदिभागे चेव गुणसंकमकालस्स पज्जवसाणदंसणादो । अथवा पढमसमयउवसामगस्स गुणसेढि-

<sup>#</sup> उनसे अपूर्वकरणमें स्थितिकाण्डकका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धकाल ये दोनों ही परस्पर तुन्य होकर विश्लेष अधिक हैं।

९ ९७३. क्योंकि पूर्वोक्त दो कालोंसे उनसे नीचे अन्तर्सु दुर्व काळ पीछे जाकर अपूर्व-करणके प्रथम स्थितिकाण्डकके समय इनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। ७८८।

उन दोनोंसे उपन्नामक जीव जब तक गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंको प्रता है वह काल संख्यातगुणा है।

<sup>§</sup> १७४. क्योंकि उस कालके भीतर संख्यात स्थितिकाण्डक और स्थितिबन्ध सम्भव 191

उससे प्रथम समयवर्ती उपशामकका गुणश्रेणिशीर्ष संख्यातगुणा है ।

<sup>§</sup> १७५. यहाँ पर 'प्रथम समयवर्ती उपशामक' ऐसा कहने पर भावोंमें भूतके समान उपचार करके प्रथम समयवर्ती उपशामक होनेबाळेका अर्थात् प्रथम समयवर्ती अन्तर करने-वालेका प्रहण करना चाहिए। उसका गुणश्रेणिशीर्ष पेसा कहनेपर अन्तरसम्बन्धी अन्तिम नारका नदान करना ना।वर । उनका गुणकावसान रहा क्यूनार जनवारना ना जिल्ला काडिका पत्रन होते समय गुणक्रणिनिश्चेष्ट कप्रमाझे संस्थातन मानाक स्थाडन कर जो फाटि-के साथ निर्जाण होनेवाडा गुणाक्रणिशीय है उसका प्रहुण करना चाहिए। वह पूर्वके गुण-संक्रमसम्बन्धी काळसे संख्यातगुणा है, क्योंकि गुणश्रेणशीर्षके संख्यातवें भागमें ही गुण-संक्रमकालका अन्त देखा जाता है। अथवा सूत्रोंमें प्रथम समयवर्ती उपशामकसम्बन्धी मिध्यात्वका गुणश्रेणिशीर्ष ऐसा विशेषण लगा कर नहीं कहा, किन्तु सामान्यरूपसे कहा है,

सीसयं भिच्छनस्से चि विसेसियुण छुने ण पह्नविदं, किंतु सामण्णेणोवहडूं, तेण सेस-कम्माणं पढमसमयउवसामगस्स गुणसेढिसीसयं गहेयच्वं, तेसिमंतरकरणाभावेण पढम-समयउवसामगम्मि तस्संभवे विरोहाणुवलंभादो । १० ।

- पहमद्विदी संखेजगुणा।
- ५ १७६. किं कारणं ? पढमिट्टदीए संखेजदिभागमेचस्सेव गुणसेढिसीसयस्स अंतरहमागाइदत्तादो । ११ ।
  - **\* उवसामगद्धा विसेसाहिया ।**
  - § १७७. केचियमेचो विसेसो ? समयुणदोआवल्यिमेचो । किं कारणं ? चरिम-

इसिंछये प्रथम समयवर्ती उपज्ञासकके जो शेष कर्म हैं उनका गुणश्रेणिशीर्ष छेना चाहिए, क्योंकि उन कर्मोका अन्तरकरण न होनेसे प्रथम समयवर्ती उपज्ञासकके उसके सम्भव होनेमें विरोध नहीं पाया जाता । १० ।

विश्वेषार्थ — यहाँ चूर्णिसूत्रमें 'पढससमयउवसामगस्स गुणसेढिसीसयं' ऐसा कहा है। इसिटेंच प्रश्न होता है कि यहाँ पर किस गुणभेणिशीर्थका ग्रहण किया है? क्या मिण्यात्वकर्मक गुणभेणिशीर्थका शा शेव कर्मीक गुणभेणिशीर्थका थि यहि मिण्यात्वक में के गुणभेणिशीर्थका था शेव कर्मीक गुणभेणिशीर्थका था शेव कर्मीक गुणभेणिशीर्थका था शेव कर्मीक गुणभेणिशीर्थ होता है ते सम्यात्वका गुणभेणिशीर्थ वता नहीं, क्योंकि उसका पत्र कल्तरकरणके समय अन्तर सम्बन्धी अनित्य फिल्के पत्रचे साथ हो जाता है। इसिटेंच मिण्यात्वका गुणभेणिशीर्थ यहि केना ही है तो भावीमे भूतका उपवार करके जो प्रथम समय अन्तर करनेवाला है उसे यहाँ प्रथम समयवर्धी उरशासकरूपसे महण करना चाहिए। ऐसे जीवके सिण्यात्वका गुणभेणिशीर्थ पाया जाता है और वह उपशासकर्यों महण करना चाहिए। ऐसे जीवके सिण्यात्वका गुणभेणिशीर्थ पाया जाता है और वह उपशासकर्यों महण करना चाहिए। ऐसे जीवके सिण्यात्वका गुणभेणिशीर्थ पाया जाता है और वह उपशासकर्यों महण करना चाहिए। ऐसे जीवके सिण्यात्वका गुणभेणिशीर्थ पाया जाता है अगेर वह उपशासकर्यों क्या सामयवर्धी उरशामक है उसके शेव कर्मीका गुणभेणिशीर्थ किया जा सकता है। इसकार सूत्रोंक एरोंके ये होसे अर्थ करमोंका गुणभेणिशीर्थ किया जा सकता है। इसकार सूत्रोंक एरोंके थे होते अर्थ करमें है गुणभेणिशीर्थ किया जा सकता है। इसकार सूत्रोंक एरोंके थे शोध अर्थ करनेवें स्वार्थ सामयवर्धी स्थान एरोंके थे शोध अर्थ करनेवें स्वर्थ सामयवर्धी अर्था अर्थोंक यहाँ गोधिका जो ममण है वहीं प्रमाण प्रथम समयवर्धी उरशासकर्क शेव कर्मीक गुणभेणिशीर्थका होते हैं। स्वर्थ सामयवर्धी स्वर्थ गोधिका जो ममण है वहीं प्रमाण प्रथम समयवर्धी उरशासकर्क शेव कर्मीक गुणभेणिशीर्थको है सस्त होते स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स

- # उससे प्रथम स्थिति संख्यातगुणी है।
- ९ १७६. क्योंकि प्रथम स्थितिके संख्यातवें भागप्रमाण हो गुणश्रेणिशीर्वको अन्तरके लिये प्रहण किया गया है। ११।
  - # उससे उपशामकका काल विशेष अधिक है।
  - § १७७. शंका—विशेषका प्रमाण कितना है ?

समयमिच्छाइद्विणा बद्धमिच्छत्तणवक्वंधस्स एगसमयो पदमद्विदीए चैव गलदि। पुणो इमं पदमद्विदिचरिमसमयं मोत्तृण उवसमसम्माइद्विकालन्मंतरे समयुणदोआवलियमेत्रद्वाण-म्रवरिगंतृण तस्स उवसामणा समप्पइ, तेण कारणेण पदमद्विदीए उवरिमाओ समयुणदो-आवलियाओ पवेसियुण विसेसाहिया जादा । १२। संपद्वि एदस्सेव विसेसाहियपमाणस्स णिणणयक्तरणद्वम्नतो सत्तावययो—

- **\* वे आवलियाओ समयुणाओ** ।
- § १७८, गयत्थमेदं सूत्तं ।
- # अणियहिअद्धा संखेजगणा ।
- ५ १७९. कि कारणं ? अणियद्विअद्वाए संखेजिदिभागे चेव पढमद्विदीए सरूबोव-कडीटो । १३ ।
  - **\* अपञ्चकरणद्धा संखे**जगुणा ।
- ९ १८०. सबद्धमणियद्विकरणद्वादो अधुन्वकरणद्वाए तहाभावेणावद्वाणदंस-णादो । १४ ।

समाधान—क्योंकि अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके द्वारा बाँचे गये मिथ्यात्वसम्बन्धा नवकबन्धका एक समय प्रथम स्थितिमें ही गल जाता है। गुनः इस प्रथम स्थितिसम्बन्धी अन्तिम समयको छोड़क उपरामसम्बन्धिके कालके भीवर एक समय कम दो आवल्छिप्रमाण काल उपर जाकर उसकी उपरामना समाप्त होती है, इसकिए प्रथम स्थितिमें एक समय कम दो आवल्डिका प्रवेश कराकर वह विशेष अधिक हो जाता है। १२।

अब इसी विशेष-अधिक प्रमाणका निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्रवचन है-

- **\* वह विशेष एक समय कम दो आवलिश्रमाण है।**
- ६ १७८. यह सत्र गतार्थ है।
- उससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है।
- § १७९ क्योंकि अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यातवें भागमें ही प्रथम स्थितिके स्वरूपकी उपलब्धि होती है। १३।

विश्वेषार्थ अनिवृत्तिकरणमें अन्तरकरणके प्रथम समयसे छेकर अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तकका जितना काल है वहीं मिण्यात्वकी प्रथम स्थितिका काल है जो कि अनि-वृत्तिकरणके कालके संस्थातवें भागप्रमाण है। यहां कारण है कि यहाँ टोकार्मे यह निर्देश किया है कि अनिवृत्तिकरणके कालके सस्थातवें भागमें ही प्रथम स्थितिकी उपलब्धि होती है।

- अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है ।

#### # गुणसेढिणिक्खेबो विसेसाहिओ।

६ १८१. अपुत्रवकरणपढमसमये आढचो जो गुणसीढिणिक्खेवो सो अपुत्रवकरण-द्वादो विसेसाहिओ चि भणिद होइ । केसियमेचा विसेसो १ विसेसाहियअणियद्विअद्धा-मेचो । १५ ।

### \* उवसंतद्धा संखेळगुणा ।

६ १८२. जिम्म काले मिच्छन्तस्वतंत्रभावेणच्छित् सो उवसमसम्मनकालो उव-संतद्धा चि भण्णदे । एसा गुणसेिडिणक्सेवादो संखेज्जगुणा । कुदो एदं णव्वदे १ एदम्हादो चेव सत्तादो । १६ ।

#### \* घंतरं संखेज्जग्रणं ।

९ ९८३. अंतरदीहरामुबसमसम्मत्तद्वादो संखेज्जगुणमिदि मणिदं होदि । किं कारणं १ अंतरस्स संखेज्जदिमागे चेव उवसमसम्मत्तद्वं गालिय तदो तिण्हं कम्माण-

\* उससे गुणश्रेणिका निशेष विशेष अधिक है।

९ १८१ क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो गुणश्रे णितिक्षेप उपलब्ध होता है वह
अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक है यह उक्त कथनका तारवर्ष है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—अनिवृत्तिकरणके कालको विशेष अधिक करनेपर जो लब्ध आवे तत्प्रमाण हें।१५।

विद्योषार्थ---प्रारम्भमें गुणश्रेणिनिक्षेपका काळ अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके काळ-से क्रळ अधिक बतळा आये हैं। इसीलिये यहाँपर विद्योषको उक्तश्माण बतळाया है।

# उससे उपशान्ताद्वा संख्यातगुणा है।

९ ९८२ जिस कालमें मिध्यात्व उपशांतरूपसे रहता है वह उपशाससम्यवन्यका काल
 उपशानताद्वा कहलाता है। यह गणश्रेणिनिक्षेपसे संख्यातगणा है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है?

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है। १६।

अन्तर संख्यातगुणा है।

§ १८३. क्योंकि अन्तरका आयाम उपशमसम्यक्त्वके कालसे संख्यातगुणा ह यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान--क्योंकि अन्तरके संख्यातवें भागमें ही उपशमसम्यक्तके काळको गलाकर

मण्णदरमोकड्डियूण वेदेमाणो अंतरं विणासेदि ति परमगुरूवएसादो । १७ ।

### # जहण्णिया आबाहा संखेळगुणा।

\$ १८४. एसा जहण्णिया आवाहा कत्य गहेयव्या ? मिच्छत्तस्स ताव चरिय-समयमिच्छादिहिणा णवकवंषविसए गहेयव्या । तत्तो अण्णत्य मिच्छत्तस्स सब्ब-जहण्णावाहाणुवलंभादो । सेसकम्माणं पुण गुणसंकमचरिमसमयणवकवंधजहण्णावाहा चेत्रव्या । उवरि किण्ण घेप्पदे ? ण, गुणसंकमकालं वोलिय विज्ञादे पदिदस्स मंद-विसोहीए द्वितिबंधी बहुइ ति तिब्बसयाबाहाए सब्बजहण्णत्ताणुववत्तीदो । एसा च अंतरायामादो संखेजजुणा । क्कदो एवं णव्यदे ? एदम्हादो चेव परमागमवकादो । १८।

डससे आगे तीनों कर्मोमेंसे किसी एकका अपकर्षणकर उसका वेदन करता हुआ अन्तरको समाप्त करता है ऐसा परम गुरुका उपदेश हैं। १७।

बिद्योबार्थ — अन्तरकरणके समय प्रथम स्थिति और उपरितन स्थितिके मध्यको जितनी स्थितिको उक्त दोनों स्थितियोंमें निक्षेपकर अन्तर करता है उस अन्तरके कालमें यह जीव उपराम सम्यक्तको प्राप्तकर अन्तरके संख्यातवें भागभमाण कालतक ही यह जीव उपराम-सम्यग्वृष्टि रहता है, इसलिये उपराग्नाद्वासे अन्तरके कालको संख्यातगुणा कहा है ऐसा परम्परासे गुरुका उपरेग्न चला आ रहा है।

अससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है।

§ १८४ शंका-यह जघन्य आबाधा कहाँकी छेनी चाहिए ?

समाधान — अन्तिम समयवर्ती मिध्यादृष्टिके जो नवकवन्य होता है उसकी लेनी चाहिए, क्योंकि उस स्थळके सिवाय अन्यत्र मिध्यात्वकी जधन्य आवाधा नहीं उपलब्ध होती। परन्तु शेष कर्मोंका गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें जो नवक बन्ध होता है उसकी जधन्य आवाधा लेनी चाहिए।

डांका-इससे और आगेके कालकी क्यों नहीं ली जाती ?

समाधान—नहीं, क्योंकि गुणसंक्रमके काळको उल्लंघनकर विध्यात संक्रमको प्राप्त हुए जीवके मन्द विशुद्धिवल स्थितिबन्ध वृद्धिगत होता है, इसल्यि वहाँकी आवाधा सबसे जयन्य नहीं हो सकतो। और यह अन्तरायामसे संस्थातगुणी है।

शंका-ऐसा किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

सम्राधान-इसी परमागमके वाक्यसे जाना जाता है। १८।

विश्वेषार्थ — यहाँपर अन्तरायामसे जिस जमन्य आवाधाको संस्थातगुणा वतळाया गया है वह यदि मिथ्यात्वकमंके बन्धको छो जाता है तो प्रकृतमें अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वकमंका जो सबसे जमन्य बन्ध होता है उसकी छेनी चाहिए, क्योंकि प्रकृतमें मिथ्यात्वकमंका इससे जमन्य बन्ध अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयको ह्वोड़ अन्यत्र तीनों

### **\* उक्कस्सिया आबाहा संग्वेज्ञगुणा** ।

९ ८८५. किं कारण १ अपुब्बकरणपटमसमयद्विदिबंधविसए सब्बकस्माणग्रुकस्सा-बाहाए विविक्खयत्तादो । पुव्विक्छविसयज्ञहण्णद्विदिबंधादो एत्यतणठिदिबंधो संखेज्ज-गुणो, तेण तदाबाहा वि तचो संखेज्जगुणा चि चुचं होइ । १९ ।

## जहण्णयं हिदिखंडयमसंखेळागुणं ।

९ १८६. मिच्छचस्स ताव पढमाइदीए थोवावसेसे आढचस्स चिमाइदिखंड-यस्स ग्रहणं कायव्वं । सेसकम्माणं च गुणसंकमकालस्स थोवावसेसे आढचस्स चिरम-इिदिखंडयस्य ज्रहणणभावेण संगद्दो कायव्वो । एदं च पलिदोवमस्स संखेज्जदिमाग-पमाणचणेणे पुव्विक्लादो असंखेळ्जगुणमिदि घेचव्वं । २० ।

करणोमें कहीं भी नहीं पाया जाता। और यदि प्रकृतमें ज्ञानावरणादि शेष कर्मों के जयन्य बन्धकों जयन्य आवाधा लेनो है तो वह इस जीवके गुणसंक्रमके अन्तिस समयमें इन कर्मों का जो अपने पूर्व कालकों अपेक्षा जयन्य विवक्षित बन्ध होता है उसकी लेनी चाहिए, क्यों कि इससे कम प्रमाणवाला बन्ध क्यात्र सम्भव नहीं है। वयारि गुणसंक्रमके समाह होनेके बाद भी यह जीव प्रथमोपशम सम्बग्हिट बना रहता है, किन्तु इसके मन्दविशुद्धिके कारण स्थितिकाथ अधिक होने लगता है, इसलिये प्रकृतमें गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें होनेवाले जयन्य स्थितिकन्धकी जयन्य आवाधा हो लेनी विदिश् अत्रत उक्त दोनों स्थलोंकी जयन्य आवाधा अन्तरके कालसे संस्थातगुणी होती है यही आश्चय प्रकृतमें लेना चाहिए।

### उससे उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी है ।

९८५ क्योंकि सब कर्मोंकी अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाली स्थितिबन्धविषयक उक्तष्ट आवाधा यहीं विविश्वत है, क्योंकि पूर्वमें कहे गये जबन्य स्थितिबन्धसे इस स्थळका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है, इसिछ्ये उसकी आवाधा भी पूर्वमें कहीं गई जयन्य आवाधासे संख्यातगुणी होती है यह उक्त कथनका तालयं हैं। १९।

विशेषार्थ — स्थितिकाण्डकथात आदि कार्यावशेष अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही प्रारम्भ होते हैं। तदनुसार अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाळा स्थितिबन्ध ही यहाँपर छिया गया है। वह आगे होनेवाळे सब कर्मोंके स्थितिबन्धोंकी अपेक्षा सबसे अधिक होता है, इसिळिं उसकी आवाधा भी आगे होनेवाळे स्थितिबन्धोंकी आवाधाओंकी अपेक्षा सबसे अधिक होता है, वहीं उसके स्थानका होगी यह स्पष्ट ही है। वहीं यहाँ उत्कृष्ट आवाधास्पसे विवक्षित है यह उक्त कथनका तास्पर्य है।

### उससे जघन्य स्थितिकाण्डक असंख्यातगणा है।

§ १८६. सिध्यात्वके तो प्रथम स्थितिके स्तोक शेष रहनेपर प्राप्त हुए अन्तिम स्थिति-क ण्डकका प्रहण करना चाहिए और शेष कर्मों के गुणसंक्रमकाळके स्तोक शेष रहनेपर प्राप्त हुए अन्तिम स्थितिकाण्डकका जघन्यरूपसे संग्रह करना चाहिए। और यह पल्योपमके संस्थातवें

१. आवर्धप्रली पलिदोबमासखञ्जदिभागपमाणलगेण इति पाठः ।

- उक्स्सयं द्विविखंडधं संखेजगणं ।
- ५ १८७. किं कारणं ? सागरीवमपुधत्तपमाणत्तादी । २१ ।
- जहण्णगो हिदिबंधो संखेजगुणो ।
- - अकस्सगो द्विद्यंघो संखेजगुणो।
- § १८९. किं कारणं १ सन्वकम्माणं पि अपुन्वकरणपढमसमयद्विदिवंधस्स पुन्विन्छजङ्गणद्विदिवधादो संखेजन्रगणत्तिक्षीयः णिन्वाहमवनंभादो । २३ ।

भागप्रमाण होनेसे पूर्वमें कही गई उत्कृष्ट आवाधासे असंख्यातगुणा है यह उक्त कथनका तार्ल्य है। २०।

विश्लेषार्थ — पुनेंसे जो उन्क्रप्ट आवाधा बतळा आये हैं वह संख्यात काळ प्रमाण होती है और जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपसके संख्यातवे भागप्रमाण होता है, इसलिये ही प्रकृतमें उन्क्रप्ट आवाधासे जघन्य स्थितिकाण्डकको असंख्यातगुणा बतळाया है।

- उससे उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक संख्यातगृणा है।
- § १८७ क्योंकि यह सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण है। २१।

विश्लोषार्थ—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किन्हीं जीवोंके सागरोपमपृथवस्वप्रमाण स्थितिकाण्डक होता है यह पहले ही बतला आये हैं। उसीको यहाँ प्रहण किया है। यह पूर्वके पत्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणा होता है यह स्पष्ट ही है।

- \* उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।

विश्वेषार्थ—-पूर्वेमें उन्क्रष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण वतला आये है और यहाँ जपन्य स्थितिकन्य अन्तःकोङ्गाकोङ्गीप्रमाण बतलाया है, इसलिए यह उससे संस्थातगुणा ही होगा यह स्पष्ट है।

- **# उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।**
- ९ १८९ क्योंकि सभी कर्मोंका अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिबन्ध होता है वह पूर्वेमें कहे गये जघन्य स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा होता है इसकी सिद्धि निर्वाध पाई जाती है। २३।

विश्लेषार्थ-अपूर्वकरणके प्रथम समयमें सब कर्मीका जो स्थितिबन्ध होता है वहाँसे

## अहण्णयं द्विदिसंतकम्मं संखेजगुणं ।

५ १९०. किं कारणं १ मिच्छत्तस्य मिच्छाइड्डिचरिमसमयज्ञहण्णद्विदिसंतकम्मस्स सेसकम्माणं पि गुणसंक्रमकालचरिमसमयज्ञहण्णद्विदिसंतकम्मस्य बंधादो संखेज्जगुणचे विरोहाणुवलंमादो । २४ ।

लेकर संस्थात हुजारों स्थितिबन्धमेदोंका अपसरण होकर अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वका और गुणमंक्रमके अन्तिम समयमें शेष छह कर्मीका प्राप्त होनेवाला स्थितिबन्ध संस्थातगुणा होन हो जाता है। यही कारण है कि यहाँपर उक्त होनों स्थलोंपर होनेवाले मिथ्यात्व और शेप छह कर्मोंके जमन्य स्थितिबन्धसे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाला उक्त सब कर्मोंका उक्तृष्ट भियतिबन्ध संस्थातगुणा बत्तावा है।

## उससे जघन्य स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

६ १९० क्योंकि सिध्यादृष्टिके अन्तिम समयमें मिष्यात्वका जो जघन्य स्थितिसत्कर्म् होता हैं और होग कर्मोंका भी गुणसंक्रमकालके अन्तिम समयमें जो जघन्य स्थितिसत्कर्म होता हैं उनके वहाँके बन्धको अपेक्षा संस्थातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। २४।

विशेषार्थ--यदापि सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थोंमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वके योग्य कौन जीव होता है इस प्रसंगसे किसी शिष्यने यह प्रश्न किया है कि अनादि मिथ्यादृष्टि भन्य जीवके कर्मीके उदयसे प्राप्त कलुषताके रहते हुए दर्शनमोहनीयका और चार अनन्तानुबन्धीका उपशम कसे होता है ? इसी प्रश्नका उत्तर देते हुए आचार्यदेवने बतलाया है कि कालल किय आदिके कारण उनका उपशम होता है। वहाँ प्रथम काललब्धिका निरूपण करते हए बतलाया है कि कर्मयुक्त भन्य आत्मा अर्धपुद्गालपरिवर्तन नामवाले कालके अवशिष्ट रहनेपर प्रथम सम्यक्त्वके योग्य होता है, इससे अधिक कालके शेष रहनेपर नहीं। इससे संसारमें रहनेका अधिकसे अधिक कितना काल होप रहनेपर भन्य जीव प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके लिये पात्र होता हैं इसका नियम किया गया है। यह एक काललविध है। दूसरी कर्मस्थितिक काललविध है। न तो ज्ञानावरणादि कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिके रहते हुए प्रथम सम्यक्त्वको प्रहण करनेकी पात्रता होती हैं और न ही जघन्य स्थितिके रहते हुए प्रथम सन्यक्त्वको ग्रहण करनेकी पात्रता होती हैं। किन्तु जिसके परिणामोंकी विश्वद्भिवश उस समय बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्मीका स्थिति-बन्ध अन्तःकाडा-कोड़ी सागरोपम हो रहा हो और जिसने सत्तामें स्थित कर्मीकी स्थिति उससे संख्यात हजार सागरोपमोंसे न्यून अन्तःकोडाकोडी सागरोपम स्थापित कर छी हो वह जीव प्रथम सम्यक्त्वके घहणके योग्य होता है। इस प्रकार यद्यपि यहाँपर बन्ध-स्थितिको अपेक्षा सत्कर्मोंकी स्थिति न्यून बतलाई गई है, परन्तु यह काललब्धि उस जीवकी अपेक्षा बतलाई गई है जो क्षयोपशम आदि चार लिक्क्योंसे सम्पन्न होकर प्रथम सम्यक्त्वके अहणके सन्मुख होता है। किन्तु यहाँ पर जो उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे जधन्य स्थिति सत्कर्म संख्यातगुणा वतलाया जा रहा है वह मिध्यात्वकर्मकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय-को छक्ष्यमें छेकर तथा ज्ञानावरणादि छह कर्मोंकी अपेक्षा गुणसंक्रमके अन्तिम समयको स्टक्यमें लेकर बतलाया जा रहा है, इसलिये सर्वार्थिसिद्धि आदिके उक्त कथनसे इस कथनमें कोई बाधा नहीं आती। शेष कथन सगम है।

# # उद्घरसयं द्विदिसंतकम्मं संखेजगुणं।

५ १९१. सञ्चकम्माणं पि अपुज्यकरणपढमसमयविसयस्स उक्स्सिद्विसंतकम्मस्से-हावनंबियत्तादो । २५ ।

### # एवं पणुबीसदिपडिगो दंडगो समत्तो।

१९२. एवं पणुनीसदिपडिगमप्पावहुअदंडयं समाणिय एत्तो अदीदासेसपवंघेण
विद्वासिदत्थाणं गाहासुत्ताणं सरूवणिदेसं कुणमाणो विद्वासासुत्त्वयारो इदमाह—

## एत्तो सुत्तफासो कायव्वो भवदि ।

§ १९३. पुव्वं परिभासिदत्थाणं गाहसुत्ताणमेण्डि सम्रुक्तित्तणा जहाकमं कायव्वा त्ति मणिदं होह ।

### (४२) दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो। पंचिंदिओ य सण्णी णियमां सो होइ पज्जतो॥९५॥

#### उससे उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है।

§ १९१. क्योंकि सभी कर्मोंके अपूर्वकरणके प्रथम समयसे सम्बन्ध रखनेवाले स्स्कृष्ट स्थितिसत्कर्मका प्रकृतमें अवलम्बन लिया गया है । २५ ।

विश्वेषार्थ — अधामकृतकरणमें स्थितिकाण्डकपात नहीं होता। परन्तु संख्यात हजार स्थितिकन्यापसरण अवस्य होते हैं। इसलिए अधामकृतकरणके मथम समयमें होनेवाले स्थिति-बन्धसे उसके अन्तिम समयमें संख्यातगुणा होन स्थितिबन्ध होने लगता है। इसलिये अपूर्व-करणके प्रथम समयमें वहाँ प्राप्त स्थितिबन्धसे स्थितिसत्कर्मका संख्यातगुणा होना न्याय प्राप्त है। ऐसी अवस्थामें यह उत्कृष्ट स्थितिकत्कर्म अपने जघन्यसे संख्यातगुणा होता है ऐसा भी निर्णय करना चिषत ही है।

### इसप्रकार पचीस पदवाला दण्डक समाप्त हुआ ।

§ १९२. इसमकार पच्चीस पदवाळ अल्पबहुत्वदण्डकको समाप्तकर आगे अतीत समस्त प्रबन्धक द्वारा जिनके अर्थका विशेष व्याख्यान किया गया है ऐसे गाथासूत्रोंका स्वरूपनिर्देश करते हुए विभाषासुत्रकार इस सुत्रको कहते हैं—

अब आगे गाथाख्वींकी सम्रत्कीर्तना करने योग्य है।

- § १९३. जिनके अर्पका पहले स्पष्टीकरण कर आये हैं उन गाथासूत्रोंकी क्रससे इस समय समुत्कीवना करनी चाहिए यह उक्त कथनका तार्त्य है।
- क्षर्यनमोहनीयकर्मका उपत्रम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंमें जानना चाहिए। वह नियमसे पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी और पर्याप्तक होता है।। ९५॥

१. ता॰ प्रतौ 'पंचिदिय सण्णी [ पुण ] णियमा' इति पाठः ।

§ १९२. एसा पढमगाहा दंसणमोहोबसामणपट्टवणाए को सामिओ हो हि किमविसेसेण चदुछ वि गदीसु वट्टमाणो, आहो अत्थि को विसेसी ति पुच्छाए णिणणपविदाणहमवहण्णा। एदिस्से किंचि अवयवत्थपरामसं कस्सामो। तं जहा—दंसणमोहस्स उवसामगो अविसेसेण चदुसु वि गदीसु होदि ति बोद्धच्वो। एवं चदुगदिविस-यत्तासण्णेणावहारिदस्स पाओग्गळिद्धसुहेण विसेसपदुष्पायणाकळो गाहापच्छद्वणिहेसो। तं कर्य ? 'गंविंदियसण्णो' इच्चादि। एत्य गंविंदियणिहेसेण तिरिक्सगदीए एइंदिय-विपालेदियाणं पित्रसेहे कओ दहुच्यो। तत्थ वि सिण्णपंचिंदिओ चेव सम्मनुष्पत्तीए पाओग्गो होदि, णासण्णिपंचिंदियो ति जाणावणहुं सिण्णवेसेसणं करं। एवं चदुगदिविस्तेण सिण्णपंचिंदियविसयचेण अवहारिदस्सेदस्स पञ्जवात्याच चेव सम्मनुष्पत्तियाओग्गभावो, णापञ्जनात्याए ति जाणावणहुं 'णियमा सो होइ पञ्जतो' ति णिहेडुं। लद्धअपज्जत्त-णिव्यत्तिअपज्जत्तर मेण्या पित्रसेष्ट प्रमानुष्पिणया णिव्यत्तिपञ्जत्ते चेव सम्मनुष्पत्तियाओग्गो होदि ति एसो एदस्स मावत्यो।

शंका--वह कैसे ?

ममाभान--'पंचिदियसण्णो' इत्यादि ।

इस पदमें 'पञ्चिन्द्रिय' पदके निर्देश द्वारा तिर्यञ्चगतिसम्बन्धी एकेन्द्रिय और विकल्ध-निद्रयोंका प्रतियेच किया हुआ जानना चाहिए। उसमें भी संद्रो पञ्चिन्द्रय जीव ही प्रथम सम्यक्ष्यके योग्य होता है, असंद्री पञ्चिन्द्रय जीन तहीं इस वात्रका क्षान किये के लिये उसका 'संद्री' विशेषण दिया है। इस प्रकार चारों गतियाँ इसका किये विषय है और संद्री पञ्चिन्द्रय जीव इसका विषय हैं इस रूपसे निरुचय किये गये इसके पर्याप्त अवस्थामें ही सम्यक्तको उत्पचिकी योग्यता होती है, अपर्याप्त अवस्थामें नहीं इस वात्रका ब्रान कराने के लिये 'णियमा सो होइ एजजतो' इस वचनका निर्देश किया है। ज्ञन्यपर्याप्त और निर्दृत्य-पर्याप्त अवस्थाको कोढ़कर नियमसे निर्दृत्ति पर्याप्त जीव ही प्रथम सम्यक्तको उत्पचिके योग्य होता है यह इसका भावार्थ है।

विश्वेषार्थ —यहाँ पर प्रथम सन्यक्त्वको प्रहण करनेके लिये कौन जीव योग्य होता है इसका निर्देश किया गया है। जो जीव प्रथम सन्यक्त्वको क्ष्यक्र करनेके सन्सुख होता है वह चारों गतियोका होकर भी संझी, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त होना चाहिए। इसका यह तात्युर्थ है कि यदि वह नारको या देवगतिका जीव है तो उसके संझी पञ्चेन्द्रिय होनेपर भी निवृत्यपर्याप्त

<sup>§</sup> १९२ यह प्रथम गाथा दर्शनमोहनीयकर्मको उपशामना प्रस्थापनाका कौन जीव स्वामी है, क्या अविशेषरूपसे चारों हो गतियोंमें विद्यमान जीव स्वामी है या कोई विशेषता है ऐसी पृच्छा होनेपर निर्णयका विधान करनेके छिये आई है। अब इसके पदोंके अर्थका कुछ परामर्श करेंगे। यथा—दर्शनमोहनीयकर्मका उपशम करनेवाला जीव सामान्यरूपसे चारों हो गतियों होता है ऐसा जाना चाहिए। इस प्रकार चारों गतियों दर्शनमोहनीय कर्मकी उपशमनाक विषय हैं इस वातका सामान्य रूपसे निरुचय होने पर प्रायोग्य छिबद्धारा विशेषका छथन करनेके छिये गाथाके उत्तरार्थका निर्वेश है।

(४३) सञ्जाजरय-भवणेसु दीव-समुद्दे गह-जोदिसि-विमाणे। अभिजोग्गमणभिजोगो उवसामो होइ बोद्धव्वो॥९६॥

९ १९३. एसा विदियसुत्तगाहा पुव्वसुत्तुहिट्ठत्थिवसेसपरूवणाए पिडवद्धा । तं जहा---जिरयगदीए ताव सच्वासु जिरयपुढवीसु सच्वेसु जिरइंदएसु सव्वसेढीबद्ध-पहण्णएसु च बहुमाणा णेरहया जहाबुत्तसामग्गीए परिणदा वेयणाभिभवादीहिं कारणेहिं सम्मन्धारपाएंति नि जाणावणद्रं सध्यणिस्याग्रहणं । तहा सध्यभयणेस नि वने जनिया नहीं होना चाहिए। किन्तु छहाँ पर्याप्तियोंकी पूर्णता होनेपर अन्तर्म हुर्तके बाद ही वह प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है। यदि मनुष्यगतिका जीव है तो उसके भी सज्जी पञ्चेन्द्रिय होनेपर भी वह लब्ध्यपर्याप्त और निर्वात्यपर्याप्त नहीं होना चाहिए। वह पर्याप्त ही होना चाहिए। उसमें भी यदि कर्मभूमिज मनुष्य है तो पर्याप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर आठ वर्षका होना चाहिए और यदि भोगभमिज है तो उनचास दिनका होना चाहिए। ऐसा होनेपर ही वह प्रथम सम्यक्तवके प्रहणके योग्य होता है। यदि तिर्यद्धगतिका जीव है तो वह एकेन्द्रिय, विकलत्रय और असंज्ञी न होकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय ही होना चाहिए। उसमें भी ऐसा जीव यदि लब्ध्यपर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त है तो वह प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके योग्य नहीं होता। वह छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होना चाहिए। उसमें तिर्यक्क दो प्रकारके होते है-भागभूमिज और कर्मभूमिज। कर्मभूमिज भी दो प्रकारके होते हैं-गर्भज और सम्मन्र्छन। सो इनमेंसे गर्भज ही प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर सकते हैं सम्मृच्छन नहीं। उसमें भी दिवसपृथक्तव अवस्थाके होनेपर ही वे प्रथम सम्यक्तवके प्रहणके योग्य हाते हैं। विशेष आगमसे जान छेना चाहिए। यहाँ पर प्रथम सन्यक्त्वके श्रहणके योग्य जो अन्य विशेषताएँ बतलाई हैं, जैसे संसारमें रहनेका इस जीवका अधिकसे अधिक अर्धपुदगल-परिर्तन नामवाला काल शेष रहे तब अनादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है। यदि सादि मिध्यादृष्टि जीव है तो वेदक कालके समाप्त होनेपर ही वह प्रथम सम्यक्तवके प्रहणके योग्य होता है। तथा वह अयोपराम आदि चार लब्धियोंसे सम्पन्न होना चाहिए इत्यादि सर्व साधारण विशेषताओं के साथ ही चारों गतियों का संज्ञी पञ्चे-न्त्रिय पर्याप्त जीव ही प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके योग्य होता है यह उक्त गाथासत्रका तात्पर्य है।

सब नरकोंमें रहनेवाले नारिकयोंमें सब भवनोंमें रहनेवाले भवनवासी देवोंमें, सब द्वीपों और समुद्रोंमें विद्यमान संत्री पश्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यश्चोंमें, टाई द्वीप-समुद्रोंमें रहनेवाले पर्याप्त मनुष्योंमें, सब व्यन्तरावासोंमें रहनेवाले व्यन्तर देवोंमें, सब क्योतिष्क देवोंमें, विमानोंमें रहनेवाले नी ग्रेवेपक तकके देवोंमें तथा अभियोग्य और अनिभयोग्य देवोंमें दर्श्वनमोहनीयका उपसम होता है ऐसा जानना चाहिए।

९९२. यह दूसरी सूत्रगाथा पूर्व गाथा सूत्रमें कहे गये अर्थविशेषके कथनमें प्रति-बद्ध है । यथा—सरकातिके सब नरक प्रथिबी सम्बन्धो सच इत्क्रबिल्डोंमे, सब श्रिणिबद्ध और प्रकीर्णक बिल्डोंमें विद्यमान नारकी जीव यथोक्त साममीसे परिणत होकर वेदना असिमव आदि कारणोंसे प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं इस बावका ज्ञान करानेके किये, गाथासूत्रमें 'सन्विणरय' पदका महण किया है तथा 'सन्वमयणेसू ऐसा कहनेपर

१, ता • प्रतौ -मणभिजोग्गो इति पाठः ।

दसविद्दाणं भवणवासियाणमावासा तेसु सच्चेतु चेव सम्यूपणणा जीवा जिणविव-देविदि-दंसणादीहि कारणेहिं सम्मचस्रुप्पाएंति, ण तत्व विसेसणियमो अस्यि चि भणिदं होह । तद्दा दीव-सम्रहे चि बुने सञ्चेसु दीवसम्रहेसु बङ्गमाणा जे सण्णिपंचिदियतिरिक्खपज्जा जेच अङ्टाइन्नेसु दीव-सम्रहेसु मणुसा संखेजवस्साउआ गव्मोवक्रंतिया असंखेजवस्साउआ च ते सच्चे वि जाइंभरच-प्रमस्तवणादिष्टचएडिं अप्पप्पणो वित्तप् सच्वत्य सम्मच-प्रुप्पाएंति । ण तत्थ देसविसेसणियमो अस्थि च घेचच्चं । तसजीवविसहिएसु असंखेजन्नेसु सम्प्रच-प्रयुद्धाणम्रहेताण्यवलंगादि । गहसहो जेण वेंतरदेवाणं गावजो तेणासंखेजनेसु दीच-सम्रहेसु जे वेंतरावासा तेस सच्चेसु वृद्धमाणा वाणवेंतरा जिणमहिमासंबद्धणादीहिं कारणेहिं सम्मचसुप्पाएंति, ण तत्थ विसेसणियमो अस्यि च गहेयच्चं । तद्दा 'जीदिसिय' चि जीदिसिय'वाणं चंदाइच-गह-णक्खच-नारामेयभिपणाणं महणं कायच्चं । तेसु वि जिण्वंविदिद्दंसणादीहिं कारणेहिं सम्मचुप्पची सव्यत्थ पिक्वं चि चेवच्चं । तेसु वि विस्वाणं व्यंदाइच-गह-णक्खच-नारामेयभिपणाणं महणं कायच्यं । तेसु वि जिण्वंविदिद्दंसणादीहिं कारणेहिं सम्मचुप्पची सव्यत्थ पिक्वं च चेताइच्यादि जारणेहिं सम्मचुप्पची सव्यत्थ पिक्वं च चेताइचादि जाव विस्वाणे' ति चुचे विमाणवासियदेवाणं गहणं कायच्वं । तेसु वि वोहम्माद्द जाव उत्तरिमोवच्जा चि सव्यत्थ वृद्धमाणा सम्वाद्व विस्वस्थ सम्मचुप्पचिकारणेहिं परिणदा

दस प्रकारके भवनवासियंकि जितने आवाम हैं उन सबसे ही उत्पन्न हुए जीव जिनिबन्ध-दर्शन और देवधिंदर्शन आदि कारणोंसे सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, वहाँ विशेष नियस नहीं हैं यह उक्त कथनका तात्प्यं है। तथा 'दीव-समुद्रद्दे' ऐसा कहने पर सब द्वीप-समुद्रीमें बर्तमान जो सज्जी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज पर्याप्त हैं और ढाई द्वीप-समुद्रोमें जो संख्यात वर्षकी आयुवाले गर्भज और असंख्यात वर्षकी आयुवाले मतुष्य हैं वे सभी जातिस्मरण और धर्मअवण आदि निमित्ताले अपने-अपने लिये सबंत्र सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं। वहाँ देशविशेषका नियस नहीं है ऐसा यहाँपर प्रहण करना चाहिए।

शंका— त्रस जीवोंसे रहित असंख्यात समुद्रोंमें तिर्यव्योका प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करना कैसे वन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी पूर्वके वैरी देवांके प्रयोगसे छे जाये गये विर्यब्ज सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें प्रयुत्त हुए पाये जाते हैं।

'गह' शब्द बतः व्यन्तर देवोंका बाजक है अतः असंस्थात ब्रीप-समुद्रोंमें जो व्यन्तरा-वास हैं। उन सबमें बतंमान वानव्यन्तर देव जिनमहिमादर्शन आदि कारणीसे सम्यन्तको उत्पन्न करते हैं वहाँ विशेष नियम नहीं है ऐसा यहाँ महण करना चाहिए। तथा 'जोदिसिय' इससे चन्द्र, सूर्य', मह, नस्त्रन और ताराजींके भेदसे अनेक प्रकारके ज्योतिषी देवोंको महण करना चाहिए। उनमें भी जिनविम्बदर्शन और देवद्विंदर्शन आदि कारणीसे सम्यन्तको उत्पत्ति सर्वत्र विषद्ध नहीं है ऐसा महण करना चाहिए। 'विमाणे' ऐसा कहनेपर विमान वासी देवोंका महण करना चाहिए। उनमें भी सौधमं कल्पसे छेकर व्यरिस मेंचेयक तक सर्वत्र विषमान और अपनी-अपनी जातिसे सम्बन्ध रखनेवाळे सम्यन्यवंत्रित के कारणोंसे

रै. ता॰प्रती दीव इति पाठी साहित ।

सम्मणं उप्पाएंति ति वेत्तवां। तत्तो उदिसम्भणुदिसाणुत्तरिमाणवासियदेवेसु सम्मणुपप्ती किण्ण होदि ति वे १ ण, तत्थ सम्माइट्टीणं वेद उप्पादिणियमदंसणादो।
एरथेवावंतरिवसेसपदुष्पायणहुमाह—'अभिजोग्ममणिमजोग्गे' हिंद। अभियुज्यंत
हत्यिमयोग्याः, बाहनादौ क्रस्तिते कर्मीण नियुज्यमाणा वाहनदेवा हत्यर्थः। तेम्योऽन्ये
किन्निषकादयोऽजुत्तमदेवाः, उत्तमाद्य पारिषदादयोऽनिभयोग्याः। तेसु सर्वेषु यथोकहेत्वसन्तिमाने सम्यक्त्वोत्पत्तिरिवरुद्धेति यावत्। 'उवसामो होह बोद्धन्त्वो' एवं मणिदे
एदेसु सन्वेसु दंसणमोहस्स उवसामगो होह ति णायन्यो, विरोहामावादो ति
मणिदं होह।

परिणत हुए देव सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए।

शंका—जनसे उपरिम अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवोंमें सम्यक्त्वकी इत्पत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान----नहीं, क्योंकि उनमें सम्यन्दृष्टि जीवोके ही उत्पन्न होनेका नियम देखा जाता है।

अब यहीं पर अवान्तर भेदोंका कथन करनेके लिये कहते हैं — 'अभिजांगामणिन-जोगों'— 'अभियुज्यन्ते इत्यमियोग्याः' इस ल्युत्पत्तिके अनुसार जो वाहनदेव वाहन आदि क्वस्तित कर्ममें नियोजित है वे अभियोग्य देव हैं यह इस परका अर्थ है। उनसे अन्य किल्विषिक आदि अनुस्तम देव और पारियद आदि उत्तम देव अनियोग्य देव हैं। उन सबमें यथोक हेतुओंका सक्तिथान होने पर सम्यस्त्वकी उत्पत्ति अविक्त है यह उक कथनका तात्त्व है। 'उचसामो होइ बोद्धलों' ऐसा कहने पर इन सबमें दर्शनमोहका उपशामक होता है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बिरोध नहीं है यह उक कथनका तात्त्व्य है।

विशेषार्थ--पूर्व गायासत्रमें सामान्यसे इतना ही कहा गया था कि चारो गतियोंके संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव दर्शनमोहके उपशामक होते हैं। इस गाथासूत्रमें उन जीवोंका नाम निर्देश पर्वक स्पष्ट रूपसे खलासा किया गया है। किसी भी गतिका संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त कोई भी जीव क्यों न हो यदि वह प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके उस उस गतिसे सम्बन्ध रखनेवाले अपने-अपने कारणोंसे सम्पन्न है तो वह दर्शनमोहका उपशामक होता है यह इस गाधासत्रके कथनका सार है। यहाँ टोकामें सन्यक्तकी उत्पत्तिके बाह्य साधनोंसे कतिपय कारणोंका संकेत किया गया है, अतएव यहाँ उन सब साधनोंका खुलासा किया जाता है। प्रारम्भके तीन नरकोंमें जातिस्मरण, धर्मश्रवण और वेदनाभिभव ये तीन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधन हैं। यद्यपि नारिकयोंके विभंगक्कान होनेसे उन सबको यथासम्भव पर्व-भवोंका स्मरण होता है। किन्तु यहाँ पर पूर्वभवोंका स्मरणमात्र प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका साधन नहीं है। किन्तु पूर्व भवमें धार्मिक बुद्धिसे जो अनुष्ठान किये थे वे विफल क्यों हुए इसे जानकर जो आत्म-निरीक्षण कर जीवादि नी पदार्थों के मननपूर्वक अपने उपयोगको आत्मामें युक्त करते हैं उनके जातिस्मरण सम्यकत्त्वकी उत्पत्तिमें बाह्य साधन है। धर्मश्रवण पूर्वभवके स्तेष्टी सम्यादृष्टि देवोंके निमित्तसे होता है, क्योंकि वहाँ ऋषियोंका जाना सम्भव नहीं है। यहाँ पर वेदनासिसबको प्रथम सम्यक्तको उत्पत्तिका तीसरा बाह्य साधन कहा है। सो उससे ऐसा समझना चाहिए कि वेदनासामान्य प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्तिका बाह्य साधन नहीं है। फिन्तू जिनका ऐसा श्पयोग होता है कि यह वेदना इस मिध्यात्व तथा असयमके सेवनसे उत्पन्न हुई है उनके वह वेदना सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका साधन होता है। अन्तके चार नरकोंमें मात्र जाति स्मरण और वेदनाभिभव ये दो ही प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधन हैं। यहाँ सम्यवत्वकी उत्पत्तिका बाह्य साधन धर्मश्रवण सम्भव नहीं. क्योंकि इन नरकोंमें एक तो देवोंका गमनागमन नहीं होता। दूसरे वहाँके नारकियोंमें भवके सम्बन्धवज्ञ या पूर्वके वैरवश परस्परमें अनुप्राद्य अनुप्राहक भाव नहीं पाया जाता। अतः वहाँ ६क्त दो ही प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके निमित्त हैं।

तिर्यञ्चोंमें प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्तिके बाह्य साधन तीन हैं--जातिस्मरण, धर्म-श्रवण और जिनविस्थदर्शन । ये ही तीन मनुष्योंमें प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्तिके बाह्य साधन हैं। किन्हीं मनुष्योंको जिन महिमा देखकर प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्ति होती है। पर इसे अलगसे चौथा साधन माननेकी आवश्यकता नहीं है. क्योंकि इसका जिनविन्वदर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है। कदाचित किन्हीं मनुष्योंको छिन्धसम्पन्न ऋषियोंके देखनेसे भी प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती है। पर इसे भी अलगसे साधन माननेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका भी जिन बिम्बदर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है। सम्मेदाचल, गिरनार, चम्पापुर औह पावापुर आदिका दर्शन भी जिनविम्बदर्शनमें ही गर्मित है, क्योंकि वहाँ भी जिनविस्वदर्शन तथा मुक्तिगमनसम्बन्धो कथाका सुननाया कहना आदिके बिना प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्ति नहीं होती।

देवोंमें भी भवनवासी, वानव्यन्तर इयोतिषी और बारहवें कल्पतकके कल्पवासी देवोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके चार मुख्य साधन हैं — जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिमा दर्शन और देवधिदर्शन । जिनमहिमादर्शन जिनबिम्बदर्शनके बिना वन नहीं सकता, इस-लिए जिनमहिमादर्शनमें ही वह गर्भित है। यद्यपि जिनमहिमादर्शनमें स्वर्गावतरण और जन्माभिषेक आदि गर्भित हैं, पर इनमें जिनविन्यदर्शन नहीं होता, इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिनमहिमादर्शनके साथ जिनबिम्बदर्शनका अविनामाव नहीं है सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ भी ये आगामी कालमें साक्षान जिन होनेवाले है ऐसा बुद्धिमें स्वीकार करके ही उक्त कल्याणक किये जाते हैं, अतः इन कल्याणकोंमें भी जिनविन्य-दर्शन बन जाता है। अथवा ऐसे कल्याणकोंको निमित्तकर जो प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे जिनगुणश्रवणनिमित्तक समझना चाहिए। देवधिंदर्शन जातिस्मरणसे भिन्न साधन है, क्योंकि अपनी-अपनी अणिमादि ऋद्वियोंको देखकर ऐसा विचार होना कि ये ऋद्वियाँ जिनदेवद्वारा उपदिष्ट धार्मिक अनुष्ठानके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, जातिस्मरणस्वरूप होनेसे इसको निमित्तकर उत्पन्न हुआ प्रथम सम्यक्त्व जातिस्मरणिनिमित्तक है और ऊपरके देवोंकी महा ऋद्वियोंको देखकर जो ऐसा विचार करता है कि इन देवोंके ये ऋद्विया सम्यग्दर्शनसे युक्त संयमधारणके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं और मैं सम्यग्दर्शनसे रहित द्रव्यसंयम पालकर वाहन आदि नीच देवाँमें उत्पन्न हुआ हूँ उस जीवके उपरके देवाँकी ऋद्विको देखकर उत्पन्न हुए प्रतिवोधसे जो प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्ति होतो है वह देवधिदर्भननिसित्तक प्रथम सम्यक्त्व है। इसप्तकार जातिस्मरण और देवधिंदशेन इन दोनोंमें अन्तर है। दूसरे जातिस्मरण देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्शुद्धत कालके भीतर ही होता है और देवधिं-दर्शन काळान्तरमें होता है, इसिछये भी इन दोनोंमें अन्तर है। आनत कल्पसे छेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें देवधिंदर्शनको छोडकर प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके पूर्वोक्त तीन साधन हैं। एक तो इन देखों में ऊपरके महर्धिक देखोंका आगमन नहीं होता। दूसरे वहीं के देखोंकी

# (४४) उवसामगो च सव्वो णिव्वाघादो तहा णिरासाणो। उवसंते भजियव्वो णीरासाणो य खीणम्मि॥९७॥

§ १९४, एसा तदियगाहा दंसणमोहोयसामगस्स तीहिं करणेहिं वायदावत्थाए जिञ्चाघादत्तं णिरासाणभावं च पदुप्पाएदि। तं जहा--सब्बो चेव उवसामगो णिव्वाघादो होह, दंसणमोहोवसामणं पारिभय उवसामेमाणस्स जह वि चउब्विहोव-सग्गवग्गो जुगवग्रवहद्राइंतो वि णिच्छण्ण दंसणमोहीवसामणमेत्रो पडिबंधेण विणा समाणेदि ति वृत्तं होह । एदेण दंसणमोहोयसामगस्स तदवत्थाए मरणामावो वि

महर्षिको बार-बार देखनेसे उन्हें आध्वर्य नहीं होता तथा तीसरे वहां शुक्छछेरया होनेसे बनके संक्छेत्ररूप परिणाम नहीं होते, इसिंछये वहाँ देवधिंदर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति का साधन नहीं स्वीकार किया गया है। नौ प्रेवेयकवासी देवोंमें प्रथम सम्यक्तवकी स्त्यित्त के दो साधन हैं--जातिस्मरण और धर्मश्रवण। यहाँ ऊपरके देवोंका आगमन नहीं होता. इसलिए देवधिदर्शन साधन नहीं है। नन्दीश्वर द्वीप आदिमें इनका गमन नहीं होता, इसलिए वहाँ जिनविम्बदर्शन साधन भी नहीं है। वहाँ रहते हुए वे अवधिशानके द्वारा जिन महिमाको जानते हैं, इसछिए भी उनके जिन महिमादर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका बाह्य साधन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे विस्मयको उत्पन्न करनेवाले रागसे मक्त होते हैं. इसलिये उन्हें जिन महिमा देखकर विस्मय नहीं होता। उनके अहमिन्द्र होते हए भी उनमें परस्पर अनुप्राह्म-अनुप्राहक भाव होनेसे उनमें धर्मश्रवण प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका बाह्य साधन स्वीकार किया गया है। इससे आगे अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देव नियमसे सम्यग्दृष्टि होते हैं, इसल्यि वहाँ प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्ति कैसे होती है यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यहाँ प्रत्येक गतिमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्तिके जो साधन बतलाये हैं उनमेंसे किसीके कोई एक प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका साधन है और किसीके कोई दूसरा प्रथम सम्यक्तको उत्पत्तिका साधन है ऐसा यहाँ समझना नाहिए। प्रत्येक गतिमें प्रथम सम्यक्त की उत्पत्तिके जितने साधन बतलाये हैं वे सब उस-उस गतिमें प्रत्येकके होने चाहिए ऐसा नहीं है। शेष कथन सगम है।

दर्शनमोहका उपश्रम करनेवाले सब जीव व्याघातसे रहित होते हैं और उस कालके भीतर सासादन गुणस्थानको नहीं प्राप्त होते । दर्शनमोहके उपशान्त होने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्ति मजितच्य है। किन्तु क्षीण होने पर सासादनगुण-स्थानकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३-९७ ॥

६ १९४. यह तीसरी गाथा दर्शनमोहका उपशम करनेवाले जीवके तीन करणोंके द्वारा अवस्थास्य होनेपर निर्व्याचातपने और निरासानपनेका कथन करती है। यथा-सभी उपशामक जीव ज्याचातसे रहित होते हैं, न्योंकि दर्शनमोहके उपशमको प्रारम्भ करके उसका उपजास करनेवाले जीवके ऊपर यद्यपि बारों प्रकारके उपसर्ग एक साथ उपस्थित होवें तो भी वह निश्चयसे प्रारम्भसे लेकर दर्शनमोहकी खपशमनविधिको प्रतिबन्धके बिना समाप्त करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस कथन द्वारा दर्शनमोहके उपशामकका उस अवस्थामें मरण भी नहीं होता यह कहा हुआ जानना चाहिए, क्योंकि मरण भी

पदप्पाइदो दहन्त्री, तस्स वि वाघादमेदत्तादो । 'तहा णिरासाणो' त्ति भणिदे दंसण-मोहणीयस्रवसामेंतो तदवत्थाए सासणगुणं पि ण एसो पडिवज्जिद नि मणिदं होह । 'उवसंते मजियन्त्रो' उपशान्ते दर्शनमोहनीये भाज्यो विकल्प्यः, सासादनपरिणामं कदाचित् गच्छेन्न वेति । किं कारणं १ उवसमसम्मत्तद्वाए छावलियावसेसाए तदो-प्पहुडि सासणगुणपडिवत्तीए केस वि जीवेस संभवदंसणादो । 'णीरासाणो य खीणस्मि' उवसमसम्मत्तद्धाए खीणाए सासादनगुणं णियमा ण पडिवज्जदि ति भणिदं होइ। कदो एवं चे ? उवसमसम्मत्तद्वाए जहण्णेणेयसमयमेत्तसेसाए उकस्सेण छावलियमेत्ता-वसेसाए सासणगणपरिणामो होइ. ण परदो त्ति णियमदंसणादो । अथवा 'जीगमाजो य खीणम्मि' एवं भणिदे दंसणमोहणीयम्मि खीणम्मि णिरासाणी चेव. ण तत्थ सासणगुणपरिणामो संभवह ति घेत्तव्वं, खड्डयस्स सम्मत्तस्सापडिवादिसहत्वतादो. सासणपरिणामस्स उवसमसम्मत्तपुरंगमत्त्रणियमदंसणादो च ।

व्याघातका एक भेद है। 'तहा णिरासाणो' ऐसा कहने पर दर्शनमोहका उपशम करनेवास्त जीव उस अवस्थामें सासादन गुणस्थानको भी नहीं प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'उवसंते भजियव्वो' अर्थात् दर्शनमोहके उपशान्त होने पर भाव्य है-विकल्प्य है अर्थात वह जीव कदाचित सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता है और कदाचित प्राप्त नहीं होता. क्योंकि उपशम सम्यक्त्वके कालमे छह आविल शेष रहने पर वहाँसे लेकर सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति किन्हीं भी जीवोंमें सम्भव देखी जाती है। 'णीरासाणी य खीणस्मि' अर्थात उपराम सम्यक्तवका काल क्षीण होने पर यह जीव सासादन गुणस्थानको नियमसे नहीं प्राप्त होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

sian-ऐसा किस कारणसे हैं ?

समाधान-क्योंकि उपशम सम्यक्तके कालमें जघन्यरूपसे एक समय शेष रहने पर और उत्कृष्टरूपसे छह आविल काल शेष रहने पर सासादनगणस्थान परिणाम होता है, इसके बाद नहीं ऐसा नियम देखा जाता है। अथवा 'णीरासाणी य खीणिन्म' ऐसा कहनेपर दर्शनमोहनीयका क्षय होनेपर यह जीव निरासान ही है, क्योंकि उसके सासादन गण-स्थानरूप परिणाम सम्भव नहीं है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। कारण कि स्नायिक सम्यक्त अप्रतिपातस्वरूप होता है और सासादन परिणामके उपशम सम्यक्त्वपूर्वक होनेका नियम देखा जाता है।

विज्ञेषार्थ--यहाँ दर्शनमोहके उपशामन विधिके प्रारम्भ होनेके समयसे लेकर उपशम सम्यक्तक कालके भीतर तथा उसके बाद किन कार्य विशेषोंका होना सम्भव है और कीन कार्यविशेष होते ही नहीं इन सब बातोंका इस गाथामें निर्देश किया गया है। यह जीव दर्शनमोहकी उपशासन विधिका प्रारम्भ अधःकरणके प्रथम समयसे करके अनि-कृत्तिकरणके अन्तिम समयमें उसको पूर्ण करता है। इस कालके भीतर एक तो यह जीव देव. मनुष्य, तिर्यक्कोंद्वारा और अन्य कारणोंसे उपस्थित हुए उपसर्गोंके युगपन् या किसी एकके इपस्थित होनेपर उस ( टपशामन विधि ) से च्युत नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसे जीवका

# (४५) सागारे पट्टबगो णिट्टबगो मञ्झिमो य भजियब्बो। जोगे अण्णदरम्हि य जहण्णगो तेउलेस्साए ॥६८॥

§ १९५. एढेण चउत्थगाहासुत्तेण दंसणमोहोवसामगस्स उवजोग-जोग-लेस्सापरिणामगओ विसेसी पदुष्पाइदो दहुच्यो । तं जहा--'सागारे पहुवगी' एवं मणिदे दंसणमोहोवसामणमाढवेंतो अधापवत्तकरणपढमसमयप्पहिं अंतोग्रहृत्तमेत्त-कालं पहुरानी णाम भवदि । सी बुण तदवत्थाए णाणीवजीमें चैव उवजुत्ती होह, तत्य दंसणीवजीगस्साबीचारप्ययस्स पुवृत्तिविरोहादो । तदो मदि-सुद-विभंगणाणाण-

मरण भी नहीं होता। बिना व्याघातके यह जीव उसे सम्पन्न करता है। इस काछ में ऐसा जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हो जाय यह भी सम्भव नहीं है. क्योंकि इस जीवके इस कालके भीतर अनन्तानबन्धी चतष्कमें से किसी एकके उदयके साथ सदा काल मिध्यात्वका उदय बना रहता है ऐसा नियम है। जब कि सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति उपशम सम्यक्तवके कालमें कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक छह आवित कालके शेष रहनेपर मात्र अनन्ता-नबन्धीचतुष्कमेंसे किसी एक प्रकृतिके उदय-उदीरणा होनेपर होती है। वहाँ दर्शनमोहनीयकी किसी भी प्रकृतिका उदय न होनेसे दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा पारिणामिक भाव होता है। इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्वके कालके भीतर भी ये सब विशेषताएँ जाननी चाहिए। मात्र ऐसा जीव अपने कालमें कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक छह आवलि काल डोच रहनेपर अनन्तानबन्धीचतुष्क्रमेंसे किसी एक प्रकृतिका उदय होनेपर सासादन गुण-स्थानको प्राप्त हो सकता है। किन्त उपरास सम्यक्त्वका उक्त काल निकल जानेपर वह रवाणका जात है। राज्य है । सासादन गुणस्थानकों भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उपशम सम्यक्तका काळ समाप्त होनेपर वह या तो मिध्यात्वके उदय-डदीरणाके होनेसे मिध्यादृष्टि हो जाता है, या सम्यग्निध्यात्वका बहु या ता निज्याने पर्याच्या निर्माण कर्या होने से साम्यक्त प्रकृतिका उद्य-उदीरणा इतिसे वेदकसम्यक्ष्टि हो जाता है। यहाँ गाथामें 'ब्रीणस्मि' पद आया है। उससे यह अभिप्राय भी फल्ति होता है कि दर्शनमोहनीयका क्षय होनेपर भी यह जीव सासादन गणस्थानको नहीं प्राप्त होता. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा होनेके पूर्व ही यह जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर लेता है, और ऐसे जीवके पुनः अनन्तानुबन्धीकी सत्ताका प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

दर्शनमोडके उपश्वमनका प्रस्थापक जीव साकार उपयोगमें विद्यमान होता है। किन्तु उसका निष्ठापक और मध्य अवस्थावर्ती जीव भजितव्य है। तीनों योगों मेंसे किसी एक योगमें विद्यमान तथा तेजोलेश्याके जघन्य अंशको प्राप्त वह जीव दर्शनमोहका उपशामक होता है ॥ ४-९८ ॥

९९५. इस चौथे गाथा सूत्र द्वारा दर्शनमोहके उपशासकके उपयोग, योग और छेश्या परिणामगत विशेषका कथन जानना चाहिए। यथा-'सागारे पहुवगी' ऐसा कहने पर दर्शन-मोहकी उपरामविधिका आरम्भ करनेवाला जीव अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक प्रस्थापक कहलाता है। परन्तु वह जीव उस अवस्थामें ज्ञानोपयोगमें ही उपयुक्त होता है, क्योंकि इस अवस्थामें अवीचारस्वरूप दर्शनोपयोगकी प्रवृत्तिका विरोध मण्णदरो सागारोवजोगो चेव एदस्स होइ, णाणागारोवजोगो चि घेचन्वं। एदेण जागरावत्वापरिणादो चेव सम्मचुष्यिचायोग्गो होदि, णाण्णो चि एदं पि जाणाविदं, णिहापरिणामस्स सम्मचुष्यिचायोग्गविसोहिपरिणामेहिं विरुद्धसहा-वचादो । एवं पट्टवगस्स सागारोवजोगचं णियामिय संपिह णिहुवग-मिज्झमावत्यासु सागराणागाराणसण्णदरोवजोगेण भयणिज्जचपदुष्पायणहपिदसाह— णिहुवगो मिज्झगो य भजिदन्वो । एवं णहुवगो चि भणिदे दंसणमोहोवसामणाकरणस्स समाणगो घेचन्वो । सो बुण कम्हि उदेसे होदि चि पुष्ण्छिद पटमहिदिं सन्वं कमेण गालिय अंतरपवेसाहिम्हदावत्याए होह । सो च सागारोवज्रुचो वा अणागारोवज्रुचो वा हिदि मिजयन्वो । दोणहमण्यदिवजोगपरिणामेण णिहुवग्वविरोहामावादो । एवं मिज्झमस्स वि वचन्वं । को मन्द्रिमो णाम ? पटुवग्व-णिहुवग्वपञ्जायाणमंतरालकाले पयदुमाणो मज्झिमो चि मण्णदे, तत्य दोण्हं पि उवजोगाणं कमपरिणामस्स विरोहा-भावादो भयणिज्ञचमेहमवानेच्वं ।

#### ६ १९६, संपृद्धि एदस्स चेव जोगविसेसावहारणद्रमिदमाह- 'जोगे अण्णदरम्हि

#### शंका--मध्यम कीन है ?

समाधान-भश्यापक और निष्ठापकरूप पर्यायोंके अन्तराल कालमें प्रवर्तमान जीव मध्यम कहलाता है।

वहाँ पर दोनों ही उपयोगोंका क्रमसे परिणाम होनेमें विरोधका अभाव होनेसे यह भजनीयपना जानना चाहिए।

§ १९६. अब इसीके योग विशेषका निर्**चय कर्**नेके छिये यह कहते हैं—'जोगे

य मणजोग-विजोग-कायजोगाणमण्णदरे जोगे वद्यमाणो दंसणमोहोवसामणाए पहुनगो होइ । एवं णिहुनगो मन्द्रिमो य नत्तन्त्रो, तत्य तदण्णदरणियमाणुनरुद्धीदो । चदुण्हमण्णदरमणजोगेण वा, चदुण्हमण्णदरविज्ञोगेण वा, ओरालिय-वेउविवयाण-मण्णदरकायजीगेण वा, परिणदो संतो दसणमोहोसामणमाढवेदि चि एसो एदस्स तावस्थी ।

§ १९७. संपिं तस्सेव लेस्सामेदुष्पायणद्वश्चरो सुत्तावयवी—'जहण्णगी तेउलेस्साए'। जइ वि सुद्दु मंदविसोहीए परिणमिय दंसणमोहणीयमुवसामेद्माढवेइ तो वि तस्स तेउलेस्साए परिणामो चेव तप्पाओग्गो होइ णो हेट्सिमलेस्सापरिणामो तस्स सम्मनुष्पत्तिकारणकरणपरिणामेहिं विरुद्धसह्तवत्तादो ति भणिदं होह। एदेण तिरिक्ख-मणुस्सेस किण्ह-णील-काउलेस्साणं सम्मनुष्पत्तिकाले पडिसेहो कदो, विसोहि-काले असुइ-तिलेस्सापरिणामस्स संभवाणुववत्तीदो । देवेसु पुण जहारिहं सुहतिल्लेस्सा-परिणामो चेव,[ण] तेण तत्थ वियहिचारो । णेरहएसु वि अविद्वदिकण्ड-णील-काउलेस्सा-परिणामेस सहतिलेस्साणमसंभवो चेवे ति ण तत्थेदं सुत्तं पयट्टदे । तदो तिरिक्ख-मणुस-बिसयमेवेदं सुत्तमिदि गहेयव्वं ।

अण्णदरस्मि या 'मनोयोग, वचनयोग और काययोग इनमेंसे किसी एक योगमें वर्तमान जीव दर्शनमोहको उपशमविधिका प्रस्थापक होता है। इसी प्रकार निष्ठापक और मध्यम अवस्थावाले जीवके भी कहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में प्रस्थापकसे भिन्न नियमकी उपलब्धि नहीं होती। चार प्रकारके मनोयोगों मेंसे अन्यतर मनोयोगसे. चार प्रकारके बचनयोगों मेंसे अन्यतर वचनयोगसे तथा औदारिक काययोग और वैकियिक काययोग इनमेंसे अन्यतर काययोगसे परिणत हुआ जीव दर्शनमोहकी उपशमविधिका धारप्रभ करता है यह इसका भावार्थ है।

९ १९७. अब उसीके छेरयाभेदका कथन करनेके लिये आगेका सूत्रवचन आया है— 'जहण्णाो तेउछेस्साए' यद्यपि अत्यन्त मन्द विशुद्धिसे परिणमकर पश्चनमोहकी उपशमन-विधिका प्रारम्भ करता है तो भी उसके तेजोछेरयाका परिणाम ही उसके योग्य होता है, उससे नीवेका लेड्यापरिणाम नहीं, क्योंकि वह सम्यक्तको उत्पत्तिके कारणक्रप करणपरि-णामोंसे विरुद्ध स्वरूप है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इससे तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें कृष्ण, नील और कापीत लेक्साओंका सम्यक्तको उत्पत्तिके समय प्रतिषेध कर दिया है, क्यों कि बिशुद्धिके समय अञ्चय तीन केरवारूप परिणाम सम्यव नहीं है। देवों में तो यथायोग्य अभ तीन केरवारूप परिणाम ही होता है, इसिक्ट उक्त कथनका वहाँ पर कोई व्यक्तिवार नहीं आता। नारिकयोंमें भी अवस्थितस्वरूप कृष्ण, नीख और कापोतलेश्यापरिणाम होते हैं, वहाँ शुभ तीन छेश्यारूप परिणाम असम्भव ही हैं, इसलिए उनमें यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। अतः तिर्यवन्त्रों और मनव्योंको विषय करनेवाला ही यह सत्र है ऐसा प्रहण करना चाहिए।

विश्लेबार्ध---दर्शनमोहका उपशम करते समय इस जीवके प्रथम समयसे लेकर

# (४७) मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगस्स बोद्धव्यं । उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियच्यो ॥९९॥

§ १९८. एदेण गाहामुत्तेण दंसणमोहोनसामगस्स जाव अंतरपवेसो ण होइ ताव णियमा मिच्छणकम्मोदओ होइ । तत्तो परमुवसमसम्मनकारूटमंतरे तद्दओ णित्य चेव । उवसमसम्मनकारे णिहिंदे पुण मिच्छत्तोदयस्स मयणिअत्तमिदि । एदेण तिण्ण अत्यविसेसा परूविदा । तं जहा—'मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं' एवं मणिदे मिच्छत्तं वेदिआदि जेण कम्मेण तं मिच्छत्तवेदणीयं कम्ममुद्रयावस्थाविसेसिदसुवसामगस्स णियमा होदि त्ति णायव्वमिदि गाहापुच्चद्वे पदसंबंघो, तेण मिच्छत्तकम्मोदयो दंसण-

अतिस समय तक इस काळमें कीन उपयोग होता है, योग कीन होता है और छेश्या कीन होती है इन तथ्योंका इस गाथामें विचार करते हुए बतलाया है कि दर्भनमोहक उपरामन-विधिक प्रधापकका प्रथम समयसे छेकर अन्तर्मुहुत्तेवाल तक साकार उपयोग होता है, क्योंकि स्थापकका प्रथम समयसे छेकर अन्तर्मुहुत्तेवाल तक साकार उपयोग होता है, क्योंकि स्थापकका प्रथम समयसे छेकर अगरमा इसका प्रकृति नहीं वन सकती। उसके बाद मण्यकों और अन्तरकों अनस्थामें यह यथासम्भव दर्शनोपयोगी भी हो जाता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि दर्शनमोहक उपरामनक कालसे मिल अवसानका काल अल्प है, अतरण बांचमें अनाकार उपयोग हो जाता है। परन्तु ऐसा होनेत्य भी उपयोगका आज्यन्त वाच पर्वा हो होता है, इससे मिल प्रयोग हो जाता है। इससे मिल प्रयोग हो जाता है। इससे मिल प्रयोग हो जाता है परन्तु ऐसा होनेत्य भी उपयोगका आज्यन्त काच प्रदास होता है, क्योंकि सुम अवस्थामें इसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। दोगकी अपेक्षा विचार करने पर इसके दस पर्याप्त योगोगिकी यथासम्भव कोई सो योग दोगकी अपेक्षा विचार करने पर इसके दस पर्याप्त योगोगिकी यथासम्भव कोई सो योग होता है। होता है। होता है। क्योंक अन्य अनुम लेखाने को ति विज्ञेवाकि पीत लेखान जम्य अंग्र होता है। इससे मोचे की अन्य अनुम लेखाने होता है। इससे मोचे की अन्य अनुम लेखाने होता है। इससे मोचे का अन्य अनुम लेखाने होता है। होती यह उक्त कथनका तात्पर्य है। देवों और नारिक्योंमें अवस्थान लेखाने होता है। होता है। होता है। होता है। होता है। होता वाहिए।

दर्शनमोइनीयका उपश्चम करनेवाले जीवके मिध्यात्वकर्मका उदय जानना चाहिए । किन्तु दर्शनमोइकी उपश्चान्त अवस्थामें मिध्यात्व कर्मका उदय नहीं होता, तदन्तर उसका उदय भजनीय हैं ॥ ५-९९ ॥

§ १९.८. इस गाथासूत्रहारा यह वतलाया गया है कि दर्शनमोहके उपशामक जीवका अवतक अन्तर प्रवेश नहीं होता है तवतक उसके मिध्यात्वका उदय नियमसे होता है। उसके बाद उपशमसम्बन्दके कालके भीतर मिध्यात्वका उदय नहीं ही होता। परन्तु उपशम-सम्बन्दके कालके सहाप्त होनेपर मिध्यात्वका उदय भजनीय है। इसप्रकार इस गाथा-सूत्र हारा तीन अर्थात्व प्रवेश कहें गये हैं। यथा—'मिच्छन्तवेशणीय कम्में ऐसा कहने पर जिस कमेंके हारा मिध्यात्व वेदनीय कमें उदय अवस्थासे युक्त उप-शासके नियमसे होता है ऐसा जानना चाहिए, इसप्रकार गाथाके पूर्वार्थका प्रदस्तवन्य है।

मोहोबसामगस्स णियमा होइ चि छुत्तस्यो गहेयच्यो । उदयविसेसणं छुत्तेणाणुनइहं क्षयुव्हरूमदि चि णासंक्रणिञ्जं, अत्यवसेणेव तहाविह्यिसेपणस्तर्थसञ्चवहृदी । अवना वेषत हित बेदनीयं मिध्यात्वमेव वेदनीयं मिध्यात्वकेदनीयं उदयावस्थापरिणतं मिध्यात्वकेदनीयं त्रावास्थापरिणतं मिध्यात्वकेदनीयं त्रावास्थापरिणतं मिध्यात्वकेदनीयं उदयावस्थापरिणतं मिध्यात्वकेदनीयं उदयावस्थापरिणतं प्रवसंते आसाणे' एवं मणिदे दंसणमोहणीये उवसंते उवतमसम्मादिष्ट्रित्तप्रवन्ययस्स मिच्छत्तवेदर्यस्य अञ्चात्रावेष शिष्यद्वादो तद्गुद्यस्य उत्यसंत्रभावेणत्य विवक्तियत्वादो तद्गुद्यस्य उत्यसंत्रभावेणत्य विवक्तियत्वादो तद्गुद्यस्य अञ्चा उवसंते उवसमसम्मत्तवाह्मत्वेदर्यस्य अत्यसंत्रभावेणत्य विवक्तियत्वादो तद्गुद्यस्य अववा उवसंत्रभावेणत्य विवक्तियत्वादो स्याप्ति सामणकाल्यात्वेदर्या प्रविचक्तियत्वादो । 'तेण परं होइ मिच्छत्तकम्मोदर्ये णिद्य वेषे चि वक्तससम्मत्तद्वाए समत्ताए तची परं मिच्छत्तकम्मोदर्य एसो भवियव्यो (मिच्छत्तकम्मोदर्य एसो भवियव्यो (मिच्छत्तकम्मोदर्य एसो भवियव्यो (मिच्छत्तकम्मोदर्य एसो भवियव्यो (मिच्छत्तकम्मोदर्य एसो भवियव्यो (मिच्छत्तक्ति सम्मत्तसम्मत्वाद्य समत्ताष्ट्य स्वात्वादिहादो ।

इसिंखिये मिथ्यात्व कर्मका उदय दर्शनमोहके उपशामकके नियमसे होता है इसप्रकार सूत्रका अर्थ प्रहण करना चाहिए।

शंका-सूत्रद्वारा अनुपदिष्ट उदय विशेषण कैसे उपलब्ध होता है ?

समाधान—ऐसी आर्जका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्थके सम्बन्धसे ही उस प्रकारके विशेषणकी यहाँ पर उपलब्धि होती है। अथवा जो बेदा जाय वह वेदनीय है। मिध्यात्व हो वेदनीय मिध्यात्व वेदनीय है। उदय अवस्थासे परिणत सिध्यात्व कर्म यह सकता तार्थय है। वह उपश्म करनेवाले जीवके होता है समझार उक्त विशेषण सुबोषनत ही जानना चाहिए। 'उससीत आसाणे ऐसा कहनेपर दर्जनमोहनीयके उपशान्त अवस्थामें उपशमसम्बन्धत्व होता है, क्योंकि अन्तर प्रवेशक्य अवस्थामें उसके उदयका आसान ही अर्थात् विनाश ही रहता है, क्योंकि अन्तर प्रवेशक्य अवस्थामें उसके उदयका अत्यत्वामात्र होनेसे उसका उदय निषद्ध ही है तथा उसका अतुरव ही उपशानतक्ष्ये यहाँ पर विवक्ति है। अथवा 'अवसते' अर्थात् उपशानसम्बन्धक के क्रके में वेद में विक्रियात्व कर्म करने स्वाहिक स्वाहिक स्वीतर विश्व हो है देश स्वाह सम्बन्ध करने स्वाहिक स्वाह सम्बन्धक स्वाह प्रवाह करने स्वाह करने साथ सम्बन्ध करने वाहिए। तिम पर होई स्वित्व हो है इसप्रकार वाक्य शेषके वशसे सुत्रका अर्थक साथ सम्बन्ध करने वाहिए। तिम पर होई स्वित्व हो वेद स्वाह स्

विश्वेषार्थ — इस गाथासूत्रहारा तीन अर्थ स्वष्ट किये गये हैं। प्रथम अर्थको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि जो मिण्यादृष्टि जीव दर्शन मोहका उपहाम करता है उसके मिण्यात्वका उदय नियससे होता है। दूसरे अर्थको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि उपहास-सम्प्रादृष्टिके मिण्यात्वकर्मका उदय नहीं होता। यहाँ गायामें 'वससेते आसाणे' पाठ है। वद-सुदार 'आसाण' अवसान पाठका पर्योग्यरूप होनेसे विनाश अर्थ करके उन्न अर्थक क्रिक किया गया है। अर्थना 'उससे सामायन करने पर

१. ता०प्रत्सै अयवा इति पाठो नास्ति ।

# (४८) सञ्बेहिं द्विदिविसेसेहिं उवसंता हॉित तिण्णि कम्मंसा। एकम्हि य अणुभागे णियमा सच्चे द्विदिविसेसा॥१००॥

\$ १९९. एत्य 'तिष्णि करमंसा' नि अणिदे मिञ्छन-सम्मन-सम्मामिञ्छनाणं गहणं कायन्यं, दंसणमोहोबसामणाए पयद्वनादो । एदे तिष्णि करमंसा सन्वेहि चैव द्वितिषेसेहि उवसंता बोद्धन्य । ण तिसिमेका नि हिदी अणुवसंता अत्यि नि मावत्यो । तदो मिञ्छन-सम्मन-सम्मामिञ्छनाणं जहण्णद्विदिप्यहृद्धि जाबुकस्तिद्विदि नि एदेषु सन्वेषु द्वितिषेसेसु द्विदस्तम्यप्रमाण् उवसंता नि सिद्धं । एवधुवसंताणं तेसि द्विदि-विसेसाणं सन्वेतिमणुभागो किमेयविष्यणे चेव आहो णाणाविष्यणो नि भणिदे एय-विष्यणो चेव नि जाणावणद्वधुविसो गाहासुनावयवो—'एकम्ब्द य अणुमागे' एकम्ब्द चेवाणुमागविसेसे तिण्दमेदेसि कम्मसाणं सन्वे द्विदिविसेसा दहुच्या । अंतर-वाहिराणंतरनदण्णद्विदिविसेस जो अण्यागो सो चेव तत्तो उविस्मासेसिइदिविसेसेस जकस्स-

ंनहीं इतने वाल्यशेषके योगसे यह अर्थ फांठित किया है कि उपसासस्यायृष्टि और सासादन गुगस्थानवालेके मिथ्यात्वका उदय नहीं होता। यहीं नहीं इस वाल्य शेषको योजना (तेण परं होंद्र भजियवनों पदको ध्यानमें रखकर की गई है। तीसरे अर्थको स्पष्ट करते हुए बच्छाया है कि उपसासस्यक्त्वका काछ पूरा होने पर मिण्यात्वका द्वय अजनीय है। अर्थात् यदि ऐसा जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होता है तो उसके मिथ्यात्व कर्मका उदय रहता है। यदि सम्यमिप्यात्वको प्राप्त होता है तो सम्यमिप्यात्व कर्मका उदय रहता है और यदि वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होता है तो सम्यक्तव प्रकृतिका उदय रहता है। इस प्रकार इस गायास्त्र द्वारा तीन अर्थोको स्पष्ट किया गया है।

दर्शनमोहनीयकी तीनों कर्म प्रकृतियाँ सभी स्थिति विशेषोंके साथ उपधान्त ( उदपके अयोग्य ) रहती हैं तथा सभी स्थितिविशेष नियमसे एक अनुभागमें अव-स्थित रहते हैं ॥ 5-१००॥

§ १९९. इस गाथासूत्रमें 'तिणिण कम्मंसा' ऐसा कहनेपर सिध्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्वका प्रकृण करना चाहिए, क्योंकि दर्शनमोहकी उपशामनाका प्रकृण है। ये तीनों ही कम प्रकृतियाँ सभी स्थिति विशेषोंके साथ उपशान्य जाननी चाहिए। उनकी एक भी स्थित अशुरशान्य नहीं होती यह उक्त कथनका आवार्ष है। अतः सिध्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यम्भिध्यात्वकी कथन्य स्थिति छेकर उक्तष्ट स्थिति वक इन सब स्थिति विशेषोंमें स्थित स्व प्रसाणु उपशान्य होते हैं यह सिद्ध हुआ। इसप्रकार उपशान्य हुए उन सब स्थिति विशेषीका अशुमान क्या एक प्रकारका हो है या नाना भेदींको लिये हुए है ऐसा कहनेपर एक प्रकारका ही है इस बातका झान क्योंके जिये आपेका गाथामुक्ति अश्वया है— 'प्रकृति हुए अशुमान क्या है— 'प्रकृति हुए अशुमान क्या है— 'प्रकृति हुए अशुमान क्या है— 'प्रकृति हुए अशुमाने' एक ही अशुमानिश्चेष्ठ इन तीने कमी कृति है सब सिप्ति विशेष जानने वाहिए। अन्तरायासके बाहर अनन्तरवर्ती जयन्य स्थिति विशेष्ठ से जो अशुमान है अशु

१. ता॰प्रती चेवाणुभागविसये इति पाठः ।

द्विदिपजंतेस होइ. णाण्णस्सो कि भणिदं होदि । मिच्छत्तस्स ताव सन्वधादिविद्वाणिओ षादिदसेसो अणुभागो सन्वेसु द्विदिविसेसेसु अविसिद्धसरूवेणावद्विदो दहन्वो। एवं सम्मामिच्छत्तस्य वि णवरि मिच्छत्ताणुभागादो अणंतगुणहीणो । सम्मत्तस्य पुण तत्तो वि अणंतगुणहीणो देसघादिविद्वाणसह्तवो दारुश्रसमाणाणंतमागावद्वाणो उकस्साणमागो एयवियप्पो सन्वत्थ होदि ति घेत्तव्वं।

६ २०० संपिं दंसणमोहणीयम्बन्सामेमाणस्य तदवत्थाए किंपच्चएण णाणा-वरणादिकम्मबंधो होदि त्ति एवंविहस्स अत्थविसेसस्स णिद्धारणद्वमवरिमगाहासूत्त-मोइण्णं---

वहीं उससे उपरिम उत्कृष्ट स्थिति पूर्वन्त समस्त स्थितिविशेषोंमें होता है वह अन्य नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मिथ्यात्वका तो घात करनेसे शेष रहा सर्वघाति द्विस्थानीय अनुभाग सब स्थिति विशेषोंमें अवस्थितकपसे अवस्थित जानना चाहिए। इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वका भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वके अनुभागसे यह अनन्तगुणा हीन होता है। सम्यक्त्वका अनुभाग तो उससे भी अनन्तगुणा हीन होता है, जो देशघाति द्विस्थानीय स्वरूप होकर दारूसमान अनुभागके अनन्तवे भागरूपसे अवस्थित उत्कृष्ट स्वरूप एक प्रकारका सर्वत्र होता है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।

विद्योषार्थ-इस गाथाम त्रमें दर्शनमोहनीयकी तीनों कर्म प्रकृतियोंकी उपगान्त अवस्था-में क्या व्यवस्था रहती है यह स्पष्ट किया गया है। अकेले मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्य-ग्निण्यात्व या तीनों कर्म प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिके गळ जानेके अनन्तर समयमें जीवके अन्तरायाममें प्रवेश करनेपर उक्त तीनों प्रकृतियोंकी अन्तरायामके ऊपर द्वितीय स्थितिमें अपने-अपने स्थितिविशेषोंके साथ जितनी स्थिति प्राप्त होती है वह सब उपशान्त रहती है अर्थात् प्रथमोपशमके कालके अन्तिम समय तक उदयके अयोग्य रहती है। यहाँ मिश्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रमण तो होता है पर उन स्थितिविशेषोंकी अपकर्षणपूर्वक उदीरणा नहीं होतो यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अनुभाग उन तीनों प्रकृतियोंके अपने-अपने स्थिति-विशेषोंमें अपने-अपने योग्य द्विस्थानीय एक प्रकारका होता है। अर्थात मिध्यात्वका घात करनेसे शेष बचा सर्वधाति दिस्थानीय अनुसाग सब स्थितिविशेषोमें समान होता है। अन्त-रायामके ऊपर प्रथम जघन्य स्थितिमें जो सर्वघाति दिस्थानीय अनुभाग होता है वही उससे ऊपरकी मिध्यात्वसम्बन्धी अन्य सब स्थितियों में होता है। सम्यग्मिध्यात्वके सब स्थिति-विशेषोंमें भी इसीप्रकार एक प्रकारका द्विस्थानीय सर्वधाति अनुभाग होता है। किन्तु वह मिध्यात्वके अनुभागसे अनन्तगुणा द्वीन होता है। सम्यक्त्व प्रकृति देशघाति है, इसलिये उसके सब स्थितिविशेषोंमें देशघाति द्विस्थानीय एक प्रकारका अनुभाग होकर भी वह सम्यग्मि-ध्यात्वके अनुभागसे अनन्तगुणा हीन होता है। साथ ही यह उत्क्रष्ट होता है। यह सब उक्त गाथाका तात्वर्य है।

§ २०० अब दर्शनमोहनीयका उपराम करनेवाले जीवके उस अवस्थामें ज्ञानावरणाहि कर्मोंका बन्ध किनिमित्तक होता है इसप्रकार इस अर्थविशेषका निर्धारण करनेके लिये आगे-का गाथासत्र आया है-

१. ता॰प्रती णाण्णारिसो इति पाठः।

## (४८) मिच्छत्तपद्ययो खतु बंधो उवसामगस्स बोद्धनो । उवसंते आसाणे तेण परं होड भजियन्त्रो ॥१०१॥

5 २०१. मिच्छनं पञ्चओ कारणं जस्स सो मिच्छनपञ्चओ खलु परिप्कुहं वंधो दंसणमोहोवसामगस्स जाव पदमिट्टिद्विसिमसमयो त्ति ताव बोद्धच्यो । केसिं कम्माणं वंधो १ मिच्छनस्स णाणावरणादिसेसकम्माणं च । जह वि एत्थ सेसाणं असंजम-कसाय-जोगाणं पञ्चयनमस्यि तो वि मिच्छनस्सेव बहाणभावविवक्खाए एवं परूविदमिदि घेनच्यं, उविर मिच्छनपञ्चयस्सामावपदुप्पायणपरनादो । 'उवसंते आसाणे' दंसणमोहणीए उवसंते अंतरं पविद्वपदमसमयप्पहुढि मिच्छनपञ्चयस्स आसाणा-मेव विणासो चेव, ण तत्य मिच्छनपञ्चओ अस्यि ति चुनं होह । अथवा 'उवसंते' उवसंतदंसणमोहणीय सम्माहिद्विम्म आसाणे' सासणसम्माहिद्विम्म यमिच्छनपञ्चओ णविष ति वक्तसेमं कादृण सुनत्यो समस्येयच्यो । 'तेण परं होह मजियच्यो' तत्तो परम्रवसंतद्वाए णिद्वदाए मिच्छनपञ्चो अस्वयंचो । किं कारणं १ उवसमसम्मनद्वाए खीणाए तिण्ड-

दर्शनमोहनीयका उपश्चम करनेवाले जीवके नियमसे मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध जानना चाहिए। किन्तु उसके उपश्चान्त रहते हुए मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं होता तथा उपश्चान्त अवस्थाके समाप्त होनेके बाद मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध भजनीय है।। ७-१०१ ।।

शंका-किन कमौंका बन्ध ?

समाधान-सिध्यात्व और ज्ञानावरणादि शेष कर्मीका ।

यद्यपि यहाँपर ( सिध्यात्व गुणस्थानमें ) शेष असंयम, कषाय और योगका प्रत्यय-पना है तो भी सिध्यात्वकी ही प्रधानताकी विवक्षामें इस प्रकार कहा है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना वाहिये, क्योंकि उत्परके गुणस्थानोंमें सिध्यात्वनिसिक्तक वन्यके अभावका कथन परक यह वचन है। उबसंते आसाणें दर्शनमोहनीयके उपशान्त होने पर अन्तरायामसे प्रदेश करतेके प्रधान समयसे केकर सिध्यात्वनिसिक्तक वन्यका आसान अथोन् विनाश ही है। वहाँ सिध्यात्व निसिक्तक वन्य नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अथवा 'उबसंते' दर्शनमोहनीयके उपशान्त होनेपर सन्यग्हिट बीक्के और 'आसाणे' अथोन् सासा-वन सन्यग्हिट जीवके 'सिध्यात्वनिसिक्तक वन्य नहीं होता' हतना वाक्यशेषका योग करके सृत्रार्थक। समर्थन करना वाहिष्, 'तेण पर होइ सजियवयो' अर्थोन् उसके बाद उपशम सन्य-कत्वके कालके समान होनेपर सिध्यात्वनिसिक्त वन्य सन्यनाये है, क्योंकि उपशम सन्यक्तके

१. ता॰प्रतौ सम्माइद्विम्मि य मिच्छले आसाणे इति पाठः।

मण्णदरस्स कम्मस्स उदयसंत्रवे सिया मिच्छत्तपञ्चओ, सिया अण्णपञ्चओ चि तत्थ मयणिञ्जत्ते विरोहाणुवलंभादो ।

६ २०२. एवमुवसामगस्स पञ्चयपरूवणं काद्ण संपिह मिच्छत्तपञ्चएणेव

काळके क्षोण होनेपर दर्जनमोहको तोनों प्रकृतियोंनेंसे किसी एक कर्मका उदय सम्मव होनेपर कराचित् मिष्यात्विनिष्ठक बन्ध होता है, कदाचित् अन्यनिमित्तक बन्ध होता है, इसिंखये उस अवस्थामें भजनीय होनेमें विरोध नहीं उपखब्ध होता।

विश्लेषार्थ-कर्मबन्धके कारण चार हैं-सिध्यात्व, अविरति, कपाय और योग। तस्वार्थसूत्र आदिमें बन्धके प्रमादसहित पाँच कारण बतलाये हैं। किन्तु यहाँ पर टीकामें प्रमादका कषायमें अन्तर्भाव करके चार कारण परिगणित किये गये हैं। इनमेंसे पूर्व-पूर्वके कारणके रहनेपर आगे-आगेके कारण होते ही हैं। जैसे मिध्यात्व गुणस्थानमे मिध्यात्व निमित्तक बन्ध होनेपर वह अविरति, कषाय और योगनिमित्तक भी होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मिध्यात्व गुणस्थानमें हो मिध्यात्वनिमित्तक बन्ध होता है, आगेके गुणस्थानोंसे नहीं। इसी प्रकार पाँचवें गुणस्थान तक अविरति निमित्तक बन्ध होनेपर वहाँ कषाय और योगकी निमित्तता है ही ऐसा समझना चाहिए। आगेके गुणस्थानोंमें अविरतिनिमित्तक बन्धका अभाव है। तथा दसवे गुणस्थान तक कषाय-निमित्तक बन्ध होनेपर वहाँपर योगकी निमित्तता है ही, क्योंकि इससे आगेके गुणस्थानोंमें क्षायनिमित्तक बन्धका अभाव है। आगे तेरहवें गुणस्थान तक एक मात्र योगनिमित्तक बन्ध होता है। वहाँ बन्धके अन्य कारणोंका अभाव है। इसप्रकार कर्मबन्धके कहाँ कितने कारण हैं इसे समझ कर मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही मिथ्यात्वनिमित्तक बन्धकी मुख्यता है यह बत-छानेके छिये उक्त गाथासूत्रकी रचना हुई है। वहाँ मिध्यात्व और ज्ञानावरणादि जितने कर्मोंका बन्ध होता है वह गाथासूत्रमें मिध्यात्वनिमित्तक इसी अभिप्रायसे कहा है। इससे आगेके गणस्थानोंमें मिथ्यात्व निमित्तक बन्ध नहीं होता यह बतलानेके लिये गाथासूत्रमें 'डवसंते आसाणे' इस नृतीय चरणकी रचना हुई हैं। इसके दो अर्थ हैं, जिनका स्पष्टीकरण टीकार्में किया ही हैं। तथा उपशान्त अवस्थाके समाप्त होनेके वाद इस जीवके दर्जनमोह-नीयकी तीन प्रकृतियोंमेंसे जिस प्रकृतिका उदय होता है उसके अनुसार वहाँ यथासम्भव बन्धकारणकी मुख्यता होती है। यदि वह जीव मिध्यात्वके उदयके साथ मिध्यादृष्टि हो जाता है तो मिथ्यात्व निमित्तक बन्धकी मुख्यता रहती है और यदि सम्यग्मिथ्यात्वके उदयके साथ सम्यग्मिध्यादृष्टि या सम्यन्त्वप्रकृतिके उदयके साथ वेदक सम्यग्दृष्टि हो जाता है तो अविरितिनिमित्तक बन्धकी मुख्यता रहती है। यही कारण है कि उक्त गाथासूत्रके चौथे चरणमें उपज्ञान्त अवस्थाके समाप्त होनेके बाद मिध्यात्वनिमित्तक बन्धको भजनीय कहा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए किवेदक सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान तक होता है, अतः जहाँ जिस कारणकी मुख्यता बने उसके अनुसार वहाँ उसकी मुख्यतासे बन्ध समझना चाहिए। यथा--बीथे-पाँचवें गण-स्थानमें अविरतिकी मख्यतासे बन्ध होता है तथा छटे-सातवें गण-स्थानमें अविरितका अमाव होकर कषायको मुख्यतासे बन्ध होता है।

§ २०२. इस प्रकार उपशासकके बन्धके कारणका कथन करके अब दर्शनमोहनीयका

दंसणमोहणीयस्स बंधो होहे, तेण विणा सेसपचएहिं तब्बंधो णत्यि ति जाणावणह-ग्रुतरगाहासुत्तावयारो<sup>र</sup>

# (४९) सम्मामिच्छाइट्टी दंसणमोहस्स अवधगो होह । वेदयसम्माइट्टी खीणो वि अवधगो होह ॥१०२॥

५ २०३. मिच्छाइद्वी चेव दंसणमोहणीयस्स मिच्छत्तपचएण वंधगो होह, णाणणो । तेण सम्मामिच्छाइद्वी वा वेदयसम्माइद्वी वा खरयसम्माइद्वी वा, अविवरेण उवसमसम्माइद्वी वा सासणसम्माइद्वी वा णियमा दंसणमोहस्स अवंधगो होदि ति एसो एत्य सुत्तत्वसमुख्यो घेत्तव्वो।अथवा जहा मिच्छाइद्वी मिच्छत्तोदएण मिच्छत्तस्येव वंधगो होदि ति मणिदो, किमेवं सम्मामिच्छाइद्वी वेदगसम्माहद्वी च सम्मामिच्छत्त-वेदग-सम्मत्ताणसुदएण ताणि चेव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण जहारिहं वंधर आहो ण वंधि ति भणिदो ताणि ण वंधि ति जाणावणह्वमेदं गाहासुत्तमवङ्णणमिदि वक्खाणेयव्वं, सम्मामिच्छाइट्वी-वेदगसम्माइद्वीसु दंसणमोहणीयवंधाभावस्स स्रुत्तकंठमिद्दोवइद्वतादो । णवरि 'सीणो वि अवंधगो होदि' ति एदं पदं खद्वयसम्माइद्विम्म दंसणमोहणीयवंधा-

बन्ध मिथ्यात्वके निमित्तसे ही होता है, उसके बिना शेष कारणोंसे दर्शनमोहनीयका बन्ध नहीं होता इस बातका झान करानेके छिये आगेके गाथासूत्रका अवतार हुआ है—

सम्पन्मिप्यादृष्टि जीव दर्घनमोहनीयका अवन्धक होता है। तथा वेदकसम्य-ग्दृष्टि, क्षायिकसम्यन्दृष्टि तथा 'अपि अन्द द्वारा परिगृहीत उपश्चमसम्यग्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव भी दर्धनमोहनीयका अवन्धक होता है। ८-१०२।

\$ २०३. मिथ्यादृष्टि जीव ही दर्शनमोहनीयका मिथ्यात्वक निमित्तसे बन्धक होता है, जन्य नहीं। इससे सन्यमिथ्यादृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि वधा 'अपि' हाब्दसे उपराससम्यग्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि और हास्ति अवन्यक होता है इस प्रकार यह सुत्रायंका समुज्य प्रष्टण करना चाहिए। अथवा जिस प्रकार सिप्याद्यक जीव मिथ्यात्वक इदयसे मिथ्यात्वक इदा बन्धक होता है ऐसा कहा है उसी प्रकार क्या सम्यिम्पयादृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यिम्पयाद्व और वेदकसम्यग्द्रके उदयसे उन्हीं सम्यक्ति अव के व्यवस्थात्वक इत्यसे उन्हीं सम्यक्ति अव के विकार के विकार हो जीव सम्यक्ति अव कि वेदक सम्यक्ति अव के विकार करने पर नहीं बांधता ऐसा प्रकार करने पर नहीं बांधता ऐसा प्रकार करने पर नहीं बांधता इस बातका झान करनोके लिये यह गाधासूत्र अवतीणे हुआ है ऐसा ज्यास्थ्यान करना चाहिए, स्वॉकि सम्यक्तियाद्व है और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवों में दर्शनमोहनीय के बन्धक अभावका सुक्करण्ड होकर इस गाधासूत्र अव उपरेस दिया गया है। इतनी विशेषता है कि 'क्योजि अव अवायत्र स्वार्थित है कि क्याक अभावका सुक्करण्ड होकर इस गाधासूत्र अवोजन झायिकसम्यग्दृष्टि वेदनिस्ति स्वार्थित है कि 'क्योजि अव अवायत्र होति होसे होति होसे स्वार्थित के स्वर्थित स्वार्थित होति होसे स्वर्थित स्वर्था प्रविद्या हाथिकसम्यन्ति होते होति होसे स्वर्थित स्वर्थित होति स्वर्थित होते होति होसे स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित होति होसे स्वर्थित स्वर्थित होति होसे स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित होसे स्वर्थित स्वर्यस्य स्वर्थित स्वर्थित स्वर्यस्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्यस्वर्थित स्वर्थित स्वर्

ता॰प्रत्से बचो होइ इतोऽत्रे 'मिण्छाइट्टी चेव 'दंसणमोहणीयस्य मिण्छत्तपच्चयेण बंघणो होद'
 अय पाठः समुपलस्यते ।
 ता॰प्रत्सै—गङ्गग्रहासुत्ताबयारी इति पाठ. ।

२. ता॰प्रतौ 'चेव' इति पाठो नास्ति ।

मावषदुप्पायणफलमणुचसिद्धं पि मंदबुद्धिसिस्सज्जणाणुग्गहणद्वस्रुवश्दुसिदि गहेयव्वं ।

(५०) श्रंतोमुहुत्तमद्धः सञ्बोवसमेण होइ उवसंतो । तत्तो परमुदयो खतु तिण्णेकदरस्स कम्मस्स ॥१०३॥

५ २०४. एसा गाहा दंसणमोहणीयस्स सच्चोवसमेणावद्वाणकालपमाणाव-हारणद्वमागया । तं जहा—एरथंतोम्रहुत्तमद्वमिदि वृत्ते अंतरदीहत्तस्स संखेअदिभागमेत्तो कालो गहेयच्चो । क्कदो एदमवगम्मदे १ प्रच्यपह्विदप्पावहआदो । सच्चोवसमेणे त्रि

के बन्धके अभावका कथन करना है जो अनुक्तसिद्ध है, फिर भी मन्दबुद्धि शिष्यजनोंका अनुमह करनेके छिये इसका उपदेश दिया है ऐसा प्रहण करना चाहिए।

विश्लेषार्थ- उक्त गाथासूत्रमें किन जीवोंके दर्शनमोहनीयका बन्ध नहीं होता इसका निर्देश करते हुए बतलाया है कि सम्यग्मिश्यादृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव दर्शनमोहनीयका बन्ध नहीं करता। तथा गाथासूत्रमें आये हुए 'अपि' शब्द द्वारा यह भी सुचित किया है कि उपशमसम्यग्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि भी दशनमोहनीयका बन्ध नहीं करता। टीकामें इस सन्नकी रचनाका एक प्रयोजन यह भी बतलाया है कि जिस प्रकार मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वका बन्धक होता है उसीप्रकार क्या सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वका और वेदकसम्यक्त्वके **उदयसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वका बन्धक होता है या नहीं होता** ऐसा प्रश्न होने पर उक्त गाथासूत्र इसका निषेध करनेके छिये आया है। तात्पर्य यह है उपशमसम्यक्तवके काल-में ही सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्तवकी संक्रमद्वारा सत्ता प्राप्त होती है, अन्य भावके कालमें नहीं। अब यदि कोई यह प्रश्न करे कि जिस प्रकार मिध्यात्वके उदयसे मिध्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वका बन्धक होता है उस प्रकार सन्यग्मिथ्यात्व के उदयसे सन्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वका या सम्यक्त्वके उदयसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वका संक्रामक (कर्म-बन्धक ) होता है क्या ? तो इस प्रश्तका समाधान करनेके लिये उक्त गाथासूत्रमें यह कहा गया है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव दर्शनमोहरूप सम्यग्मिथ्यात्वका अवन्धक है। उसी प्रकार वेदकसन्यग्दृष्टि जीव दर्जनमोहरूप सन्यक्त्वका अवन्धक है। क्षायिकसन्यग्दृष्टि जीव उक्त तीनों प्रकृतियोंका क्षय कर चुका है, इसिलए वह इनका अवन्यक होता ही है। फिर भी सन्दुबृद्धि शिष्योंको ज्ञान करानेके लिये गाथासूत्रमें इस विषयका अलगसे विधान किया है।

सभी दर्शनमोहनीय कर्मोंका उदयाभावरूप उपश्वम होनेसे वे अन्तर्शृहर्त काल तक उपश्चान्त रहते हैं। उसके बाद तीनोंभेंसे किसी एक कर्मका नियमसे उदय होता है ॥ ९--१०३॥

§ २०४. यह गाथा दर्शनमोहनीय कमंके सर्वोपशनसे अवस्थान कालके प्रमाणका अवचारण करनेके लिये आई है। यथा—यहाँ गाथासूत्रमें 'अंतोसुहुत्तमद्वं' ऐसा कहने पर अन्तरायासका संख्यातवाँ भागप्रमाण काल लेना चाहिए।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

वुचे सन्वेसि दंसणमोदणीयकम्माणध्वससेणे ति घेतच्यं, मिच्छन-सम्मान-सम्मामिच्छ-त्राणं तिण्णं पि कम्माणं पयिड-द्विदि-अणुमान-पदेसविदत्ताणमेरथुवसंतभावेणावद्वाण-दंसणादो । 'तत्तो परधुदयो खलु' ततः परं दर्शनमोद्दमेदानां त्रयाणां कर्मणामन्यतमस्य नियमेनोदयपरिप्राप्तिरित्युक्तं भवति । तदो उनसंतद्वाए खीणाए तिण्हं कम्माणमण्णदरं जं वेदेदि तमोकड्वियुणुदयानिलयं पवेसीदि, असंख्रेजलोगपडिमागेण उदयानिलयनािहरे च एगगोयुच्छमेदीए णिक्खेवं करेह । सेसाणं च दोण्हं कम्माणध्वदयानिलयनािहरे एगगोयुच्छमेदीए णिक्खेवं करेह । एवं तिण्डमण्णदरस्य कम्मस्स उदयपरिणामेण मिच्छाद्वी सम्मामिच्छाद्वी वेदयसम्माहद्वी वा होदि चि एसो गाहापच्छद्वे सुत्रत्य-

समाधान-पूर्वमें कहे गये अल्पबहुत्वसे जाना जाता है।

गाथामुत्रमें 'सन्वोवसमेण' ऐसा कहने पर सभी दर्शनमोहनीय कर्मोंके उपशमसे ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशकरसे विभक्त मिष्यात्व, सम्यक्त और सम्यग्निप्यात्व, हन तीनों हो कर्मोंका यहाँ पर उपशानकरूपी अवस्थान देखा जाता है। 'क्तो परमुख्यों खुं अर्थान इसके बाद दर्शनमोहक भेदरूप तीनों कर्मोंमेंसे किसी एकके तिवससे उदयकी मारि होती हैं यह उक कथनका तार्त्य हैं। उसके बाद उपशानक कालके क्षीण होने पर तीनों कर्मोंमेंसे अन्यतर जिस कर्मका वेदन करता है उसके बाद उपशानक उदयाविकों प्रविष्ट करता है तथा अर्थन्यात लोकके प्रतिमागरूपसे उदयाविलें वाहर एक गोपुण्छाकार पंक्तिकरमें निक्षेप करता है। तथा श्रेष दोनों कर्मोंका उदयाविलें वाहर एक गोपुण्छाकार पंक्तिकरमें निक्षेप करता है। तथा श्रेष दोनों कर्मोंका उदयाविलें वाहर एक गोपुण्छाकार स्पंक्तिकरमें निक्षेप करता है। हम प्रकार तीनोंमेंसे किसी एक कर्मका उदयाविलाम होनेसे मिष्यावृष्टि, सम्यम्मिथ्यावृष्टि यो वेदकसम्यवृष्टि होता है इस प्रकार यह गाथाका उत्तरार्थसम्बन्धी सुत्रके अर्थका समुख्य है।

विश्वेषार्थ — इस गाधासुत्रमें दर्शनमोहनीयको तीनों प्रकृतियाँ कितने काल तक उप-शान्त रहती हैं और उसके बाद इन तीनों प्रकृतियों का क्या होता है इस बातका विचार करते हुए बतलाया गया है कि ये तीनों प्रकृतियों अन्तरायामके संस्थातव भागप्रमाण अन्तर्ग्यहुत काल तक उपरास होनेले उपरान्त रहती हैं। गाधामें सर्वोपराम पाठ आया है। उसका इतना ही तात्य है कि उपराम सन्यरृष्टिक दर्शनमोहनीयकी सब प्रकृतियों का उपयामावरूप उपराम होता है। दर्शनमोहनीयकी सब प्रकृतियोधन्यन्य प्रकृति, स्थित, अतुभाग और नदेश चारों ही अन्तर्गुहुत काल तक उदयके अयोग्य हो जाते हैं यही यहाँ सर्वोपराम है। उसके बाद तीनों में किसी एक प्रकृतिक नियसचे उदय होता है। जिसका उदय होता है उसका उदय सम्बर्गाकिक वाहर अपकृत्य होतर निश्चेप होता है जीर जिन दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता उनका

§ २०५. अब अनादि मिध्यावृष्टि जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न करता हुआ नियमसे तीनों ही करणोंको करके सर्वोपझमरूपसे ही परिणत होकर सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है तथा सादिः विष्यकिद्वंतरेण सम्मत्तम्रप्पाएइ सो वि सन्वीवसमेणेव सम्मत्तं सम्रप्पाएदि । तदण्णो पुण देस-सन्वोवसमेहिं मजियन्वो ति एवंविहस्स अत्यविसेसस्स जिण्णयविहाणह्यस्तरं षाहास्त्रम् सवहद्रं----

### (५१) सम्मत्तपढमलंभो सब्बोवसमेण तह वियट्टेण। भजियव्वो य अभिक्लं सव्वोवसमेण देसेण ॥१०४॥

६ २०५ जो सम्मत्तपढमलंभो अणादियमिच्छाइद्विविसओ सो सब्बोबसमेणेव होइ, तत्थ पयारंतरासंभवादो । 'तह वियद्वेण' मिच्छत्तं गंतूण जो बहुअं कालमंतरिद्रण सम्मत्तं पहिवज्जह सो वि सच्वोवसमेणेव पहिवज्जह । एदस्स भावत्थो-सम्मत्तं षेत्रण पुणो मिच्छत्तं पहिवज्जिय सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उन्वेन्स्टिदण परिदोवमस्स असंखेअदिभागमेत्तकालेण वा अद्वयोग्गलपरियद्रमेत्तकालेण वा जो सम्मत्तं पहिवजह, सो वि सञ्जोवसमेणेव पहिचजह ति मणिदं होह । 'मजियञ्जो य अभिक्खं' जो प्रण सम्मत्तादो परिविद्धि संतो लहुमेव पुणो पुणो सम्मत्तग्गहणाभिमुही होह सो सच्वोच-समेण वा देसोवसमेण वा सम्मत्तं पहिवज्जह । कि कारणं ? जह वेदगपाओग्गकाल-भांतरे चैव सम्मत्तं पहिवज्जइ तो देसोवसमेण अण्णहा वुण सन्वीवसमेण पहिवजह

मिथ्यादृष्टि जीव भी विप्रकृष्ट अन्तरसे सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है वह भी सर्वोपशमद्वारा ही सम्यक्तको उत्पन्न करता है। उससे अन्य जीवतो देशोपशम और सर्वोपशमरूपसे भजनीय है इस तरह इस प्रकारके अर्थविशेषका निर्णय करनेके लिए आरोके गाथासत्रका उपदेश विया है--

सम्यक्तका प्रथम लाग सर्वोपज्ञमसे ही होता है तथा विप्रकृष्ट जीवके द्वारा भी सम्यक्त्वका लाभ सर्वोपश्रमसे ही होता है। किन्तु शीघ्र ही पुनः पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव सर्वोपन्नम और देन्नोपन्नमसे भजनीय है।। १०-१०४।)

§ २०५. जो अनादि मिध्यादृष्टिके सम्यक्तका प्रथम लाभ होता है वह सर्वोपशमसे ही होता है, क्योंकि उसके अन्य प्रकारसे सम्यक्तका प्राप्ति सम्भव नहीं है। 'तह वियद्रेण' अर्थात् मिथ्यात्वको प्राप्त कर जो बहुत कालका अन्तर देकर सन्यक्त्वको प्राप्त करता है वह मी सर्वोपशमसे ही प्राप्त करता है। इसका भावार्थ-सम्यक्त्वको प्रहण कर पनः मिध्यात्वको प्राप्त होकर सम्बक्त और सम्बन्धियात्वकी चढेळना कर पत्योपमके असंख्यातवें भाराप्रमाण कालद्वारा या अर्थ पुद्रगलपरिवर्तनप्रमाण कालद्वारा जो सम्यक्तको प्राप्त करता है वह भी सर्वोपशमसे ही प्राप्त करता है यह उक्त कथनका तात्पय है। 'मजियन्वो य अभिक्लं' अर्थात जो सन्यक्त्वसे पतित होता हुआ शीघ्र ही पुनः पुनः सम्यक्त्वके प्रहणके अभिमुख होता है वह सर्वोपशमसे अथवा देशोपशमसे सन्यक्तवको प्राप्त करता है, क्योंकि यदि वह वेदक भारतीस्य कालके भीतर हो सम्यवस्यको प्राप्त करता है तो देशोपश्चाससे अन्यथा सर्वोपश्चाससे

चि तस्य मयणिक्जनदंसपादो । तस्य सन्योवसमो भाग तिण्हं कम्माणसृदयाभावो सम्मचदेसपादिफदयाणसृदजी देसोवसमो चि मण्णदे ।

# (५२) सम्मत्तपढमलंभस्साणंतरं पच्छदो य मिच्छतः । लंभस्स अपढमस्स दु भजियव्वो पच्छदो होदि ॥१०५॥

५२०६. एसा गाहा सम्मत्तं गेण्डमाणस्साणंतरं वच्छदो मिच्छत्तोदयणियमो किमत्यि आहो णत्यि ति पुच्छाए णिण्णयकरणहमागया । एदिस्से अत्यो उच्चदे । तं जहा — सम्मत्तस्त जो पढमलंमो अणादियमिच्छाइद्वित्तिको तस्साणंतरं वच्छदो अणंतर-पिच्छमानत्याए मिच्छत्तमेत्र होह, तत्य जाव पढमद्विद्वित्तिसमञ्जो ति ताव मिच्छ-तोदयं मोत्ण पयारंतसम्बादो । 'लंभस्स अपढमस्स दु' जो खलु अपढमो सम्मत्तपिडलंगो तस्स पच्छदो मिच्छत्तोदयो मजियच्यो होह । सिया मिच्छाइद्वी होद्ण वेदयसम्मत्तं वा पिडवच्जह, सिया सम्मामिच्छाइद्वी होद्ण वेदयसम्मत्तं पिडवच्जह, तिया सम्मामिच्छाइद्वी होद्ण वेदयसम्मत्तं पिडवच्जह ति मावत्यो ।

प्राप्त करता है इस प्रकार वहाँ अञ्चनीयपना देखा जाता है। उनमेंसे तीनों कर्मोंके उदयाभाव-का नाम सर्वोपञ्चम है और सम्बद्धत्व देशचाति प्रकृतिकेश्पर्यकोंका उदय देशोपशम् कहळाता है।

विश्लेषार्थ—इस गाथासूत्रमें किसीके कीन सम्यक्तव होता है इसका विधान किया गया है। अनादि मिध्यादृष्टिके और जिसका वेदककाळ व्यतीत हो गया है ऐसे किसी भी सादि मिध्यादृष्टिके सर्वाप्दमस्ये प्रथमोपश्चम सम्यक्तको हो प्राप्ति होती है। किन्तु जो सादि मिध्यादृष्टि जीव वेदक काळके भीतर अवस्थित है ऐसा सादि मिध्यादृष्टि जीव देशोपशमसे वेदकसम्यक्तको हो प्राप्त करता है। शेष कथन सामा है।

सम्यक्तके प्रथम हामके अनन्तर पूर्व पिछ्छे समयमें मिध्यात्व ही होता है। अप्रथम हामके अनन्तर पूर्व पिछ्छे समयमें मिध्यात्व मजनीय है।। ११-१०५।।

\$ २०६. यह गाथा सम्यक्त्वको प्रहण करतेवाळे जीवके जनन्तर पूर्व पिक्कले समयमें क्वा सिच्यात्वका उदय है अथवा नहीं है ऐसी पूच्छा होने पर उसका निर्णय करतेके छिए आहे हैं। अब इसका अर्थ कहते हैं। यथा—जनाहि सिच्यात्वकी के सम्यक्तका जो प्रथम जाम होता है उसके 'जणतर 'पच्छते' अर्थात् कानन्तरपूर्व पिछली जवस्था सिच्यात्व हो होता है, क्योंकि उसके अपमा स्थितिका जनितम समय प्राप्त हो तक सिच्यात्वके उदयको छोड़ कर प्रकारान्तर सम्भव नहीं है। 'छंभस्स अपद्वास्म दु' अर्थात् जो नियमसे अप्रथम अर्थात् किवीवादि वार सम्यक्तका छाम है उसके जनन्तरपूर्व पिछली अवस्थाने सिच्यात्वका उदय अजनीय है। कहावित्त सिच्यात्विष्ठ होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करता है यह उक्त गाथान्त्वका सम्यक्तिका स्वतिका सम्यक्तिका स्वतिका स्वतिका सम्यक्तिका स्वतिका सम्यक्तिका स्वतिका स्वतिका स्वतिका स्वतिका स्वतिका स्वतिका सम्यक्तिका स्वतिका स्वतिका स्वतिका स्वतिका स्वतिका स्वतिका समयक्तिका स्वतिका स्वति

विश्लेषार्थ---इस गायासूत्रमें जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव पहली बार सम्यवस्वको प्राप्त करता है उसके सम्यवस्वको प्राप्त करनेके अनन्तरपूर्व पिछली अवस्थामें कौनसा माथ होजा § २०७. संपिह दंसणमोहोवसामणासंबंधेण दंसणमोहणीयस्स कम्मस्स कदमिम अवत्याविसेसे कथं संकमो होइ ण होइ चि एत्य एवंविहस्स अत्यविसेसस्स फुढीकरणडु-स्वयित्मगाहासुचस्रवइण्णं—

# (५३) कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संक्रमेण भजियव्वो । एयं जस्स दु कम्मं संक्रमणे सो ण भजियव्वो ॥१०६॥

हैं तथा जो सादि मिध्यादृष्टि द्वितीयादि बार सम्यवत्वको प्राप्त करता है उसके सम्यवत्वको प्राप्त करनेके अनन्तर पूर्व पिछली अवस्थामें कौनसा भाव होता है इसका विधान किया गया है। गायाके पूर्वार्धमें 'अर्णतर पच्छदो' पाठ आया है तथा उत्तरार्धमें मात्र 'पच्छदो' शब्द आया है। इनमेंसे 'अणंतरं' पाठ तो ऐसा है जिसे अन्य पदके साथ विवक्षित भावसे आगेके भाव-को सूचित करनेके छिये भी लागू किया जा सकता है और अन्य पदके साथ विवक्षित भावसे पिछले भावको सचित करनेके लिये भी लाग किया जा सकता है। जैसे 'अनन्तर पिछला' कहनेसे अन्यवहित पूर्व पिछले भावका ग्रहण होता है और 'अनन्तर उत्तर' कहनेसे अन्यवहित उत्तर भावका प्रहण होता है। 'अनन्तर' पद स्वयं न तो पिछछे भावको सुचित करता है और न ही उत्तर भावको । अतः प्रकृतमें 'पच्छदो' पाठका क्या अर्थ है इसका आगममें प्रयक्त हुए 'पच्छ' तथा 'पच्छिम' शब्दोंका वहाँ जो अर्थ लिया गया है एसे ध्यानमें रख कर विचार होना चाहिए । इसके छिये सर्व प्रथम हम तीन आनुपूर्वियोंको छेते है । इनमें एक 'पच्छाणूप्वी' भी है। इस द्वारा गणना करनेपर अन्तिम भावसे गणनाक्रमसे पिछले भाव लिये जाते हैं। यहाँ 'पच्छ' शब्द गणनाकमसे आगेके भावोंकी अपेक्षा पिछले भावोंकी सचित करता है। उसी प्रकार प्रकरमें भी 'अणंतरं पच्छदो' का अर्थ करने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्वसे अध्य-वहितपूर्व पिछले भावका ही महण होगा। इससे यह अर्थ सत्तरां फल्ति हो जाता है कि प्रथमी-पशम सम्यक्त्वसे अञ्चवहित पूर्व पिञ्चले समयमें एकमात्र मिध्यात्व भाव ही होता है। प्रथमी-पशमके बाद कौन भाव होता है इसका सूचन करना इस गाथाका ताल्पर्य नहीं है। इसका सूचन गाया कमांक १०३ में पहले ही सत्रकार कर आये हैं। तथा 'पच्छिम' शब्दको ध्यानमें रख कर विचार करने पर भी यही अर्थ फलित होता है। बदाहरणार्थ जयधवला पु० ६ पू० १६७ और २८३ के चूर्णिसूत्रों पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि उन सूत्रोंमें अन्तिम अर्थको सूचित करनेके खिये 'अपच्छिम'शब्दका प्रयोग हुआ है, 'पच्छिम' शब्दका नहीं। स्पष्ट हे कि 'पच्छिम' शब्द विवक्षित भावसे पिछले भावको ही सूचित करता है। उक्त गाथामें आये हुए 'पच्छदो' शब्दका भी यही आजय लेता चाहिए। जेष कथन सगस है।

§ २०७. अब दर्शनमोहकी उपशामनाके सम्बन्धसे दर्शनमोहनीय कर्मका किस अवस्था-विशेषमें किस प्रकार संक्रम होता है अथवा नहीं होता है इसप्रकार इस अर्थविशेषका स्पष्टीकरण करनेके किए आगेका गाथासूत्र आया है—

जिस जीवके दर्शनमोहके तीन या दो कर्म सचामें होते हैं वह नियमसे संक्रम-की अपेक्षा मजनीय हैं। किन्तु जिस जीवके एक ही कर्म सचामें होता है वह संक्रम-की अपेक्षा भजनीय नहीं हैं।। १२-१०६ ॥ § २०८, अस्य गाधाद्वतस्यार्थं उच्यते— जस्स जीवस्स तिण्णि कम्माणि मिन्छल-सम्मत्त-सम्मामिन्छलस्यिणदाणि, 'दु' सहेण दोण्णि वा मिन्छल-सम्मत्ताण-मण्णदरेण विणा जस्सत्यि सो णियमा णिन्छण्ण संक्रमेण भजियच्वो, सिया दंसण-मोहस्स संकामओ होह, सिया च ण होह चि तत्य भयणाए फुड हुवलंमादो। तं जहा— मिन्छाइ ट्वि-सम्माइ होसु तिण्ण संतकम्माणि होद्ण दोण्डं संक्रमो भवदि, सम्मत्तस्मामिन्छलाणं मिन्छल-सम्मामिन्छलाणं च जहाकमं तत्य संकतिदंसणादो। पुणो सासणसम्माह ट्वि-सम्मामिन्छलाइ होसु तिण्ण संतकम्माणि होद्ण तत्येगस्स वि दंसण-मोहकम्मस्स संक्रमो णात्य, तत्य तस्संक्रमणसत्तीए अच्तामावण पिड सिद्धतादो। तहा सम्मत्तमुञ्जेल्लेमाणस्य जाघे आविल्यपविद्वं ताघे मिन्छाइ हिस्स तिण्ण संतकम्माणि होद्णेगस्सेव संक्रमो होह। मिन्छलं वा स्विक्रमाण जाघे उदयाविल्यवाहिरं सन्वं खविदं ताघे सम्मादि हिम्मि तिण्डं संतकम्म होद्गेणस्सेव संक्रमो होह। एदेण कारणेण स्व संक्रमो होह स्व अव्यावलेमाओ सिया दोण्ड स्केत्से वा संकामओ होह, सिया जक्रम वि संक्रमओ होह, सिया

§ २०९. संपिह द्विहसंतकिम्यस्स संकमावेक्खाए मयणिअत्तं वुच्चदे, खिद-मिच्छत्त-वेदगसम्माइद्विम्म सम्मतं वा उच्चेक्लेयुण द्विदमिच्छाइद्विम्म देणिण सत-कम्माणि होद्गेकस्स संकमो भवदि जाव सम्मामिच्छत्तं खिवज्जमाणक्रवेक्लिज्जमाणं

<sup>§</sup> २०८ अब इस गाथासुत्रका अयं कहते हैं—जिस जीवक सिण्यात्व, सम्यक्त्य और सम्यक्त्य स्वादात्व संझावाले तीन कमें तथा गाथामें पठित 'तु' शब्द ह्वारा सूचिव जिस जीवक सिण्यात्व और सम्यक्त्य इनमेंसे किसी एकके बिना दो कमें हैं वह 'णियमा' अर्थात् निरचय-सं संक्रमक क्षेत्रा भवित्य है, क्याचित् दर्शनमोहका संक्रमक होता है और कराचित् नहीं होता है इसमकार वहाँ मजितव्यपनेकी स्पष्टक्पसे उपलब्धि होती है। यथा—मिण्यादृष्टि और सम्यक्त्य होता है। स्वाचित नहीं होता है इसमकार वहाँ मजितव्यपनेकी स्पष्टक्पसे उपलब्ध होती है। यथा—मिण्यादृष्टि और सम्यक्त्य वात है, क्योंक सम्यक्त्य और सम्यक्त्य व्यावका तथा मिण्यात्व और सम्यक्त्य व्यावका वहाँ क्रससे संक्रम देखा जाता है। किन्तु सासादृत सम्यक्त्य और सम्यक्त्रियणात्वका वहाँ क्रसे संक्रम देखा जाता है। किन्तु भा शक्तिका अवश्व क्रसंका संक्रम नहीं होता, क्योंकि इन दोनों गुणस्थानोमें संक्रमण शक्तिक अत्यत्व अभाव होनेले वहाँ उनका संक्रमण प्रतिपद्ध है। तथा वढेलना करनेला जीवके जब सम्यक्त्य उदयायिलें प्रतिष्ट होता है तब मिण्यादृष्टि जोवके तीन सत्कर्म होते हुए भी एकका हो संक्रम होता है। अथवा क्षयक्त प्राप्त होता हुआ उदयायिलेंक बाहर का सब मिण्यात्व कर्म जब खबको प्राप्त होता हुआ उदयायिलेंक बाहर का सब मिण्यात्व कर्म जब खबको प्राप्त हो जाता है तब सम्यक्त्य हिल्ल होता सक्तिक होता है। इस कारणसे दर्शन सम्यक्त्य व्यावकी नीम प्रकृतियांकी सत्तावावा जीव कहाचित्र वोक्त जीव स्वाचित्र एकका संक्रमक होता है। इस कारणसे दर्शन सोहनीयित वीत प्रकृतियांकी सत्तावावा जीव कहाचित्र वोक्त अपनियत्या सिद्ध होता है हाता हित्या कदाचित्र स्वका संक्रम होता है तथा कदाचित्या सिद्ध होता है सहिता सहिता होता हित्या वित्र हिता हिता हिता हिता हिता सहिता सिद्ध होता हिता हिता हिता हिता हिता हिता हिता सहिता सिद्य हिता हिता हिता हिता सहिता सिद्ध हिता हिता सिद्ध हिता हिता सहिता सिद्ध हिता हिता सिद्ध हिता हिता सिद्ध हिता हिता सिद्ध हिता सिद्य हिता सिद्ध हिता हिता सिद्ध हिता सिद्ध ह

वा अणावलियपविद्रं ति आवलियपविद्वसम्मामिन्छत्तस्य वृण सम्माइद्विस्स मिन्छाइद्विस्स ना दुविहसंतकम्मियस्स एक्कस्स वि संकमो णत्थि । तदो एत्थ वि संकमेण मयणिजनं सिद्धं। 'एयं जस्स द कम्मं' एवं भणिदे जस्स सम्माइडिस्स मिच्छाइडिस्स वा सवणव्येन्सणावसेण सम्मत्तं वा मिच्छत्तं वा एक्कमेव संतकम्मवसिदं ण सो संक्रमेण भयणिज्जो. संक्रमभंगस्स तत्थ अञ्चंताभावेण असंकामगो चेव सो होइ चि भणिदं होह ।

जबतक क्षयको प्राप्त होता हुआ या उद्घे छनाको प्राप्त होता हुआ सम्यग्मिण्यात्व कर्म उदया-विख्नें प्रविष्ट नहीं हुआ है। किन्तु जिसके सम्यग्मिध्यात्व कर्म उदयाविल्में प्रविष्ट हो जाता है ऐसे दो प्रकारके कर्मोंकी सत्तावाले सन्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके एकका भी संक्रम नहीं होता. इसिंख्ये यहाँ पर भी संक्रमकी अपेक्षा भजनीयपना सिद्ध हुआ। 'एयं जस्स हु कम्मं' ऐसा कहने पर जिस सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके क्षपणावश और उद्व छनावश क्रमसे सम्बक्त्य और मिध्याल एक ही सत्कमे शेष रहता है वह संक्रमकी अपेक्षा भजनीय नहीं है, क्योंकि उसके संक्रमरूप किल्पका अत्यन्त अभाव होने से वह असंक्रामक हो होता है यह उक क्षत्रनका तात्प यहै।

विश्लेषार्थ-इस गाथासूत्रमें दर्शनमोहनीयकी तीन, दो या एक कर्मकी सत्तावाले जीवके कहाँ कितनेका संक्रम होता है या नहीं होता है इसका विचार किया गया है। यहाँ टीका में यह सब विस्तारसे स्पष्ट किया ही है, इसिंख्ये यहाँ मात्र कोष्टक दे देना चाहते हैं।

| स्वामी<br>१ मिध्यादृष्टि          | ३ की सत्ता<br>,, (सम्य वलिप्रविष्ट                                                             | संक्रम या असंक्रम<br>२ कासम्यक्त्व और<br>सम्यग्मिध्यात्वका संक्रम<br>१ कासम्यग्मिध्यात्वका |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३ ,,<br>४ ,,<br>५ ,,<br>६ सासादन  | सम्यक्ष विना २ की सत्ता<br>,, (सम्बन्धिपयात्व उ. आ. प्र.)<br>१ मिध्यात्वकी सत्ता<br>२ की सत्ता | संक्रम नहीं                                                                                |
| ७ सम्यमिध्यादृ०<br>८ सम्यग्दृष्टि |                                                                                                | २ का-मिथ्यात्व और<br>सम्यग्मिथ्यात्वका सं०                                                 |
|                                   | ,, (सिध्यात्व आवळि प्र०)                                                                       | १ का-सम्यग्सिध्यात्वक<br>संक्रम                                                            |
| १०                                | मिथ्यात्व विना दो की सत्ता                                                                     | .,                                                                                         |
| ११<br>१२                          | २ की सत्ता (सम्यग्मिध्यात्व आ.प्र.)<br>१ सम्य <b>ग्त्व</b> की सत्ता                            | संकम नहीं                                                                                  |

१. ता॰प्रती बावलियपविद्वं इति पाठः ।

# (५४) सम्माइट्टी सहहदि पनयणं णियमसा दु उनहट्ट'। सहहदि असन्भावं अजाणमाणो ग्रहणिओगा ॥१०७॥

५ २१०. एदस्स सम्माइड्डिल्क्खणविद्दाणद्वमवइण्णस्य गाद्दाधुत्तस्स अत्यविवरणं कस्सामो । तं जहा—सम्माइड्डी जो जीवो सो णियमसा दु णिच्छएणेव पवयणम्रवइड्डं सहहि ित्त गाद्दापुत्रवद्धे पदाहिसंबंघो । तत्य पवयणमिदि वृत्ते पयित्सलुतं वयणं पवयणं सव्वण्होवएसो परमागमो ित सिद्धंतो ित एयद्वो, तत्तो अण्णदरस्स पयित्सलुत्तं स्वयणं सव्वण्होवएसो परमागमो ित सिद्धंतो ित एयद्वो, तत्तो अण्णदरस्स पयित्सलुत्तं स्वयणस्माणुवलंमादो । तदो एवंविद्धं पवयणम्रवुद्धं सम्माइड्डी जीवो णिच्छण्ण सहइइ ित मुत्तत्वसमुच्चो । 'सहइइ असन्मावं' एवं भणिदं असन्भूदं ित अत्यं सम्माइड्डी जीवो गुरुवयणमेव पमाणं कादृण सयमजाणमाणो संतो सहहि ित भणिदं होदि । एदेण आणासम्मत्तस्स लक्खणं पह्नविद्दिमिद घेत्तव्यं । कयं पुनरसद्दूम्तमर्यम्तानात् प्रतिपद्यमानः सम्यन्दृष्टिरिति चेत् ? न, परमागमोपदेश एवायमित्यच्यवस्ताचेन तथा प्रतिपद्यमानस्यानवद्धद्वपरमार्थस्वापि तस्य सम्यन्दृष्टित्वाप्रच्यते । यदि पुनः स्वान्तरेणाविसंवादिना समयविद्धिपीयात्म्येन प्रज्ञाप्यमानमपि तमर्थमसव्यव्द्वाञ्च ।

सम्पग्दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे श्रद्धान करता है। तथा स्वयं न जानता हुआ गुरुके नियोगसे असदुभृत अर्थका मी श्रद्धान करता है।। १०७।।

§ २१० सम्यादृष्टिके छक्षणका कथन करनेके छिये आये हुए इस गायासूत्रके अर्थका कथन करेंगे। यथा—जो सम्यदृष्टि जीव है वह 'णियमसा' निरुचयसे ही उपिष्ट प्रवचनका अद्वान करता है इसक्षकार गाथाके पूर्वीधेमें पहाँका सम्बन्ध है। उनमेंसे 'पवयण' ऐसा कहने पर उसका अर्थ है—प्रकर्ष कृत्व ना प्रवचन अर्थीत सर्वेक्षका उपदेश, परमागम और सिद्धान्त यह पकार्थवाची शब्द हैं, क्योंकि उससे अन्यत्यर प्रकर्षयुक्त वचन वपत्रक्ष्य नहीं होता। अतः इस प्रकारके उपिष्ट प्रवचनका सम्यादृष्टि जीव निरुचयसे श्रद्धान करता है इस प्रकार स्वाप्यका समुच्चय है। 'सहहृद्द असन्भाव' ऐसा कहने पर असद्भूत अर्थका भी सम्यादृष्टि जीव गुरुव्यनको ही प्रमाण करके स्वय नहीं जानता हुआ श्रद्धान करता है यह उक्त कथनका तार्य है। इस गाथासूत्र बचन द्वारा आक्षा सम्यवस्वका छक्षण कहा गया है ऐसा महण्य करना चाष्टिए।

शंका—अज्ञानवश असद्भूत अर्थको स्वीकार करनेवाळा जीव सम्यग्दृष्टि केसे हो सकता है ?

समाधान—यह परमागमका ही उपदेश हैं ऐसा निश्चय होनेसे उस प्रकार स्वीकार करनेवाळे उस जीवको परमार्थका झान नहीं होने पर भी सम्यय्वृष्टिपनेसे च्युति नहीं होती।

यदि पुनः कोई परमागमके ज्ञाता विसंवाद रहित दूसरे सूत्र द्वारा उस अर्थको यथार्थ-

१ ता॰प्रती पयरिमं जुत्तं इति पाः।

प्रतिपद्यते तदा प्रभृति स एव जीवो भिष्यादृष्टिपदवीमवगाहते, प्रवचनविरुद्धचुद्धित्वा-दित्येष समयनिरुचयः । तथा चेकां—

> सुत्तादो तं सम्मं दरिसिज्जत्तं जदाण सद्दृद्धि । सो चेव दवद मिच्छाइहि त्ति तदो पहुढि जीवो ॥ १ ॥ इति ।

ततः सूक्तमाञ्जाधिगमाम्यां प्रवचनोषदिष्टार्योऽवैषरीत्यश्रद्धानं सम्यग्दृष्टि-स्रक्षणमिति ।

(५५) मिच्छाइट्टी णियमा उवइट्टं पवयणं ण सद्दहृदि । सद्दहृदि असन्भावं उवइट्टं वा अणुवहट्टं ॥१०८॥

५ २११. एदस्स मिच्छाइट्टिलक्खणपरूवणट्टमागयस्स गाहासुनस्स अत्यो नुबदे। तं बहा—जो खलु मिच्छाइट्टी जीवो सो णियमा णिच्छएण पवयणसुवहट्टं ण सहहिद।

रूपसे बतलावें फिर भी वह जीव असन् आप्रहवश उसे स्वीकार करता है तो उस समयसे लेकर वह जीव मिण्यादृष्टि पदका भागी हो जाता है, क्योंकि वह प्रवचन विरुद्ध बुद्धिवाला है यह परमागमका निश्चय है। कहा भी है—

सूत्रसे समीचीनरूपसे विखलाये गये उस अर्थका जब यह जीव श्रद्धान नहीं करता है इस समयसे लेकर वहीं जीव मिथ्याष्टि हो जाता है ॥ १ ॥

इसिंखेये यह ठीक कहा है कि प्रवचनमें उपितृष्ट हुए अर्थका आज्ञा और अधिगमसे विपरीतताके विना श्रद्धान करना सम्यग्दृष्टिका स्त्रक्षण है।

विश्वेष्यं—इस गायासूत्रमें जो यह बतलाया है कि सम्यन्यृष्टि जीव सर्वक्र वीतराग हेव द्वारा व्यविष्ट प्रवचनका तो नियमसे श्रद्धान करता है। किन्तु कराचित् स्वयं न जानता हुआ गुरुके निमित्तसे असद्भूत अर्थका भी श्रद्धान करता है। सो उसका यह अर्थ नहीं है कि सम्यन्यृष्टि जीवको जीवादि नी परार्थोंक ययायं स्वरूपको छोड़कर गुरुके निमित्तसे विपरीतरूपसे भी उनकी श्रद्धा हो जावी है। किन्तु उक्त क्यवका हतना ही तात्रपरे है कि जिनागसमें जिन सूक्ष्म अर्थोंका विवेचन हुआ है, क्याचित् गुरुके निमित्तसे उनमें से किसी एकका विपरीत झान हो जाय और अविसंवादी शास्त्रान्तरसे जब तक सम्यक् अर्थको प्रविप्तिका योग न सिछे तव तक वह वह वैसी श्रद्धा करता हुआ भी सम्यन्वृष्टि हो है। हाँ यदि समयक्क कोई विशेष झानो अविसंवादी दूसरे शास्त्रसे उसे उक्त विषयका सम्यक् परिज्ञान करा है, फिर भी वह असत् आपसे दश अपनी हट न होड़े वो उस समयसे छेकर वह नियमसे से सिम्यापृष्टि हो जाता है ऐसा यहाँ स्वयन्त्रसे सम्यक्त गाविष्ट् ।

मिष्यादृष्टि जीव नियमसे उपदिष्ट प्रवचनका 'ब्रह्मन नहीं करता है' तथा उप-दिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भत अर्थका श्रद्धान करता है ॥ १०८ ॥

§ २११. मिथ्यावृष्टिके लक्षणका कथन करनेके लिये आये हुए इस गांवासूत्रके अर्थका कथन करते हैं। यथा—जो नियमसे मिथ्यावृष्टि जीव है वह 'णियमा' निरूचयसे उपविष्ट प्रवचनका श्रद्धान नहीं करता है।

किं कारणिमिदि चे १ दंसणमोहणीयोदयजिणदिवनरीयाहिणिवेसचादो । तदो चैव 'सह्हह् असन्यानं', असद्भृतमेवार्थमपरमार्थरूपमयं अह्धाति मिथ्यात्वोदयादित्यर्थः । 'उनहृद्धं वा अणुवहृद्धं' उपिद्युरमनुपदिष्टं वा दुर्मार्गमेष दर्शनमोहोदयाच्छूद्धातीति यानत् । एतेन च्युद्धादितेतरमेदेण मिथ्यादृषो द्वैविष्यं प्रतिपादितमिति द्रष्टन्यं । उक्तं च—

> भिन्छतं बेदंतो जीवो विवरीयदंसणो होह। ण य धम्मां रोचेदि हु महुरं सु रसं जहा जरिदो ॥ २ ॥ हं भिन्कुतं जमसहहणं तन्त्राण होह अत्याणं। संसहयसमिसाहियं अणसिसाहियं ति तं तिविहं॥ ३ ॥ इति ।

#### शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि वह दर्शनमोहनीयके उदयसे विपरीत अभिनिवेशवाङा होता है।

और इसीछिये 'सहइइ असन्भाव' अपरमार्थस्वरूप असद्भृत अर्थका ही मिथ्यास्वके उदयवश यह श्रद्धान करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'उवदष्टं वा अणुवदर्दं अर्थात् उपिष्ट या अनुपरिष्ट दुर्मागंका हो दर्शनमोहक उदयसे यह श्रद्धान करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस गाथासूत्र वचन द्वारा व्यद्भाहित और इतरके भेदसे मिथ्यादृष्टि के दो भेदोंका प्रतिपादन किया गया जानना चाहिए। कहा भी है—

मिध्यातका अनुभव करनेवाला जीव विपरीत श्रद्धानवाला होता है। जैसे ज्वरसे पीढ़ित मनुष्यको मधुर रस नहीं रुवता है वैसे ही उसे रत्नत्रय धर्म नहीं रुवता है॥२॥

जो जीवादि नौ तस्वार्थोंका अश्रद्धान है वह मिध्यात्व है। संशयिक, अभिप्रहीत और अनिभिग्रहीत इस प्रकार वह तीन प्रकारका है।। २।।

विश्वेषार्थ— इस गायासुत्रमें मिध्यावृष्टि जीवके स्वरूपका निरूपण किया गया है। यहुं 'प्रवचन शब्दके अर्थका स्पष्टीकरण कर आये हैं। जो सर्वब्रदेवका उपदेश है वही प्रवचन कहुजानेका अधिकारी है, अन्य नहीं। यतः मिध्यावृष्टि जीव परमार्थके ज्ञानसे रहित होता है, अतः उसके प्रवचनका अद्धान किसी भी अवस्थामें नहीं वन सकता। वह कुमा- गियोंके द्वारा उपदिष्ट हो या अनुपविष्ट हो, मिध्या मार्गका अवश्य है अद्धान करता रहता है, इसिक्टेय उसे मिध्या मार्ग है। वहाँ ऐसे मिध्यावृष्टि जीवके तीन मेद किये गये हैं—संश्विक मिध्यावृष्टि, अमिग्रहीत मिध्यावृष्टि जीर कनिमार्शन सिध्यावृष्टि। जीवादि नी पदार्थ हैं या ही अक्षान करते जिसका अद्धान दोळावमान हो रहा है वह संश्विक मिध्यावृष्टि जीव है। जो कुमार्गियों के द्वारा उपदेश गये वहाँ में अपदार्थ मार्थ हो सह संश्विक मिध्यावृष्टि जीव है। जो कुमार्गियों द्वारा उपदेश गये पदार्थों के स्वा करता हो स्वा करता हो सह अभिमहीत मिध्यावृष्टि जीव है। जो कुमार्गियों द्वारा उपदेश गये पदार्थों के स्वा करता हो सह अभिमहीत मिध्यावृष्टि जीव है। जो कुमार्गियों के द्वारा उपदेश ने स्वा करता हो सह अभिमहीत मिध्यावृष्टि जीव है। जो कुमार्गियों करता अपदेश के विभाव हो स्वा करता आ रहा है वह सम्यावृष्टि जीव है। किस्यावृष्टि जीव है और जो उपदेशके विभाव हो विभाव स्वा करता आ रहा है वह समित्र सम्यावृष्टि जीव है। स्वा विभाव हो स्वा हो स्व करता आ रहा है वह समित्रहीत सिध्यावृष्टि जीव है।

# (५६) सम्मामिच्छाइट्टी सागारो वा तहा अणागारो। अध वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होइ बोद्धव्यो॥१५-१०९॥

§ २१२. सम्यग्मिष्यादृष्टेलंशणिवधानं सुवोधमिति न तस्येह प्ररूपणं क्रियते, किंतु तद्ययोगविशेषप्ररूपणार्थमेतत्स्व्रमारच्यं । तद्यया —जो सम्मामिच्छाइद्दी जीवी सागारीवजुत्ती वा होह, अणागारीवजुत्ती वा, दोहिं मि उवजोगेहि तम्गुणपडिवत्तीए विरोहाभावादी । एदेण दंसणमोहोवसामणाए पयद्यमाणस्स पढमदाए जहा सागारीव-जोगणियमो एवमेत्य णत्थि ति णियमो, किंतु दोहिं मि उवजोगेहिं सम्मामिच्छत्तगुणो पिववज्जह ति एसो अत्यविसेसो जाणाविदो । अधवा पिववण्यममामिच्छत्तगुणो सगकालन्मतरे सागारीवजुत्तो वा होह, अणागारीवजुत्तो वा ति सुत्तत्थो गहेयच्यो, णाण-दंसणोवजोगाणं दोण्हं पि तग्गुणकालन्मतरे क्रमण परावत्तणे विरोहाणुवलमादी । एदेण णाण-दंसणोवजोगकालादो सम्मामिच्छाइद्विगुणकालस्स बहुत्तं सचिदामिद दहुच्वं । 'अध वंजणोग्गहम्हि हु' इच्चादि । अधेति पादपूरणार्थो निपातः वंजणो-गाहम्मि हु, विचारपूर्वकार्यग्रहणावस्थायामित्यर्थः । व्यंजनशब्दस्यार्थविचारवाचिनो

सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव साकारोपयोगनाला भी होता है तथा अनाकागेपयोग-नाला भी होता है। किन्तु व्यव्जनावप्रहमें अर्थात् विचारपूर्वक अर्थ प्रहणकी अवस्थामें वह साकारोपयोगवाला ही होता हैऐसा यहाँ जानना चाहिए ॥ १०९-१५॥

\$ २१२. सम्यिमण्या दृष्टिक छद्यणका कथन सुवोध है, इसिंखये उसका यहाँ पर कथन नहीं करते हैं, किन्तु उसके उपयोग विदेशपंका कथन करनेके छिये उस सूत्रका प्रारम्भ किया है। यथा—जो सम्यिमण्याटिष्ठ जीव हैं वह या तो साकार उपयोगवाखा होता है, क्योंकि दोनों हो उपयोगोंके साथ सम्यिमण्याटिष्ठ गुणकी प्राप्ति होनें हैं ति रोपका जभाव है। इस वचन द्वारा दर्शनमोहकी उपयामनामें प्रवृत्त हुए जीवके प्रथम अवस्थामें जिस प्रकार साकारोपयोगका निवम है उस प्रकार यहाँ पर नियम नहीं है। किन्तु दोनों हो उपयोगोंके साथ सम्यिमण्यात्व गुणको प्राप्ति क्या क्या विद्यान स्वार्थ क्या विद्यान कराय प्रवृत्त है। इस प्रकार इस अव उस अव विद्यान कराय वाया है। अथवा जिसने सम्यिमण्यात्व गुणको प्राप्त किया है वह अपने कालके भीतर साकार उपयोगसे उपयुक्त होता है दस प्रकार इस दोनोंके हो उस गुणके कालके भीतर कमसे परिवर्तन होनेंसे कोई विरोध नहीं उपवृक्त होता है उस गुणके कालके भीतर कमसे परिवर्तन होनेंसे कोई विरोध नहीं उपवृक्त होता। इससे जानोपयोग और दर्शनोपयोगके कालसे सम्यिमण्यात्व गुणका काल बहुत स्वित किया गया है ऐसा जानना चाहिए। 'अध बंजणोगमहस्त्र दु'। यहाँ 'अथ' यह पादपृतिके छिये निपात है। 'वंजणोगमहस्त्र दु' वहाँ विश्व यह उपवृत्त अथ महणको अवस्थामें यह उक्त क्षत्रका तालय है, क्योंकि प्रकृतमें अथ्वत विचार्यक क्षत्रका तालय है, क्योंकि प्रकृतमें अथ्वत विचार्यक अथिवचारवाची प्रकृत्त अथव महणको अवस्थामें यह उक्त क्षत्रका तालय है, क्योंकि प्रकृतमें अथ्वत्रका स्वार्यक अथिवचारवाची प्रकृति क्षत्रका अथव विचारवाची प्रकृत करने अथवन वात्रक विचारवाची प्रकृति करने अथवन वात्रक है, क्योंकि प्रकृतमें अथ्वत्रका व्याप्त के अथिवचारवाची प्रकृति वह उत्तर विचारवाची प्रकृति वह उत्तर विचारवाची प्रकृति विचारवाची प्रकृति क्या विचारवाची प्रकृति विचारवाची प्रकृति विचारवाची प्रकृति कालको विचारवाची प्रकृति वात्रका विचारवाची प्रकृति वात्रका विचारवाची प्रकृति वात्रका विचारवाची प्रकृति वात्रका वात्रका विचारवाची प्रकृति वात्रका वात्रका विचारवाची प्रकृति कालको वात्रका वात्रका विचारवाची प्रकृति वात्रका वात्रका विचारवाची प्रकृती वात्रका वात्रका विचारवाची प्रकृति कालको वात्रका विचारवाची वात्रका वात्रका विचारवाची विचारवाची वात्रका वात्रका विचारवाची विचारवाची वात्रका वात्रका विचारवाची वालका वात्रका वात्रका वात्रका वात्रका व

ब्रहणात् । 'सामारो होइ बोढव्बी' तदवस्थायां ज्ञानोपयोमपरिणत एव भवति न दर्शनोपयोमपरिणत इति यावत् । इतोऽयं नियम इति चेत् ? न, अनाकारोपयोगेन सामान्यमात्रावब्राहिणा पूर्वापरपरामर्श्वभृत्येनार्थविचाराजुपपत्तितस्तत्र तथाविधनियमी-पपचैः । एत्य सुचपरिसमचीए पण्णासपदमंकविणासो किमट्टं कदो ? दंसणमोहोव-सामणाए पडिबद्धाओ एदाओ पण्णारस चेव गाहाओ, णादिरिचाओ त्ति जाणावण्ट्टं ।

#### एसो सुत्तप्कासो विहासिदो ।

§ २१३. एवमेसो सुचप्फासो गाहासुचाणे सरुवणिहसो विहासिदो परूविदो चि मणिदं होदि । संपहि एत्युदेसे पुज्वमविहासिदो अण्णो अत्थो दंसणमोहोवसामणा-संवंधिओ एदेहिं चैव गाहासुचेहिं द्वचिदो अत्थि चि तप्यदुप्पायणद्वसुचरसुचनोहण्णं—

गया है। 'सागारो होइ बोद्धन्वो' अर्थात् उस अवस्थामें क्वानापयोगसे परिणत ही होता है, दर्शनोपयोगसे परिणत नहीं यह उक्त कथनका तास्पर्य है।

शंका--यह नियम किस कारण है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सामान्यमात्रप्राही अनाकारोपयोग पूर्वापरपरामर्शसे शून्य है, अतः उस द्वारा अर्थविचारको उत्पत्ति न हो सकनेके कारण अर्थविचारके समय उस प्रकारका नियम वन जाता है।

शंका—यहाँ पर सूत्रको परिसमाप्ति होने पर '१५' अंकका जिन्यास किसिछिये किया है ?

समाधान—क्योंकि दर्शनमोहकी उपशमनामें प्रतिबद्ध ये पन्द्रह ही गाथाएँ हैं, अधिक नहीं इसे बातका झान करानेके छिये यहाँ सूत्रकी परिसमाप्ति होने पर '१५' अंकका विन्यास किया है।

विश्वेषार्थ — यह दर्शनमोहकी उपशामनासे सम्बन्ध रखतेवाली अन्तिम गाथा है। इस द्वारा तीन अर्थोंको स्पष्ट किया गया है। १ — सम्यग्निध्यात्व गुणकी प्राप्ति साकारोपयोग-के कालमें भी सम्भव है और अनाकारोपयोगके कालमें भी सम्भव है। २ — सम्यग्निध्यात्व गुणस्थानमें कमसे साकार और अनाकार दोनों उपयोगोंकी प्राप्ति सम्भव है। इससे प्रतीत होता है कि इन दोनों उपयोगोंके कालसे सम्यग्निध्यात्व गुणस्थानका काल अधिक है। ३ — बहाँ अर्थविचारके समय ज्ञानोपयोग ही होता है, व्रजनोपयोग नहीं। ग्रेष कथन सुगा है।

#### # इस प्रकार गाथासूत्रोंके स्वरूपका कथन किया ।

९२१३ इस मकार यह सुत्रस्पर्भ है अयोत् गायासूत्रोंका स्वरूपनिर्देश 'विदासिद्दो' अर्थात् कहा गया है यह उक कमनका तार्य्य है। वक मक्तर्म जिसका पहले व्याव्यान नहीं किया तथा जिसका इस गायासूत्रोंके द्वारा सूचन होग है ऐसा जो दर्शनमोहका उपशामना-सम्बद्धा जिसका इस गायासूत्रोंके किया तथा जिसका प्रमाण है—

ता॰ प्रती सुसप्कासो विद्वासियो गाहासुसाण इति पाठ ।

- तवो उबसमसन्माइडि-वेदयसम्माइडि-सन्मामिच्छाइडीर्हि एप-जीवेण सामित्तः कालो अंतरं णाणाजीवेहिं भंगविचओ कालो अंतरं अप्पाबद्यक्षं चेवि ।
- ५ २१४. तदो ध्रुचफासादो जणंतरिमदाणि एयजीवेण सामिचादीणि जपावडुअ-पज्रवसाणाणि जिणयोगदाराणि जहागममेत्य णेदञ्जाणि ति सुत्रत्यसंवंघो । ताणि पुण अणियोगदाराणि किविसयाणि ति भणिदे सम्मत्ममणावयवभूद्ववसमसम्मा-इहिआदिविसयाणि ति जाणावणहृष्टुवसमसम्माइड्डि-वेदगसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडीर्हि ति णिहिट्टं । एदेस्सि सम्माइडिमेदेहि विसेसियाणि एदाणि अणियोगदाराणि णेदञ्जाणि ति भणिदं होदि । एत्य जहयसम्माहिट्टीणां पि णिहेसो किमट्टं ण कीरदे ? ण, खहय-सम्माइडीणमहृद्धि अणियोगदारिहिं पुरतो दंसणमोहक्खवणाए भणियसमाणचादो । तम्दा उवसमसम्माइडि-वेदयसम्माइडि-सम्मामिच्छादिद्दीणमेदेहिं अणियसमणचादो । तम्दा अप्तयमानामाम-परिमाण-चेत्त-कोसणसिद्देविं स्वित्यरमेत्य परुवणा कायव्या, तप्यस्वणाए विणा पयदत्यविसयणिण्णयाणुववचीदो । एदेसि च परुवणा सगमा ति ण एत्य तप्यवची कीरदे ।

उसके बाद उपश्रमसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टि जीर्वोका आरुम्बन लेकर एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीर्वोक्षी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर और अन्यबहुत्व जानने चाहिए।

§ २१४. 'तथा' अर्थात् सुत्रसम्भके अनन्तर इस समय एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वसे लेकर अन्यबहुत्व पर्यन्त अनुयोगद्वार आगमके अनुसार यहाँ कथन करने योग्य हैं यह सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। उन अनुयोगद्वारोंका विषय क्या है ऐसा पूक्त पर सम्यक्त मार्गणा के अवयवक्त उपसमस्यव्हित आदि विषय हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें 'ववसससम्माइट्टिवेदगासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइट्टिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासमाइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासमाइटिकेट्यासमासम्माइटिकेट्यासमासम्माइटिकेट्यासमासम्माइटिकेट्यासमासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासमासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासमासम्माइटिकेट्यासमासम्माइटिकेट्यासम्माइटिकेट्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्यासम्माक्ष्यासम्माक्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्ष्यासम्माक्यासम्माक्यासम्माक्यासम्माक्यासम्यास्यासम्माक्यासम्माक्यासम्माक्यासम्यासम्माक्यास्यासम्य

श्रंका --- यहाँ पर क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका भी निर्देश किसलिए नहीं करते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आठ अनुयोगद्वारोंके आळव्यनसे झायिकसम्यग्दिव्यों-का ज्याल्यान आगे दर्जनसोहको झपणा अनुयोगद्वारमें करेंगे।

इसिक्ट उपसमसन्यव्स्त्रि, वेदकसन्यव्हिट और सन्यमिण्याद्दि जीवीकी देश-सर्वकरूपसे स्चित हुए सागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन सहित इन अनुयोगद्वारीके आजन्यनसे विस्तारके साथ यहाँ प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि यह प्ररूपणा किये विना प्रकृत अर्थावययक निर्णय नहीं बन सकता। इनकी प्ररूपणा सुगम है, इसिक्ये यहाँ पर ससका विस्तान तहीं करते हैं।

# § २१५, संपद्दि पयदस्थोवसंहारकरणद्वमुत्तरं सुत्तमाह---

विशेषार्थ---यहाँ पर जिन अनुयोगद्वारोंका संकेत किया है उनके आलम्बनसे उपशम-सम्यग्द्ष्टि आदि जीवोंका कुछ ज्याख्यान करते हैं। इतना विशेष जानना कि उपशमसम्यक्त्व-से प्रथमीपशम सम्यक्त्वका ही ग्रहण किया है। १ स्वामित्व—अपने-अपने भावसे युक्त जीव उपशमसम्यक्त्व आदिके स्वामी हैं। २ एक जीवकी अपेक्षा काल-उपशम सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य और चत्कुघ्ट काल अन्तर्भुहुर्व है। वेदक सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट काल ख्रयासठ सागरोपमप्रमाण है। ३ अन्तर-(प्रथमो-पञमकी अपेक्षा ) उपञम सम्यक्तवका जघन्य अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है वेहक सम्बन्धन और सम्बन्धिमध्यात्वका ज्ञान्य अन्तर काछ अन्तर्गृहृत है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अर्थ पुद्गालपरिवर्तन कालप्रमाण है। आगेकै अनुयोग-द्वार नाना जीवोंकी अपेक्षा हैं। ४ भंगविचय-उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव कदाचित् हैं और कदाचित् नहीं है, क्योंकि ये सान्तर मार्गणाएँ हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सदा काल नियमसे हैं, क्योंकि यह निरन्तर मार्गणा है। ५ संख्या-- उक्त तीनों मार्गणावाले जीव प्रत्येक पर्योपमके असंख्यावर्षे भागप्रमाण हैं। ६ क्षेत्र—( प्रथमोप्राम सम्यक्तक) अपेक्षा ) उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्वस्थानकी अपेक्षा वेदक सम्यग्दृष्टियोंका स्वस्थान, मारणान्तिक समुद्रचात और उपपाद पदकी अपेक्षा तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका स्वस्थानकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। प्रथमोपशम सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वके कालमें मरण नहीं होता, इसलिए इनका क्षेत्र मात्र स्वस्थानको अपेक्षा कहा है। ७ स्पर्शन-उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टियोंका वर्तमान स्पर्शन छोकके असंख्यातवें मागप्रमाण और विहार-बत्स्वस्थानको अपेक्षा अतीत स्पर्धन त्रसनाळीके चौदह मार्गोमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है। वेदक सन्यग्दृष्टियों का वर्तमान सर्यान ठोकके असंस्थातव मागप्रमाण है। अरीत स्पर्गन विहारवत्स्वस्थान, वेदना, क्षाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा त्रसनाळीके चौदह मार्गोमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है। तथा उपपादपदकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन त्रसनाळीके चौदह भागों मेंसे कुछ कम छह भागत्रमाण है। ८ काळ-उपशमसन्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त है और चत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है। तथा वेदकसम्यग्दृष्टियोंका काल सर्वदा है। ९ अन्तर--वपशम-सम्यादृष्टियोंका जघन्य अन्तरकाळ एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाळ सात दिन-रात है। सम्बन्धिमध्यावृष्टि जीवोंका जघन्य अन्तर्यकाल एक समय है और उन्क्रष्ट अन्तरकाल गल्यो-पसके अर्थक्वावर्षे भागभ्रमाण है। तथा वेदकसम्बग्दृष्टियोंका अन्तरकाल नहीं है। १० मागा-माग—उपशमसम्बग्दृष्टि, वेदकसम्बग्दृष्टि और सम्बरिमध्यादृष्टि जीव सब संसारी जीवराशिके अनन्तवें भागप्रमाण हैं। ११ अल्पवहुत्व—उक्त तोनों राशियोंमें सम्बरिमध्यादृष्टि जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उपशमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणे हैं। तथा उनसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंस्थातगणे हैं।

§ २१५. अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-

# # एदेसु अणियोगद्दारेसु बण्जिदेसु दंसणमोहउवसामणे ति समत्त-मणियोगहारं।

तदो दंसणमोहउनसामणाए पण्णारसण्हं गाहासुत्ताणमत्थविहासा समत्ता होइ।

इन अनुयोगद्वारोंका कथन करने पर दर्शनमोह उपशामना नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ |

§ २१६ यह सूत्र गतार्थ है।

इसके बाद दर्शनमोह उपशामनासम्बन्धी पन्द्रह गाथासूत्रींके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त होता है।

#### परिसिद्धाणि

### १. उवनोग-अत्थाहियार-चुण्णिसुत्ताणि

'उवजोगे त्ति अणियोगदारस्स सुत्तं । <sup>'</sup>तं जहा---

- (१०) केवचिरं उवजोगों किम्म कसायिम्म को व केणहियो। को वा किम्म कसाए अभिक्खमुबजोगमुबजुत्तो॥६३॥
- (११) <sup>®</sup>एक्सिन्ह भवग्गहणे एक्कस्तायम्हि कदि च उवजोगा । एक्कम्हि य उवजोगे एक्ककसाय कदि भवा च ॥६४॥
- (१२) <sup>४</sup>उवजोगवग्गणाओ कम्मि कसायम्मि केत्तिया होति । कदरिस्से च गदीए केवेडिया वग्गणा होति ॥६५॥
- (१३) एकम्हि य अणुभागे एक्ककसायम्मि एक्ककालेण। उवजुत्ता का च गदी विसरिसमुवजुञ्जदे का च ॥६६॥
- (१४) केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसाप्सु । केवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥६७॥
- (१५) "जे जे जम्हि कसाए उवजुत्ता किण्णु भूद्पुद्वा ते। होहिंति च उवजुत्ता एवं सव्वत्थ बोद्धव्वा ॥६८॥
- (१६) उवजोग वग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहिदं चावि । पढमसमयोवजुत्तेहिं चरिमसमए च बोद्धव्वा॥७-६६॥

ेपदाओ सत्त गाहाओ । एदासि विद्यासा कायव्या । 'केवचिर उवजोगो कन्दि कसायिष्ट' ति एदस्स पदस्स अत्यो अद्धापरिमाणं । तं जहा—े कोधद्धा माणद्धा मायद्धा लोहद्धा जहण्णियाओ वि उक्तस्सियाओ वि अंतोब्रुहुत्तं । गिदीसु णिक्समण-पवेसेण एगसमयो होऊ ।

'को व केणहिओ' ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्धाणमप्पावहुछं। <sup>रे</sup>तं जहा— ओघेण माणद्वा जहण्णिया थोवा। कोधदा जहण्णिया विसेसाहिया। मायदा

<sup>(</sup>१) पृ. १। (२) पृ २। (३) पृ. ३। (४) पृ ६। (५) पृ ७। (६। पृ ९। (७) पृ १० (८) पृ. ११। (९) पृ १४। (१० पृ १५। (११) पृ. १६। (१२) पृ १७।

जद्दण्णिया विसेसादिया । लोमद्धा जद्दण्णिया विसेसाद्दिया । भाणद्धा उक्कस्सिया संसेज्जगुणा । 'कोपद्धा उक्कस्सिया विसेसाद्दिया । मायद्धा उक्कस्सिया विसेसाद्दिया । लोमद्धा उक्कस्सिया विसेसाद्दिया ।

पवाङ्जंतेण उवदेसेण अद्धाणं विसेसो अंतोग्रहृष्टः । र्तेणेव उवदेसेण चउगर्समासेण अप्पाबहुजं भणिहिदि । चदुगिदसमासेण जहण्णुक्कस्सपदेसेण णिरयगदीए
जहण्णियां लोमद्धा थोवा । देवनदीए जहण्णिया कोभद्धा विसेसाहिया । देवगदीए जहण्णिया माणद्धा संखेज्जगुणा । णिरयगदीए जहण्णिया मायद्धा विसेसाहिया ।
णिरयगदीए जहण्णिया माणद्धा संखेजजगुणा । र्देवनदीए जहण्णिया मायद्धा विसेसाहिया ।
साहिया । मणुस-विरिक्खजोणियाणं जहण्णिया माणद्धा संखेजजगुणा । मणुस-विरिक्खजोणियाणं जहण्णिया
मायद्धा विसेसाहिया । मणुस-विरिक्खजोणियाणं जहण्णिया लोहद्धा विसेसाहिया ।

णिरयगदीए जद्दण्णिया कोधदा संखेज्जगुणा। "देवगदीए जद्दण्णिया लोभद्वा विसेसाहिया। णिरयगदीए उक्कस्सिया लोभद्वा संखेज्जगुणा। देवगदीए उक्कस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया। देवगदीए उक्कस्सिया माणद्वा संखेज्जगुणा। णिरयगदीए उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। णिरयगदीए उक्कस्सिया माणद्वा संखेज्जगुणा। देवगदीए उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।

मणुस-तिरिक्खजोणियाणमुकस्सिया माणद्वा संखेजजगुणा। 'तेसिं चेव उक-स्सिया कोषद्वा विसेसाहिया। तेसिं चेव उकस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। तेसिं चेव उकस्सिया लोमद्वा विसेसाहिया। णिरयगदीए उकस्सिया कोषद्वा संखेजजगुणा। देवगदीए उकस्सिया लोमद्वा विसेसाहिया।

तेसि चेव उवदेसेण चोइसजीवसमासेहि दंडगो भणिहिदि । "चोइसण्हं जीव-समासाणं देव-णेरहयवज्जाणं जद्दण्णिया भाणद्वा तुन्हा बोवा । जद्दण्णया कोसद्वा विसेसाहिया । जद्दण्णिया मायद्वा विसेसाहिया । जद्दण्णिया छोभद्वा विसेसाहिया ।

सुद्वमस्स अपज्जत्तयस्स उकस्सिया माणद्वा संखेज्जगुणा । 'उकस्सिया कोघद्वा विसेसाद्दिया । उकस्सिया मायद्वा विसेसाद्दिया । उकस्सिया स्त्रोमद्वा विसेसाद्दिया ।

बादरेइंदियअपज्जनयस्स उकस्सिया माणद्वा संखेकगुणा । उकस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया । उकस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । उक्कस्सिया छोमद्वा विसेसाहिया ।

 $<sup>(\$) \</sup> q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$$ 

गुडुमपञ्जचयस्य उक्तस्सिया माणदा संखेजगुणा। उक्तस्सिया कोघदा विसेसा-हिया। उक्तस्सिया मायदा विसेसाहिया। उक्तस्सिया लोमदा विसेसाहिया।

बादरेहंदियपज्जचयस्य उक्किस्सिया माणद्वा संखेआगुणा । उक्किस्सिया कीभद्वा विसेसाहिया । उक्किस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । उक्किस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।

बेइंदियअपजनयस्य उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा। 'तेइंदियअपजनयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया। चउर्सिदयअपजनयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेमाहिया।

बेहंदियअपज त्यस्स उक्किसिया कोधद्वा विसेसाहिया। तेहंदियअपज त्रयस्स उक्किसिया कोधद्वा विसेसाहिया। चउरिंदियअपज त्यस्स उक्किस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया।

बेइंदियअपञ्जचयस्स उक्किसिया मायद्वा विसेसाहिया। तेइंदियअपञ्जचयस्स उक्किस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। चउरिंदियअपञ्जचयस्स उक्किस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।

वेइंदियअपअत्तयस्स उक्किस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया। वेइंदियअपअत्तयस्स उक्किस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया। चदुरिंदियअपअत्तयस्स उक्किस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।

वेइंदियपञ्जचयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेज्ज्ञगुणा । तेइंदियपञ्जचयस्स उक्क-स्सिया माणद्वा विसेसाहिया । चउरिंदियपञ्जचयस्स उक्कस्सिया माणदा विसेसाहिया ।

वेइंदियपञ्जनयस्स उक्कस्सिया कोभद्धा विसेसाहिया। तेइंदियपञ्जनयस्स उक्कस्सिया कोभद्धा विसेसाहिया। <sup>व</sup>चउरिंदियपञ्जनयस्स उकक्कसिया कोभद्धा विसेसाहिया।

वेइंदियपञ्जनयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। तेइंदियपञ्जनयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। चर्डारेदियपञ्जनयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।

वैद्दंदियपञ्जचयस्स उक्किसिया लोमद्धा विसेसाहिया। तेदंदियपञ्जचयस्स उक्किस्सिया लोमद्धा विसेसाहिया। चउरिंदियपञ्जचयस्स उक्किस्सिया लोमद्धा विसेसाहिया।

असण्णिअपञ्जात्रयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगुणा । तस्सेव उक्कस्सिया

<sup>(</sup>१) प. २६। (२) प. २७।

कोभद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया लोमदा विसेसाहिया ।

असण्णिपञ्जचयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेञ्जगुणा । तस्सेव उक्कस्सिया कोधद्वा विसेसाद्विया । तस्सेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाद्विया । तस्सेव उक्कस्सिया स्रोमद्वा विसेसाद्विया ।

सण्णिअपज्जचयस्स उकस्सिया माणद्वा संखेजगुणा । तेनसेव उकस्सिया कोभद्वा विसेसाहिया । तस्सेव उकस्सिया मायद्वा त्रिसेसाहिया । तस्सेव उकस्सिया छोमद्वा विसेसाहिया ।

सण्णिपञ्जनयस्स उक्रस्सिया माणद्धा संखेञ्जगुणा । तस्सेव उक्रस्सिया कोभद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्रस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्रस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।

'को वा कस्टि कसाए अभिक्षमुवजोगमुवजुतो' ति एत्थ अभिक्षमुवजोग-परूवणा कायव्या। <sup>\*</sup>ओषेण ताव लोभो माया कोधो माणो ति असखेओसु आगरिसेसु गदेसु सइं लोभागरिसां अदिरेगा मबदि। <sup>\*</sup>असंखेओसु लोभागरिसेसु अदिरेगेसु गदेसु कोधागरिसेसि मायागरिसा अदिरेगा होइ। <sup>\*</sup>असंखेओसि मायागरिसेसि अदिरेगेसि गदेसि माणागरिसेसि कोधागरिसा अदिरेगा होदि। <sup>\*</sup>एवमोषेण। एवं तिरिक्खओणिगदीए मणुसगदीए च।

णिरयगईए कोहो माणो कोहो माणो ति बारसहम्साणि परियत्तिद्ग सहं माया परिवत्ति । मायापरिवत्तिई संखेओई गरेहिंग्सहं लोहो परिवत्ति । "देवगदीए लोमो माया लोमो भाया ति वारसहस्साणि गंतूण तदो सहं माणो परिवत्ति । "माणस्स संखेओस आगरिसेस गर्देस तदो सहं कोधो परिवत्ति ।

एदीए एक्वजाए एक्हिं भवन्गहणे णिरयगदीए संखेजवासिगे वा असंखेज-वासिगे वा अवे लोभागरिया थोवा । भागागरिसा संखेजगुणा । माणागरिसा संखेज-गुणा । कोहागरिसा विसेसाहिया । ''देवगदीए कोहागरिसा थोवा । माणागरिसा संखेजगुणा । मायागरिसा संखेजगुणा । ''लोमागरिसा विसेसाहिया । विरिक्ख-मणुसगदीए असंखेजवह्सिगे भवन्गहणे माणागरिसा थोवा । कोहागरिसा विसेसाहिया । ''माणागरिसा विसेसाहिया । लोभागरिसा विसेसाहिया ।

<sup>े°</sup>एत्तो विदियगाहाए विभासा । तं जहा—एकम्मि भवग्गहणे एककसायम्मि

 $<sup>(9)\</sup> q.\ 3v: \ (8)\ q.\ 3e: \ (9)\ q.\ 3e: \ (8)\ q.\ 3e: \ (8)\$ 

कदि च उवजोगा ति । एकस्मि णेरहयभवग्गहणे कोहोवजोगा संखेजा वा असंखेजा वा । माणोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । एव सेसाणं पि । ैएवं सेसासु वि गरीसु ।

णिरयगदीए जिम्ह कोहोवजोगा संखेज्जा तिम्ह माणोवजोगा णियमा संखेज्जा । एवं माया-लोमोवजोगा । 'जैम्ह माणोवजोगा संखेज्जा तिम्ह कोहोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । मायोवजोगा लोहोवजोगा णियमा संखेज्जा वा । मायोवजोगा लोहोवजोगा णियमा संखेज्जा वा । 'लोमोवजोगा संखेज्जा तिम्ह कोहोवजोगा माणोवजोगा संखेज्जा तिम्ह कोहोवजोगा माणोवजोगा णियमा संखेज्जा । जत्थ लोमोवजोगा संखेज्जा । जत्थ कोहोवजोगा असंखेज्जा तत्थ सेसा मायोवजोगा मायोवजोगा मायोवजोगा असंखेज्जा तत्थ केहोवजोगा भागोवजोगा असंखेज्जा तत्थ केहोवजोगा णियमा असंखेज्जा तिया असंखेज्जा । जत्थ मायोवजोगा असंखेज्जा तत्थ कोहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । सेसा माजयज्ञा । जत्थ मायोवजोगा असंखेज्जा । जत्थ लोहोवजोगा आसंखेज्जा । जत्थ लोहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । सिम्ह कोहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । सिम्ह कोहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । अस्ति काहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । अस्ति काहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । अस्ति काहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । अहिम्ह काहोवजोगा णियमा असंखेज्जा ।

जहा णेरह्याणं कोहोबजोमाणं वियप्पा तहा देवाणं स्त्रोभोवजोमाणं वियप्पा । जहा णेरह्याणं माणोवजोमाणं वियप्पा तहा देवाणं मायोवजोमाणं वियप्पा । जहा णेरह्याणं मायोवजोमाणं वियप्पा तहा देवाणं माणोवजोमाणं वियप्पा । जहा णेरह्याणं स्त्रोभोवजोमाणं वियप्पा तहा देवाणं कोहोबजोमाणं वियप्पा ।

जेसु णेग्हयभवेसु असंखेज्जा कोहोबजोगा माण-माया-छोमोर्ब जोगा वां जेसु वा संखेज्जा एदेसिमद्दण्हं पदाणमप्पावहुअं । तत्य उवसंदिरसणाए करणं । एक्किन्दि वस्से जित्तयाओं कोहोबजोगद्वाओं तत्तिएण जहण्णासंखेज्जयस्स भागो जं भागलद्वमेत्तिगाणि वस्साणि जो भवो तन्दि असंखेज्जाओं कोहोबजोगद्वाओं ।

े°एवं माण-माया-स्रोभोवजोगाणं । े'एदेण कारणेण जे असंखेज्जस्रोगवजोगिगा भवा ते भवा आसंखेज्जस्राणा । जे असंखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जप्राणा । जे असंखेज्जमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जम्राणा । जे संखेज्जकोहोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । जे संखेज्जकोहोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । वे संखेजजकोहोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । वे संखेजजमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । वे संखेजजस्रायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया ।

<sup>(</sup>१) पू. ४४ । (२) पू. ४५ । (३) पू ४६ । (४) पू ४७ । (५) पू. ४६ । (७) पू. ५० । (८) पू. ५१ । (९) पू ५२ । (१०) पू. ५३ । (११) पू. ५५ । (१२) पू. ५६ । (१३) पू. ५८ । (१४) पू. ५९ ।

जहा णेख्रपसु तहा देवेसु । णविर कोहादो बाहवेयच्यो । तं जहा—जे असंखेज्ज-कोहोबजींगिमा भवा ते भवा धोवा । जे असंखेज्जमाणोवजींगिगा मवा ते भवा असंखेज्जगणा । जे असंखेज्जमाणोवजींगिगा मवा ते भवा असंखेज्जगणा । जे असंखेज्जमाणोवजींगिगा मवा ते भवा असंखेज्जगणा । जे संखेजजिंगा भवा ते भवा असंखेजज्जणा । जे संखेजजमाणोवजींगिगा भवा ते विसेसाहिया । जे संखेजजमाणोवजींगिगा भवा ते विसेसाहिया । जे संखेजजमाणोवजींगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । विदियगाहाए अत्यविहासा समन्ता ।

'उवजोगवग्गणाओ किन्द कसायन्दि केलिया होति' ति एसा सन्वा वि गाहा पुच्छासुचं। ैतस्स विहासा । तं जहा—उवजोगवग्गणाओ दुविहाओ—कालोवजोग-बग्गणाओ भावोवजोगवग्गणाओ य । ैकालोवजोगवग्गणाओ णाम कसायोवजोगाद-हाणाणि । भावोवजोगवग्गणाओ णाम कसायोदयहाणाणि। <sup>१</sup>एदासिं दुविहाणं पि वग्ग-णाणं परूवणा पमाणमप्पाबहुञं च वचव्वं। ैतदो तदियाए गाहाए विहासा समत्ता।

चउत्थीए गाहाए विद्यासा । 'एकिस्ट दु अणुभागे एक्ककसायस्मि एक्ककालेण । उवजुत्ता का च'गदी विसिस्स्रवजुज्जदे का च ।' चि एदं सब्बं पुच्छासुनं । एत्थ विद्यासाए दोण्णि उवएसा । एक्केण उवएसण जो कसायो सो अणुभागो । 'कोषो कोषाणुभागो । एवं माण-माया-छोमाणं । तदो का च गदी एगसमण्ण एगकसायोव-जुत्ता वा दुकसायोवजुत्ता वा ति एदं पुच्छा-सुनं । 'तदो णिदिस्सणं । तं जहा—िणस्य-देवगदीणभेदे वियण्पा अत्थि । सेसाओ गदीओ णियमा चदुकसायोवजुत्ताओ ।

ें जिरयगईए जर् एक्को कसायो, जियमा कोहो । जिंद दुकसायो, कोहेण सह अण्णदरो दुसंजोगो । ें जिंद तिकायो, कोहेण सह अण्णदरो तिसंजोगो । जिंद चहु-कसायो, सच्चे चेव कसाया। ें जहा जिरयगदीए कोहेण तहा देवगदीए छोमेण कायच्या। एक्केण उबदेसेण चज्रयीए गाहाए विहासा समना मविद ।

पवाइन्जंतेण उनएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा। <sup>13</sup>'एकम्मि दु अणुभागे' चि जं कसाय-उदयहाणं सो अणुभागो णाम। एगकालेणे चि कसायोनजोगदहाणे चि भणिदं होदि।<sup>3</sup> एसा सण्णा। तदो पुच्छा। का च गदी एक्कम्हि कसाय-उदयहाणे एक्कम्हि वा कसायुवजोगदहाणे अवे। <sup>18</sup>अथना अणेगेसु कसाय-उदयहाणेसु अणेगेसु

<sup>(</sup>१३) पु. छ ३। (१४) पू. छ ४। (१०) पू. छ ०। (११) पू. छ १। (१२) पू. छ १। (१) पूरुण। (८) पूरु। (९) पू. ६९। (१०) पू. छ ०। (११) पू. छ १। (१२) पू. छ १। (१) पूरुण। (२) पू. ६१। (३) पू. ६९। (४) पू. छ ०। (११) पू. ६५। (६) पू. ६९।

वा कसाय-उवजोगद्धहाणेसु । एसा पुष्छा । अयं णिदेसो । तसा एक्केक्किम्म कसायु-दयहाणे आविलियाए असंखेज्जदिभागो । 'कसाय-उवजोगद्धाणेसु पुण उक्कस्सेण असंखेज्जाओ सेदीओ । 'एवं भणिदं होइ सच्वाओ गदीओ णियमा अणेगेसु कसायु-दयहाणेसु अणेगेसु च कसायउवजोगद्धहाणेसु चि ।

तदो एवं परुवणं काद्ण णवहिं पदेहिं अप्पाबहुअं । 'तं बहा—उक्कस्सस् कसायुदयहाणे उक्किस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा योवा । 'कहण्णयाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा । 'कणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धापु जीवा असंखेज्जरुणा । 'कणुक्किस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा । 'कणुक्किस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा । अणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा । अणुक्किस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा । कष्टण्णयाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा । कहण्णयाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा । कहण्णयाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेजजरुणा । वणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेजजरुणा । एवं स्विष्टिक्सस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेजजरुणा । एवं स्विष्टिक्सस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेजजरुणा । एवं स्विष्टिक्ससमजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेजजरुणा । एवं स्विष्टिक्ससम्बन्धास्ति कार्यास्य । एवं स्विष्टिक्ससम्बन्धास्य । एवं स्विष्टिक्ससम्बन्धास्ति ।

ं 'केबंडिया उवजुचा सरिसीसु च वनगणा-कसायेसु' चेति एदिस्से गाहाए अत्यविहासा । एसा माहा सूचणासुचं । एदीए सुचिदाणि अहु अणिओगहाराणि । 'तं जहा—संवपरूचणा दृज्वपमाणं क्षेत्रपमाणं फोसणं कालो अंतरं भागामागो अप्पा-बहुअं च । 'केबंडिया उवजुचा चि दृज्वपमाणाणुगमो । 'सिरिसीसु च वनगणा-कसा-एसु' चि कालाणुगमो । '''केबंडिया च कसाए' चि भागामागो । 'के के च विसिस्सदे केणे' चि अप्पाबहुअं । एवमेदाणि चचारि अणिओगहाराणि सुचणिबद्धाणि । सेसाणि स्वणाणुमाणेण कायञ्चाणि ।

<sup>13</sup>कसायोवजुने अष्ट्रार्ट अणिओगहारोर्डि गदि-इंदिय-काय-बोग-वेद-णाण-संज्ञम-दंसण-केस्स-भविय-सम्मच-सण्णि-आहारा चि एदेसु तेरससु अणुगमेसु मग्गियूण। <sup>13</sup>महादंडयं च काद्ण समचा पंचमी गाहा।

ें 'जे जे जिस्ह कसाए उनजुत्ता किण्णु भृद्युच्ना ते' ति एदिस्से छट्टीए गाहाए काछजोणी कायच्या । "तं जहा—जे अस्सिं समए माणीवजुत्ता तेसिं तीदे काले माण-कालो णोमाणकालो मिस्सयकालो इदि एवं तिविहो कालो । 'कोडे च तिविहो कालो ।

<sup>(</sup>१) प्र. ७५ । (१) प्. ७६ । (१) प्. ७७ । (४) प्. ७८ । (५) प्. ८८ । (१३) प्. ८० । (७) प्. ८१ । (८) प्. ८२ । (१) प्. ८५ । (१०) प्. ८६ । (११) प्. ८७ । (१२) प्. ८८ । (१३) प्. ८० । (१४) प्. ९१ । (१५) प्. ९३ । (१५) प्. ९४ ।

ेमायाए तिविहो कालो । लोमे तिविहो कालो । एवमेसी कालो माणीवजुत्ताणं बारसविद्यो ।

ैअस्सिं समए कोहोवजुता तेसिं तीदे काले माणकालो णात्य णोमाणकालो मिस्सयकालो य । अवसेसाणं णवविहो कालो । ४एवं कोहोवजुत्ताणमेक्कारसविहो कालो विदिक्कतो ।

जे अस्सिं समए मायोवजुत्ता तेसिं तीदे काले माणकालो दुविही कोहकालो दुविही मायाकालो तिविही लीमकालो तिविही। "एवं मायोवजुत्ताणं दसविही कालो।

जे अस्सि समये लोभोवजुचा तेसि तीदे काले भाणकालो दुविहो कोहकालो दुविहो मायाकालो दुविहो लोभकालो तिविहो । एवभेसो कालो लोहोवजुचाणं णव-बिहो । एवभेदाणि मन्वाणि पदाणि वादालीसं भवंति ।

'एत्तो बारस सत्थाणपदाणि गहियाणि । क्यं सत्थाणपदाणि भवंति ? माणोव-जुत्ताणं माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो । कोहोवजुत्ताणं कोहकालो णोकोह-कालो मिस्सयकालो । "एवं मायोवजुत्त-लोहोवजुत्ताणं पि ।

एदेसिं बारसण्हं पदाणमप्पाबहुआं। 'त जहा—कोभोवजुत्ताणं होभकाको अर्णतः । भायोवजुत्ताणं मायकालो अर्णतगुणो। कोहोवजुत्ताणं कोहकालो अर्णतगुणो। माणोवजुत्ताणं माणकालो अर्णतगुणो। कोभोवजुत्ताणं णोलोभकालो अर्णतगुणो। कोहोवजुत्ताणं णोमायकालो अर्णतगुणो। कोहोवजुत्ताणं णोकोहकालो अर्णतगुणो। 'भाणोवजुत्ताणं णोमायकालो अर्णतगुणो। माणोवजुत्ताणं मिस्सय-कालो अर्णतगुणो। कोहोवजुत्ताणं मिस्सय-कालो विसेसाहिओ। 'देमायोवजुत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहिओ। 'देमायोवजुत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहिओ।

एसो वादालीसपदप्पाबहुअं कायव्वं । भैरतदो छट्टी गाहा समत्ता भवदि ।

'खबजोगवन्मणाहि य अविरहिदं काहि विरहियं वा वि' त्ति एदिम्म अद्धे एक्को अस्थो विदिये अद्धे एक्को अस्थो एवं दो अस्था।

'"पुरिमद्भस च विद्यासा । एत्थ दुविद्याओ उत्रजोमवरगणाओ—कसायउदय-द्वाचाणि च उत्रजोमद्धद्वाणाणि च । ''एदाणि दुविद्याणि वि द्वाणाणि उवजोगवरगणाओ चि वृच्चंति ।

<sup>(</sup>१३) q. १०७। (१४) q. १०८। (१५) q. १०९। (१६) q. १००। (७) q. १०१। (८) q. १०२। (९) q. १०३। (१०) q. १०४। (११) q. १०५। (१२) q. १०६। (१) q. ९५। (२) q. ९६। (३) q. ९७। (४) q. ९८। (५) q. १००।

उवजोगदहाणेहि ताव केतिचर्सि निरिहरं केहिं किस्त अविरिहरं ? दश्य मनगणा । 'णिरयगदीए एगस्स जीवस्स कोहोवजोगदहाणेसु णाणाजीवाणं जवसन्झं। 'सं जहा—ठाणाणं संखेज्जदिमागे। 'यगगुणवहि—हाणिद्वाणंतरभावस्तियवन्माम् स्रस्य असंखेज्जदिमागे।

हेड्डा जवमञ्ज्ञस्स सन्वाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि आवुण्णाणि सदा। सन्धअबद्धाणाणं पुण असंखेजनभागा आवुण्णा। उवस्यजनमञ्ज्ञस्स जहण्णेण गुणहाणिहाणंतराणं संखेजजिदमागो आवुण्णा। उवकस्तेण सन्वाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि
आवुण्णाणि। जहण्णेण अबद्धाणाणं संखेजजिदमागो आवुण्णा। उवकस्तेण अब्दहाणाणमसंखेज्जा मागा आवुण्णा। एसो उवस्सो पवाइज्ज्ञः। अण्णो उवहेसो
सन्वाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि अविरक्षियाणि जीवेहिं उवजोगब्रह्माणाणमसंखेज्जा मागा
अविरहिदा। "एदेहिं दोहिं उवदेसेहिं कसायउदयङ्काणाणि णेदन्त्राणि तसाणं। "तं
जहा—कराणुदयङ्काणाणि असंखेज्जा स्रोगा। तेषु जिषया तसा तत्तियमेनाणि
आवुण्णाणि।

ंकसायुरयद्वाणेसु जवसन्झेण जीवा रांति। ''जहरणणए कसायुरयद्वाणे तसा योवा। विदिए वि तत्तिया चैव। ''एवमसंखेन्जेसु छोगद्वाणेसु तत्तिया चैव। तदो पुणो अण्णिस्ह द्वाणे एक्को जीवो अन्महित्रो। तदो पुण असंखेन्जेसु छोगेसु द्वाणे तत्तिया चेव। ''तदो अण्णिस्ह द्वाणे एक्को जीवो अन्महित्रो। एवं गंत्ण उक्कस्सेण जीवा एक्किस्ह द्वाणे आविष्याए असंखेन्जिदिसागो।

''जित्तिया एक्किम्म द्वाणे उक्कस्सेण जीवा तत्तिया वेव अण्णिस्ट हाणे। एव-मसंखेडजलोगड्डाणाणि। एदेसु असंखेडजेसु लोगेसु द्वाणेसु जबमन्द्रां। तदो अण्णं हाणमेक्केण जीवेण हीणं। एवमसंखेडजलोगड्डाणाणि तुम्लजीवाणि। एवं सेसेसु वि हाणेसु जीवा णेदञ्जा।

ें जहण्णए कसायुदयद्वाणे चतारि जीवा, उनकस्सए कसायुदयद्वाणे दो जीवा।

"जवमज्झजीवा आवित्याए असंखेजनिदमार्गा। "जवमज्झजीवाणं जित्याणि अद्धन्छेदणाणि तेसिमसंखेजनिदमार्गा हेट्टा जवमज्झस्स गुणहाणिद्वाणंतराणि। तेसिमसंखेजनभागमेत्ताणि उविर जवमज्झस्स गुणहाणिद्वाणंतराणि। "युव पदुष्पण्णं तसाणं जवमन्द्रां।

<sup>(</sup>१) q. १११ | (२) q. ११२ | (३) q. ११३ | (४) q. ११४ | (४) q. ११५ | (६) q. ११३ | (१) q. ११३ | (१३) q. १२३ | (१३) q. १२३ | (१३) q. १२३ | (१४) q. १२३ | (१४) q. १२३ | (१४) q. १२३ | (१४) q. १२४ |

ेएसा सुत्तविद्वासा । सत्तमीए गाहाए पढमस्स अद्भस्स अस्यविद्वासा समत्ता सवदि ।

एत्तो विदियद्वस्स अत्यविद्यासा कायच्या । ैतं जहा—'पटमसमयोबजु**वेहिं** चरिमसमए च बोद्धचा' त्ति एत्य तिष्णि सेटीओ । <sup>8</sup>तं जहा—विदियादिया पटमा-विया चरिमादिया ३ ।

ँविदियादियाए साहणं। माणोबजुत्ताणं प्रवेसणयं योवं। कोहोबजुत्ताणं विस्तानां विसेसाहियं। एवं माया-छोभोबजुत्ताणं। एसो विसेसी एककेण उवदेसेण पिल्होबमस्स असंसेज्जदिभागपडिभागो।। "प्वाहजंतेण उवदेसेण आविरुपाए असंसेज्जदिभागो।

एवग्रुवजोगो ति समन्तमणिओगदारं ।

#### ८. चउडाणअन्धाह्नियारो

<sup>'चउद्वाणे</sup> ति अणियोगदारे पुन्वं गमणिज्जं सुत्तं । <sup>'</sup>तं जहा--

- (१७) कोहो चउब्विहो वुत्तो माणो वि चउब्विहो भवे। माया चउब्विहा वुत्ता लोहो वि य चउव्विहो ॥७०॥
- (१८) `°णग-पुढवि-वालुगोदयराईसरिसो चउव्विहो कोहो । सेलघण-अट्टि-दारुअ-लदासमाणो हवदि माणो ॥७१॥
- (१९) ``वंसीजण्डुगसरिसी मेंढविसाणसरिसी य गोमुत्ती । अवलेहणोसमाणा माया वि चउव्विहा भणिदा ॥७२॥
- (२०) किमिरागरत्तसमगो अक्लमलसमो य पंसुलेवसमो । हालिद्ववत्थसमगो लोमो वि चउव्विहो भणिदो ॥७३॥
- (२१) ैं प्देसिं डाणाणं चदुसु कसापसु सोलसण्हं पि। कं केण होइ अहियं द्विदि-अणुभागे पदेसमो ॥७४॥
- (२२) ''माणे लदासमाणे उक्कस्सा वग्गणा जहण्णादो । हीणा च पदेसगो गुणेण णियमा अर्णतेण ॥७५॥

<sup>(</sup> ११ ) यु १४० । (१) यु १४१ । (३) १४२ । (४) ४४ । (४) यु १४४ । (११ ) यु १४५ । (१) यु १४६ । (८) यु. १५० । (९) यु. १५१ । (१०) यु. १५२ । (११ ) यु १५५ । (११ ) यु १४७ । (१३ ) यु १४८ ।

- (२३) 'णियमा सदासमादो दारुसमाणो अणंतगुणहीणो । सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अणंतेण ॥७६॥
- (२४) 'णियमा त्रदासमादो अणुभागगोण वग्गणगोण। सेसा कमेण अहिया ग्रणेण णियमा अर्णतेण ॥७९॥
- (२५) <sup>3</sup>संधोदो संधी पुण अहिया णियमा च होइ अणुभागे । हीणा च पदेसमो दो वि य णियमा विसेसेण ॥७८॥
- (२६) <sup>\*</sup>सञ्जावरणीयं पुण उक्कस्सं होइ दारुअसमाणे । हेट्टा देसावरणं सञ्जावरणं च उवरिल्लं ॥७र्द॥
- (२७) प्सो कमो च माणे मायाए णियमसा दु लोभे वि। सद्यं च कोहकम्मं चदुसु ट्ठाणेसु बोद्धव्यं ॥८०॥
- (२८) 'एदेसिं ट्ठाणाणं कदमं ठाणं गदीए कदमिस्से। बद्धं च बज्झमाणं उवसंतं वा उदिण्णं वा ॥८९॥
- (२६) "सण्णीसु असण्णीसु य पञ्जत्ते वा तहा अपञ्जते । सम्मते मिच्छते य मिस्सगे चेय बोद्धव्या॥८२॥
- (३१) विरदीय अविरदीए विरदाविरदे तहा अणागारे। सागारे जोगम्हि य लेस्साए चेव बोद्धन्वा॥८३॥
- (३१) कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्ठाणस्स वंधगो होइ। कं ठाणमवेदंतो अवंधगा कस्स ट्ठाणस्स ॥८४॥
- (३२) असण्णी खतु बंधइ खदासमाणं च दारुयसमगं च। सण्णी चदुसु विभज्जो एवं सव्वत्य कायव्वं (१६) ॥८५॥

°एदं सुत्तं । एत्थ अत्यविद्यासा । चउद्वाणे ति एक्कगणिक्खेवो च द्वाण-जिक्सेवो च । ''एक्कगं पुट्वणिक्खितं पुट्यपरुविदं च ।

हाणं णिक्खिविदच्चं । ''तं जहा—णामहाणं हुवणहाणं दन्वहाणं खेतहाणं अबहाणं पलिवीचिहाणं उच्चहाणं संजमहाणं भावहाणं च । ''णेगमो सन्वाणि ठाणाणि हच्छह । संगह-नवहारा पलिवीचिहाणं उच्चहाणं च अवर्णेति । उज्जदुदी

<sup>(</sup>१) पृ. १६० । (२) १६१ । (३) पृ. १६३ । (४) पृ १६४ । (१) पृ १६५ । (१) पृ. १६६ । (७) १६७ । (८) १६८ । (१) पृ १६९ । (१०) पृ १७२ । (११) पृ १७३ । (१२) पृ. १७४ । (१३) पृ. १७५ ।

एदाणि च ठवणं च अद्भुष्टाणं च अवणेह । ेसहणयो णामद्वाणं संजमद्वाणं खेलहाणं मावद्वाणं च हच्छदि । <sup>व</sup>रस्य भावद्वाणे पयदं ।

ैरचो सुचिदासा । वं बहा—आदीदो चचारि सुचगाहाओ एदेसि सोरुसण्टं द्वाणाणं जिद्दिसगडवजवे । कोहहाणाणं चडण्टं पि कालेण जिदरिसणडवणओ कओ । सेसाणं कसायाणं बारसण्टं हाणाणं मावदो जिदरिसणडवणओ कओ ।

ँजो अंतोब्रुह्विगं णिधाय कोइं वेदयदि सो उदयराइसमाणं कोइं वेदयदि ! जो अंतोब्रुह्वादीदमंत्री बद्धमासस्स कोधं वेदयदि सो वालुवराइसमाणं कोइं वेदयदि । जो अद्भासादीदमंत्री छण्डं मासाणं कोधं वेदयदि सो दुर्वविराइसमाणं कोइं वेदयदि । "जो सन्वेसि मवेहिं उवसमं ण गच्छइ सो पव्यदराइसमाणं कोइं वेदयदि । "एदाणू-माणियं सेसाणं पि कसायाणं कायच्यं । एवं चत्तारि सुचगाहाओ विहासिदाओ मवंति ।

एवं चउड्राणे चि समत्तमणिओमहारं ।

#### ९ वंजण-अत्थाहियारो

'वंजणे ति अणिजोगदारस्त सुत्तं । "तं जहा---

(३३) कोहो य कोव रोसो य अक्खम संजलण कलह वड्ढी य । झंझा दोस विवादो दस कोहेयट्रिया हॉति ॥=६॥

(३४) 'माण मद दप्प थमो उक्कास पगास तथ समुक्कासो । अनुकरिसो परिभव उस्सिद दसज्जक्वणो माणो ॥८७॥

(३५) 'माया य सादिजोगो णियदी वि य वंचणा अणुज्जुगदा।
गहणं मणुण्णमगण कक्षक क्रुहक ग्रूहण च्छण्णो ॥८८॥
'कैममो राग णिदाणो छंदो य सुदो य पेज्ज दोसो य।
णेहाणुराग मासा इच्छा सुच्छा य गिद्धी य ॥८६॥
सासद पत्थण बालस अबिरदि तण्हा य विज्ज जिक्सा य।
सोमस्त णामधेज्जा वीसं पगट्टिया भणिदा ॥९०॥

#### एवं वंजणे चि समचमणिओगदारं ।

<sup>(</sup>१) पुरुषः। (२) पु. १७७१। (१) पु. १७८। (४) पु. १७९। (५) पु. १८०। (१) पु. १८१। (७) पु. १८२। (८) पुरुषः। (१) पु. १८०। (१२) पुरुषः। (१३) पु. १८९।

#### र. सम्मत्तः आचाहिषारो

ेकसायपाहुडे सम्मचे चि अणिओगहारे अधापवत्तकरणे इमाओ वत्तारि सुच-गाहाओ परुवेयव्याओ । 'तं जहा---

- (२८) दंसणमोह-उवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे। जोगे कसाय उवजोगे लेस्सा वेदो य को भवे ॥८९॥
- (३६) कैशिण व पुञ्वबद्धाणि के वा अपंसे णिवंधिद् । कदि आवित्रियं पविसंति कदिण्हं वा पवेसगो ॥र्दशः
- (४०) के असे झीयदे पुव्वं बंधेण उदएण वा। अंतरं वा किंह किच्चा के के उवसामगो किंह ॥र्दश॥
- (४१) कें हिदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केंसु वा । ओवट्रें द्रण सेंसाणि कं ठाण' पहिवज्जिद् ॥र्दश॥

ेपदाबो चचारि सुचगाहाजो अधापवचकरणस्स पढमसमए पह्निद्व्वाओ । तं बहा—'दंसणमोहउनसामगस्स परिणामो केरिसो मधे' चि विहासा । तं बहा— परिणामो विसुद्धो । पुण्यं पि अंतोसुहुचप्पहुडि अणांतगुणाए विसोहीए विसुन्झमाणो आगढो ।

ंजोगे चि विद्दासा । अण्णद्रमणजोगो वा अण्णद्रविजोगो वा ओरालिय-कायजोगो वा बेउन्वियकायजोगो वा । 'कसाये चि विद्दासा । अण्णद्रो कसायो । ''किं सो बहुमाणो हायमाणो चि ? णियमा हायमाणकसायो । उवजोगे चि विद्दासा । ''णियमा सागारुवजोगो । लेस्सा चि विद्दासा । वेउ-सम्म-युक्कलेस्साणं णियमा बढ्दमाणलेस्सा । 'वें'बेदो य को मवे' चि विद्दासा । 'वेअण्णद्रो बेदो ।

<sup>)\*</sup>'काणि वा पुष्यबद्धाणि' चि विहासा । एत्य पयडिसंतकम्मं हिदिसंतकम्म-अपुमागसंतकम्मं पदेससंतकम्मं च मगियण्यं ।

ें के वा अंसे जिवंधिद' चि विहासा । ''यत्य पयडिवंधी द्विदिवंधी अणुभागवंधी पदेसवंधी च मन्मियच्यो ।

( \$ 3) q. 204 1 ( \$ 3) q. 204 1 ( \$ 4) q. 205 1 ( \$ 4) q. 205 1 ( \$ 5) q. 205 1 ( \$ 6) q. 205 1 ( \$ 6) q. 205 1 ( \$ 7) q. 205 1 ( \$ 8) q. 205 1 ( \$ 9) q. 205

''कदि आवल्लियं पितसंति' ति विद्यासा । <sup>\*</sup>मूलपयडोओ सन्वाओ पितसंति । उत्तरपयडोओ वि जाओ अस्थि ताओ पितसंति । णवरि जइ परमविपाउअमस्थि तं का पितसिट ।

³'क्रदिण्हं वा पवेसगो' ति विहासा । मूळपयडीणं सव्वासिं पवेसगो । उत्तरपयडीणं पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-मिच्छत्त-पॉर्चिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीरवण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवधाद-परबादुस्सास-तस-बादर-पजन-पत्तेयसरीरविराधिर-सुप्रासुम-णिमिण-पंचंतराइयाणं णियमा पवेसगो । 'सादासादाणमण्णदरस्स
पवेसगो । चदुण्हं कसायाणं तिण्हं वेदाणं दोण्हं जुगलाणमण्णदरस्स पवेसगो ।
अय-दुगुंछाणं सिया पवेसगो । चदुण्हं आक्राणमण्णदरस्स ववेसगो । चदुण्हं
ग्रहणामाणं दोण्हं सरीराणं छण्हं संद्याणां दोष्ट संगोवंगाणमण्णदरस्य पवेसगो ।
'खण्हं संघडणाणं अण्णदरस्य सिया । उज्जोवस्स सिया । दोविहायगइ-सुमग-दूमगस्मर-दुस्सर-आदेज-अणादेज-जसिगित्व-अजसिगितिअण्णदरस्य पवेसगो । 'उज्जास्मर-विस्तर-दुस्सर-आदेज-अणादेज-जसिगित्व-अजसिगितिअण्णदरस्य पवेसगो ।
'उज्जा-

ँ'के अंसे झीयदे पुरुवं बंधेण उदएण वा' नि विद्यासा । असादावेदणीय-हरिय-णवुंसयवेद-अरदि-सोग-चदुआउ-णिरयगदि-चदुजादि - पंचसंठाण - पंचसंघडण-णिरयगद्द -पाओग्गाणुपुन्वि-आदाव-अप्पसत्थिबद्वायगद्द-थावर-सुद्दुम-अपज्जन-साद्वारण-अधिर-असुम-दुमग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिगिनिणामाणि एदाणि बंधेण वोच्छिण्णाणि ।

्षंचदंसणावरणीय-चदुजादिणामाणि चदुजाणुपुन्विणामाणि 'आदाव-धावर-सुहुम-अपञ्जन-साहारणसरीरणामाणि एदाणि उदएण वोच्छिणणाणि ।

''अंतरं वा कार्डि किञ्चा के के उबसामगो कार्डि' ति विहासा । ण ताव अंतरं उबसामगो वा, पुरदो होहिंदि ति ।

'''कि द्विदियाणि कम्माणि अणुमानेसु केसु वा । ओवडेयुण सेसाणि कं ठाणं पिंडवन्जिदि' चि विहासा । डिदिवादो संखेन्जा भाने वादेदण संखेन्जिदमागं पिंड-वन्जह । अणुभागवादो अणंते भागे वादेदण अणंतमागं पिंडवन्जह । 'दत्ते इसस्स चिमसमय-अवापवनकरणे वहुमाणस्स णत्थि हिदिवादो वा अणुमागवादो वा । से काले दो वि वादा पवनीहिंति ।

<sup>(</sup>१) पू. २१३ । (२) पू. २१४ । (३) पू. २१५ । (४) पू. २१६ । (५) पू. २१७ । (६) पू. २१८ । (७) पू. २२१ । (८) पू. २२६ । (९) पू. २२० । (१०) पू. २३० । (११) पू. २३१ । (१२) पू. २३२ ।

ेपदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्य पढमसमए पढनिदाओ। दंसणमोहउवसामगस्य तिविहं करणं। तं जहा---अधापवत्तकरणमपुत्वकरणमणियहि-करणं च। वेचउत्थी उवसामणद्या।

एदेसिं करणाणं रूक्खणं। अभापवत्तकरणपढमसमए जहण्णिया विसोही योवा। विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा। एवमंतोग्रहुनं। रॅतदो पढमसमए उक्किस्सया विसोही अणंतगुणा। जिम्ह जहण्णिया विसोही लिड्डिदा तदो उविदेयसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा। विदियसमए उक्किस्सिया विसोही अणंतगुणा। एवं णिव्वग्मण खंडयमंत्रीग्रहुन्तद्रमेणं अधापवत्तकरणचित्समयो ति। उत्ते अंतोग्रहुन्तमोसियुण जिम्ह उक्किस्सिया विसोही णिहिदा तत्तो उविद्यसमए उक्किस्सया विसोही णिहिदा तत्त्रो उविद्या जाव अधापवत्तकरणचित्समयो ति। दिसोही अणंतगुणा। र्द्यमुक्किस्सया विसोही णेद्व्या जाव अधापवत्तकरणचित्ससमयो ति। रेद्सभापवत्तकरणस्स स्वरूपं।

अपुन्वकरणस्स पढमसमए जहण्णिया विसोही योवा । '°तस्येव उद्यक्तिस्या विसोही अणंतगुणा । विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा । 'तस्येव उद्यक्तिस्या विसोही अणंतगुणा । समये समये असंखेजजा लोगा परिणामहाणाणि । एवं णिव्वगणा च । एवं अपुन्वकरणस्स लक्खणं ।

<sup>े</sup>ंबिणयट्टिकरणे समय समय एकेकपरिणामद्वाणाणि अणंतगुणाणि च । एद-मणियट्टिकरणस्स स<del>्वय</del>णं ।

''अणादियमिन्छादिहिस्स उनसामगस्स परूवणं वतहस्सामो ! तं जहा—''अधा-पवत्तकरणे हिदिखंडयं वा अणुमागखंडयं वा गुणसेठी वा गुणसंकमो वा णात्य, केवलमणंतगुणाए विसोहीए विसुन्झदि । अप्पसत्यकम्मंसे जे बंधह ते दुदृाणिये अणंतगुणहीणे च, पसत्यकम्मंसे जे बंधह ते चउहाणिए अणंतगुणे च समये समये । ''हिदिबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णं हिदिबंधं पलिदोवमस्स संखेजदिमागहीणं बंधदि ।

''अपुष्टकस्णपदमसम् हिदिखंडयं जदण्णां पिहदोवमस्स संखेजदिमायो उक्कस्सगं सागरोवमपुषत्तं।''हिदिबांघो अपुष्वो। अणुभागस्खंडयमप्पस्थकम्मसाण-मर्णाता भागा। ''त्वस्स पदेसगुणदाणिद्वाणंतरफदयाणि थोवाणि। अङ्ख्यागणाफद-माणि अणंतगुणाणि। णिक्खेवफदयाणि अणंतगुणाणि। ''आगाददफदयाणि अणंत-

<sup>(</sup>१७) पू. २२३ । (२) पू. २३४ । । ३। पू. २४५ । (४) पू. २४६ । (५) पू. २४७ । (६) पू. २४८ । (७) पू. २४९ । (८) पू. २५० । (९) पू. २५२ ।(१०) पू. २५३ ।(११) पू. २५४ । (१२) पू. २५६ । (१२) पू. २५८ । (१४) पू. २५८ । (१५) पू. २५९ । (१८) पू. २६० ।

गुणाणि । 'अपुष्पकरणस्स येव पढमसमए आउनवन्जाणं करमाणं गुणसेहिणिक्खेवी अणियष्टिअद्वादो अपुष्पकरणस्य येव पढमसमाइ आउनवन्जाणं करमाणं गुणसेहिणिक्खेवी अणियष्टिअद्वादो अपुष्पकरणदादो च विसेसाहिजो। 'तिस्व द्विदिखंडयदा दिविषंडाय अणुमागलंडयसहस्ताणि घादेवि। 'द्विदिखंडय अणुमागलंडयसहस्ताणि घादेवि। 'द्विदिखंडयसम् सम्वाणि मर्गति। एवं दिदिखंडयसहस्त्रीहि वदुपहिं गदेहिं अपुष्पकरणदा समचा भववि। 'अपुष्पकरणस्य पढमसमय द्विदिसंतकम्मं संखेजजगुणहीणं।

'अणियद्विस्स पढमसमए अण्ण हिदिस्तंहयं अण्णो हिदिसंघो अण्णमणु-भागस्तंहयं। 'एणं हिदिसंहयसहस्तेहिं अणियहिअद्वाए संखेन्जेसु मागेसु गदेसु अंतरं करेदि। 'जा तम्हि हिदिसंघगद्वा तत्तिएण कालेण अंतरं करेमाणो गुणसेटि-णिक्सेवस्स अग्गग्गादो संखेन्जदिमागं स्लंडेदि। 'तदो अंतरं कीरमाणं कदं। ''तदो प्यहहि उदसामगो चि भण्णह।

पढमिट्ठदीदो वि बिदियट्ठिदीदो वि आमाल-पडिआमालो ताव जाव आवलिय-पडिआवल्लियाओ सेसाओ ति । ''आवलिय-पडिआवल्लियासु सेसासु तदो पडुडि भिच्छचस्स गुणसेटी णरिय । <sup>''</sup>सेसाणं कम्माणं गुणसेटी अस्यि । पडिआवलियादो चेव उदीरणा । आवल्लियार सेसार भिच्छचस्स चादो णरिय ।

''चिरिमसमयमिच्छाइष्टी से काले उत्तसंतदंसणमोहणीओ। ''ताचे चेत्र तिरिण कम्मंसा उप्पादिदा। "पदमसमयजनसंतदंसणमोहणीओ मिच्छ्यादो सम्मामिच्छ्ये बहुगं पदेसमां देदि। सम्मचे असंखेजगुणहीणं पदेसमां देदि। 'विदियसमए सम्मचे असंखेजगुण देदि। सम्मामिच्छ्ये असंखेजगुण देदि। तदियसमए सम्मचे असंखेजगुण देदि। सम्मामिच्छ्ये असंखेजगुण देदि। तदियसमए सम्मचे असंखेजगुण देदि। सम्मामिच्छ्ये असंखेजगुण देदि। एनमंतोह्रहृचद्धं गुणसंकमो लाम। 'वैचचे परमंगुलस्स असंखेजजदमागपिहमागेण संकमेदि। सो विज्ञादसंकमो लाम। 'वैचचे परमंगुलस्स असंखेजजदिमागपिहमागेण संकमेदि। सो विज्ञादसंकमो लाम। 'वाव गुणसंकमो तात मिच्छ्यचरज्जाणं कम्माणं ठिदिघादो अणुमागघादो गुणसेदी च।

"रिदस्से परूनणाए णिहिदाए इमी बंडओ पणुनीसपिढगो। सञ्बल्योचा उत-सामगस्स जं चरिमअणुमागखंडयं तस्म उनकीरणदा। अपुज्यकरणस्स पदमस्स अणु-मामखंडयस्स उनकीरणकालो विसेसाहिओ। "विरिमहिदिखंडयउनकीरणकालो तम्हि चैव हिदिबंधकालो च दो नि तुन्ला संखेज्यगुणा। अंतरकरणदा तम्हि चैव हिदिबंधमदा

<sup>(</sup>१६) चं. ४८६ । (१७) चे. ४८४ । (१८) चे. ४८५ । (१९) चं. ४८५ । (१९) चं. ४८६ । (१९) चं. २०७ । (१२) चं. २८४ । (१९) चं. २८५ । (१९) चं. २०६ । (१) चं. २६४ । (७) चं. २६६ । (४) चं. २६७ । (४) चं. २८४ । (४०) चं. २०६ । (१) चं. २६४ । (२) चं. २६६ । (३) चं. २६७ । (४) चं. २८४ । (५) चं. २६९ ।

च दा वि तुन्लाओ विसेसाहियाओ । अंशुञ्चकरणे हिदिखंहयउक्कीरणदा हिदिबंधगदा च दो वि तुन्लाओ विसेसाहियाओ । उवसामगो जाव गुणसंकमेण सम्मच-सम्मा-सिन्छणाणि पूरेदि सो कालो संखेजजगुणो । पदमसमयउवसामगस्स गुणसेदिसोसयं संखेजजगुणं । 'वदमहिदी संखेजजगुणा । उवसामगद्दा विसेसाहिया । 'वे आविल्याओ समयूणाओ । आणयहि-अदा संखेजजगुणा । अञ्चवकरणदा संखेजजगुणा । गुण-सेदिलाक्षेत्रो विसेसाहिओ । उवसंतद्दा संखेजजगुणा । अंतर संखेजजगुणा । जहण्यया आवाहा संखेजजगुणा । 'उक्किस्सया आवाहा संखेजजगुणा । जहण्ययं हिदिखंडय-मसंखेजजगुणा । 'उक्किस्सयं हिदिलांडयं संखेजजगुणा । जहण्ययं हिदिखंडय-गुणां । उक्किस्सयं हिदिलांडयं संखेजजगुणा । जहण्ययं हिदिखंडयं संखेजजगुणं । जहण्ययं हिदिखंडयं संखेजजगुणा । जहण्ययं सिखंजगुणं । जहण्ययं हिदिखंडयं संखेजजगुणं । जहण्ययं हिदिखंडयं संखेजजगुणं । जहण्ययं हिदिलांडयं संखेजजगुणं । जहण्ययं हिदिलंडयं संखेजगुणं । जहण्ययं हिदिसंतकम्मं संखेजगुणं । 'उक्किस्सयं हिदिलांडयं संखेजगुणं । इत्यां संखेजगुणं । 'उक्किस्सयं हिदिलंडयं संखेजगुणं । उक्किस्सयं हिदिलंडयं । स्वाजिकिस्सयं हिदिलंडयं । संखेजगुणं । एवं पणुशीसहिदिष्टां संखेजगिति संखेजगिति ।

एत्तो सुत्तफासो कायव्वी भवदि ।

- (४२) दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो । पंचिंदिओ य सण्णी णियमा सो होइ पज्जतो ॥र्द्यशा
- (४३) <sup>''</sup>सव्वणिरय-भवणेसु दीव-समुद्दे गह-जोदिसि-विमार्गो । अभिजोग्ग-अणभिजोग्गे उवसामो हो**इ बोद्ध**्वो ॥र्द६॥
- (४४) ''उवसामगो च सव्वो णिव्वाघादो तहा णिरासाणो । उवसंते भजियब्बो णीरासाणो य खीणम्मि ॥र्द्धआ
- (२५) <sup>``</sup>सागारे पटुवगो णिटुवगो मिज्झिमो **य भजिय**व्वो । जोगे अण्णदरम्हि य जहरणगो तेउलेस्साए ॥र्द्रन॥
- (४६) `बैमच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगरस बोद्धव्वं । उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियन्त्रो ॥र्धर्व॥
- (४७) ेंसव्वेहिं द्विदिविसेसेहिं उवसता होंति तिण्णि कम्मंसा। एक्कम्हि य अणुभागे णियमा सब्वे द्विदिविसेसा॥१००॥
- (४८) <sup>\*\*</sup>मिच्छत्तपच्चयो खलु बंधो उवसामगस्स बोद्धव्वो । उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजिपव्यो ॥१०१॥

<sup>(</sup>१) पू. २८८ । (२) पू. २८९ । (३) पू. २९० । (४) पू. २९१ । (५) पू. २९२ । (६) पू. २९३ । (७) पू. २९४ । (८) पू. २९५ । (१) पू. २९६ । (१०) पू. २९८ । (११) पू. ३०२ । (१२) पू. ३०४ । (१३) पू. ३०७ । (१४) पू. ३०९ । (१५) पू. ३११ ।

- (४६) 'सम्मामिच्छाइट्ठी दंसणमोहस्सऽबंधगो होइ । वेदयसम्माइट्ठी खीणो वि अबंधगो होइ ॥१०२॥
- (५०) <sup>र</sup>श्रंतोमुहुत्तमद्धं सब्बोवसमेण होइ उवरांतो । तत्तो परमुद्यो खलु तिण्णेगदरस्स कम्मस्स ॥१०३॥
- (५९) <sup>3</sup>सम्मत्तपढमत्तंभो सन्त्रोवसमेण तह वियट्ठेण । भजियव्वो य अभिक्तां सच्वोवसमेण देसेण ॥१०४॥
- (५२) <sup>\*</sup>सम्मत्तपढमलंभसाणं तरं पच्छदो य मिच्छत्तं । लंभस्स अपढमस्स दु भजियद्वो पच्छदो होदि ॥१०५॥
- (५३) कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संकमेण भजियब्त्रो । एयं जस्स दु कम्मं संकमणे सो ण भजियव्वो ॥१०६॥
- (५२) <sup>'</sup>सम्माइडी सद्दृदि पवयणं णियमसा दु उवहृट्ठं । सद्दृदि असन्भावं अजाणमाणो गुरुणिओगा ॥१०७॥
- (५५) \*मिच्छाइडी णियमा उवइडं पवयण ण सद्हदि । सद्हदि असन्मावं उवइडं वा अणुवइड ॥१०८॥
- (५६) <sup>'</sup>सम्मामिच्छाइडी सागारो वा तहा अणागारो । अध वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होइ बोद्धव्वो ॥१०६॥

ेएसो सुत्तफासो विहासिदो । °तदो उवसमसम्माहद्वि-वेदयसम्माहद्वि-वस्मा-मिच्छाहद्वीहिं एयजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहिं मंगविचओ कालो अंतरं जप्पाबहुअं चेदि । ''एदेसु अणियोगहारेसु विण्णदेसु दंसणमोहउवसामणे चि समजमणियोगहारं ।

# २. अवतरण-सूची

| क्रमांक                 | Ą.          | क्रमांक              | y.                | क्रमांक             | Ą.            |
|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| क १. कामो राग-णिदाणे    | १९२         | त ५. तं भिच्छत्तं जम | सदहणं             | स ९ सुत्तादो तंसम्  | i ३२ <b>२</b> |
| २. क्रोधः कोपः कोषः     | १८७         |                      | ३२३               | १० स्तम्भ-मद्-मान   | 144           |
| ३ अरणिकाः सर्व-         |             | म ६ मायाथ सातियो     | गो १८९            | ११. श्रीमत्परमगम्भं | ोर १८३        |
| संस्काराः               | १७७         | ७ मिच्छत्तं वेदतो    | ३२३               |                     |               |
| ज ४ जहण्णपरिसा-         |             | स ८ साशता प्रार्थनाः | तृष्णा १९.२       |                     |               |
| संखेष्जयं               | १३४         |                      |                   |                     |               |
|                         |             | ३. ऐतिहासिक-न        | ामसूची            |                     |               |
|                         | <b>पृ</b> . |                      | पृ.               |                     | ¥.            |
| ग गुणहराइरिय १५२,       | १९५         | भ भयवंत अज्ञमंख्     | २३, ७२            | स. सुत्तयार १५      | ५८, २००       |
| च चुण्णिसुत्तयार १४, ६३ | , १७८       | ,, ,, णागहत्थि       | २३, ७२            | •                   |               |
|                         |             | ४. ग्रन्थनामो        | <sub>ल्ले</sub> न |                     |               |
|                         |             | ०. मन्यमाना          | 44164             |                     |               |
|                         | पृ.         |                      | ¥.                |                     | <b>ų</b> .    |
| अ अपावइज्ञंत उवएस ७     | , ६६,       | च चडहाण              | १५०               | . प परियम्म         | १३४           |
|                         | ७१          | चुण्णिसुत्त ३, ११,   | १५, १२९           | पवाइज्ञंत उवएस      | ८, १९,        |
| अपवाइजमाण ७२,           | ११६         | १४३, १७९, १          | ९५, १९६           | १७, १८, ६६, ७१,     | এই, এই        |
|                         | १४६         |                      | २८, १९९           | ८२, ११६, ११         | ९, १४६        |
|                         | १           | ज जीवहाण             | १५                |                     |               |
| ४ कसायपाहुड १५०         | १९४         |                      |                   |                     |               |

#### ५. न्यायोक्ति

पृ. ज. जहा उइसो तहा णिदेसो ११९, २३४

# ६. सूत्रगाथा-चूणिंगत शब्दसूची

| òт | अङ्च्छावणाफह्य २             | <b>42</b>    | अपुन्वकरणद्वा र               | <b>२६४, २६८</b>         |           | उवजोगपरूबणा २                     |    |
|----|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|----|
| ч. | -14 0111111                  | દે <b>ધ</b>  |                               | २९०                     |           | उवजोगवग्गणा ६,१                   |    |
|    |                              | cų<br>yų     | अप्पसत्यकम्मंस                | २५८                     |           | ६०, ६१, १०९, ११                   | 9  |
|    |                              |              | or valence and co             | २६१                     |           | उबदेस १८, २३, ७१, ११              | Ę  |
|    |                              | ૭રૂ          |                               | १, ७६, ८२               |           | ११९, १४                           |    |
|    | -1.6 /1.11                   | <b>५२</b>    | अप्पात्रहुअ ६३                | र, ७५, ७ <b>२</b><br>८६ |           | उवरिल्ल १६                        |    |
|    |                              | ९८           |                               | १६८                     |           | उवसम १८                           |    |
|    | अणागार १                     | <b>६</b> ७   | अबंधक                         |                         |           | उवसाम २ <b>९</b>                  |    |
|    | अणियष्ट्रि २                 | ७१           | अभिक्ख                        | २८                      |           | उबसामग १९७,२३                     |    |
|    | अणियष्ट्रिअद्धा २            | દ્દષ્ટ       | अभिजोग्ग                      | २९८                     |           | २०६, ३०७                          |    |
|    | अणियद्विकरण २३३, २           | <b>પ</b> પ   | अवलेहणीसमाण                   |                         |           | उवसामगद्धा २८                     |    |
|    | अणियोगद्दार १,               | <b>∠</b> 3   |                               | १६७, १८९                |           |                                   |    |
|    | अणुगम                        | <b>CC</b>    | अविरहिद                       | 88                      |           | - 1 C. 1 C. 1 C. 1                |    |
|    |                              | 66           | अवेदंत                        | १६८                     |           | उवसंत १६६, ३०२, ३०५<br>३०         |    |
|    | अणुभाग ७, ६५, ६६,            | 9ર,          | असण्णी                        | १६७, १६९                |           | •                                 | `  |
|    | ે ૧૫૭, ૧                     |              | . आगरिस                       | २९, ३८                  |           | <b>उवसतदंसणमोह्</b> णीय           | _  |
|    | अणुभागखंडय २५८, २            |              | आगाइदफद्य                     | २६२                     |           | २८०, २८                           |    |
|    | ું ૧                         | ६७           | आगाल                          | २७६                     |           | उवसंतद्भा २९                      |    |
|    | अणुभागग्ग १                  | ६१           |                               | <b>૨</b> ૧૨, ૨٩૨        |           | उवसंदरिसणा ५                      |    |
|    | अणुभागघाद २३१,२              | ३२           | आविश्यवग्गमू.<br>आविश्यवग्गमू |                         |           | उस्सिद १८                         |    |
|    |                              | ८१           |                               | १८९                     | Ų.        | एक्कगणिक्खेव १७                   | •  |
|    |                              | ११           | आसा                           | ३०७, ३११                |           | एगगुणबङ्गिद्धाणवर ११              |    |
|    |                              | _ ee         |                               | १८९                     |           | एगगुणहाणिडाणंतर ११                | ₹  |
|    |                              | رع ع.        |                               |                         |           | एगद्विय १८                        | ۹, |
|    |                              | ट्रेड.       |                               | १८७                     | ओ         | ओरालियकायजोग २०                   | ٤  |
|    |                              | دی           | <del>उक्</del> कीरणद्धा       | २८८                     | <b>₹.</b> | कक्क १८                           | ć  |
|    | अत्थविद्यासा ६०,१            |              | उच्चहाण                       | १७५                     |           | कम्म १९८, २३१, २७                 | የ  |
|    |                              | o <b>\$</b>  | <del>डजु</del> सुद            | १७५                     |           | कम्मस २८१, ३०                     |    |
|    |                              | 33           |                               | २१४, २१५                |           | करण ५१, २३३, २३                   |    |
|    | अद्वहाण ११४, ११५, १          |              | <b>उद्</b> य                  | १९७, २२१                |           | कलह १८                            |    |
|    |                              | १८           | उदयराइसमाण                    | १८०                     |           | कसाञ १५७, १९                      |    |
|    | -, 40,                       | १४           | <b>उदयराइस</b> रिस            | १५२                     |           |                                   |    |
|    | •••                          | 68<br>68     | <b>उदि</b> ण्ण                | १६६                     |           |                                   |    |
|    | अधापवत्तकरण १<br>१९९, २३२, २ |              | उवजुत्त २,९,१                 | ०, २८, ६५               |           |                                   |    |
|    |                              | ₹9           | डवजीग २,३,                    |                         |           | कसायोदयङ्घाण ६२, ७<br>७३, १०९, ११ |    |
|    |                              | ६१<br>६१     |                               | १९५, २०३                |           |                                   | 2, |
|    |                              |              | <b>उवजोगद्ध</b> हाण           |                         |           | कसायावजागद्धशण र                  |    |
|    | अपुव्यकरण २३३,२              | ત્રર<br>વર્ષ |                               | ११६                     |           | काम १८                            | ۹  |
|    | •                            | . 70         |                               |                         |           |                                   |    |

|    |                            |                  |             |    | •                      |         |            |    |                   |               | _   |
|----|----------------------------|------------------|-------------|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|---------------|-----|
|    | काळ                        |                  | ८६          |    | छंद                    | ,       | १८९        |    | गेह               |               | ८९  |
|    | कालजोणी                    |                  | ९१          | ज. | जवमञ्ज्                | ११३,    | ११४        |    | गोकोहकाळ          | 800, 8        |     |
|    | कालाणुगम                   |                  | ८६          |    | १२१,                   | १२५,    | १३३        |    | णो <b>भावका</b> ळ |               | ०४  |
|    | काळोब जोगवः                | मणा ६१           | ,६२         |    | जिन्भा                 |         | १८९        |    | णोमाणकाल ९        |               |     |
|    | किमिरागरत्तर               |                  | uu          |    | जीवसमास                | २३,     | २४         |    | णोलोभकाळ          |               | ०३  |
|    | कुहग                       |                  | 22          |    | जोग १६७,               | १९५,    | २०१        | त₊ | तण्हा             |               | ৻ঀ  |
|    | कोधद्धा                    | १५, १७,          | २०          |    | जोदिसि                 |         | २८९        |    | तेउढेस्सा         | २०४, ३        |     |
|    | कोधागरिसा<br>-             |                  |             | झ  | शंशा                   |         | १८६        | थ  | र्थम              |               | ৫৩  |
|    | कोधाणुभाग                  | .,, .,           | ६७          | ਟ  | द्वाण ११२              | १२३,    | १२४        | द  | द्ग्प             |               | ৫৩  |
|    | कोव                        |                  | १८६         |    | १५७, १६४               |         |            |    | द्व्वपमाण         |               | ८६  |
|    |                            | , १५२,           | १८६         |    | द्वाणणिक्खेव           | ,       | १७२        |    | दव्वपमाणाणुर      |               | ८६  |
|    |                            | ر, <i>وو</i> , ا |             |    | हिदि                   | १५२,    | १५७        |    | दसलक्खण           |               | (८७ |
|    | कोहेडिय                    |                  | १८६         |    | द्विदिखंडय             | २५८,    |            |    | दारुअसमाण         | १५२, १        |     |
|    | कोहोबजोग                   |                  | ४५          |    |                        | ₹६,     |            |    |                   |               | १६९ |
|    | कोहोबजोगद्ध<br>कोहोबजोगद्ध |                  | <b>१</b> ११ |    | द्विदिखंडय <b>द्धा</b> | ,       | २६६        |    | दारुसमाण          |               | १६० |
|    | कोहो वजोगद्ध               |                  | 48          |    | हिदि <b>घा</b> द       | २३१,    |            |    | दीव               |               | २९८ |
|    | कोहो वजोगि                 |                  | ષ્          |    | हिदिवंध २११            |         |            |    | दुहाणिय           |               | २५८ |
| ख  | कालायणारा<br>स्त्रीण       |                  | ३०२         |    | द्विदिवंधगद्धा         | , , , , | २६६        |    | देसावरण           |               | २६४ |
| (d | खान<br>खेत्तहाण            |                  | १७६         |    | हिदिय<br><u>कि</u>     | १९८.    | २३१        |    | दोस               | १८६,          | १८९ |
|    | खत्तहाण<br>खेत्तपमाण       |                  | ८६          |    | द्विदिविसेस            | ,       | ३०९        |    | दंडअ              |               | २८६ |
| _  |                            |                  | २९८         |    | द्विदिसतकम्म           | 200     | २६९        |    | दंखग              | २३,           |     |
| ग  | गह                         |                  | १८८         |    | 1017                   |         | 294        |    | दंसणमोहस्स        |               | ३१३ |
|    | गह्ण                       |                  | २०६         | ठ  | ठवण                    |         | १७५        |    | दंसणमोहोव         |               | १९५ |
|    | गाहासुत्त                  |                  | १८९         | ٠  | ठाण                    |         | २३१        |    |                   | १९९,          |     |
|    | गिद्धि<br>—————े————       | . 3:00           | -           |    | _                      | _       | १५२        | ч. | पगास              |               | १८७ |
|    | गुणसेढि २५                 |                  |             | प  | णगराइसरिस              |         |            |    | पंजित्त           | १६७,          | २९६ |
|    | गुणसेढिणि <del>व</del>     |                  | २०३,        |    | <b>जाम</b> ङ्घाण       |         | १७६        |    | पट्टबग            |               | ३०४ |
|    | 20-0-                      |                  | २९१         |    | णिक्खमण                |         | १६         |    | पडिआगाल           |               | २७६ |
|    | गुणसेढिसीस                 |                  | २८८         |    | णिक्खेवफइय             |         | २६२        |    | पडिभाग            |               | १४५ |
|    | गुणसंकम                    | २८३,             |             |    | णिह्वग                 |         | ३०४<br>६८  |    | पढमद्विदि         |               | २७६ |
|    |                            |                  | २८५         |    | णिदरिसण                |         |            |    | पढमादिया          |               | १४२ |
|    | गुणहाणिहा                  |                  | ११३         |    | णिद <b>रिसण</b> उ      | गणय     | १७८<br>१८९ |    | पणुवीसपडिंग       | T             | २९६ |
|    |                            | १५,११६,          | १८८         |    | <b>जिदाण</b>           |         | -          |    | पणुवीसदिप         | डेग           | २९६ |
|    | गूहण                       |                  |             |    | णियदि                  |         | १८८        |    | पत्थण             | • •           | १८९ |
|    | गोसुत्ती                   |                  | શ્વવ        |    | णिरय                   |         | २९८        |    | पदुष्पण्ण         |               | १३८ |
|    | चाद्                       |                  | २७९         |    | णिरासाण                |         | ३०२        |    | पदुःसगुणहा        | चेत           | 252 |
| ৰ  | चउहाण                      | १५०              | , १७०       |    | णिव्वसाणकं             | डय      | <b>385</b> |    | पदेसमा १५         | -ر<br>رم ولاك |     |
|    | चउहाणिय                    |                  | २५८         |    | णिव्यग्गणा             |         | 248        |    | नदेसमा १          | ,-,,          | 222 |
|    | चरिमादिया                  | ſ                | १४२         |    | णिव्वाघाद              |         | ३०२        |    | - N               |               | 788 |
| छ  | . छण्ण                     |                  | १८८         |    | णीरासाण                |         | ३०२        |    | पदेसबंध           | _             | ₹60 |
|    | छत्तीसपद                   |                  | ८२          |    | णेगम                   |         | १७५        |    | पदेससंतकम         | н             | 720 |

स

# जयधवळासहिदे कसायपाहुडे

| पमाण                  | £3                  | सहादंखय                  | ९०                 | छोहोव जोग           | ર, ૪૫, ૪૬        |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| पम्मलेस्सा            | ₹ <b>0</b> 8        | माण १५१, १५              | -                  | छोहो <b>वजो</b> गिग | ५, ठा, ठ५        |
| परिभव                 | १८७                 |                          | ९३, ९६, <b>९</b> ८ | ब. बमाणमा           | 77, 77           |
| पयडिवंध               | 788                 | साजकाळ                   | < <b>९९, १०</b> ०  | बन्गणा              | ६, १५८           |
| पयडिसतकस्म            | 7//                 | ******** 01.             |                    | वगगणाकसाञ           | <b>دلا، د</b> لا |
| परभवियाउअ             | <b>२१४</b>          | माणद्वा १५,<br>माणागरिसा |                    | वस्गणाकसाय          | •                |
| परिणाम १९५,           |                     | माणागारसा<br>माणोवजोग    | ३२, ३९             | विजोग               | 4                |
| परुवणा                | £3                  | <b>माणावजाग</b>          | ४४, ४५,            | वड्डमाण             | έ.               |
| पलिबीचिट्टाण          | १७५                 | माणीवजोगद्ध              | ४६, ४७             | वड्डमाणलेस्सा       | <b>૨</b> ૦૪      |
| पवाइज्जत १८,          |                     | माणावजागद्ध              | ,                  | वट्टि               | १८६              |
| पवेसम १९६,            | 201, 104            | माणोवजोगिग               | <b>৩</b> ৎ         | ववहार               | શહ્ય             |
| पवेसण                 | 777, 754<br>85      |                          |                    | वादुगराइसरिस        | १५२              |
|                       | १४३, १४४            | मायद्धा १५,              |                    | वालुवराइसमाण        | १८१              |
| पञ्चदराइसमाण          | १८२                 |                          | १५५, १८८           | विज                 | १८९              |
| पसत्थकम्मंस           | १८२<br>२५८          | मायाकाल                  | ९८, ९९             | विज्ञादसंकम         | રહજ              |
| पुच्छा                | ७३, ७४              | मायागरिसा                | ३२, ३९             | विदियद्विदि         | २७६              |
| पुच्छास <del>ुत</del> | ६६, ६७              | मायोवजोग                 |                    | विदियादिया          | १४२              |
| पुढविराइसरिस          | १५२<br>१५२          | मायोवजोगिग               |                    | विभज्ज              | १६९              |
| पुरिमद्ध              | १०९                 | मिच्छत्त<br>-            | १६७                | विभासा              | ४३, ६१           |
| पुब्बणिक्खित्त        | १७३                 | मिच्छत्तप् <b>च</b> य    | 388                | बिमाण               | २९८              |
| पुरुवपरूचिद           | १७३                 | मिच्छत्तवेदणीय           |                    | वियद्व              | ३१६              |
|                       | ९६, <b>२</b> ०७     | मिस्सग                   | १६७                | विरदि               | १६७              |
| पेवज `                | १८९                 | मिस्सयकाल ९३             |                    | विरदाविरद           | १६७              |
| पंचिंदिय              | २९६                 |                          | १०५                | विरहिद्             | 88               |
| पंसुछेवसम             | 844                 | मुच्छा                   | १८९                | विवाद               | १८६              |
| फोसण                  | ۷۱۱                 | मूलपयहि                  | दश्क, <b>२१</b> ५  | विसुद्धमाण          | 700              |
| बन्धमाण               | 000                 | मेंढेविसाणसरिस           |                    | विसुद्धि            | २००              |
| बद्ध                  | १६६<br>१६६          | राग                      | १८९                | विसोही २४५, २१      | 34. 280          |
|                       | 200                 | रोस                      | १८६                | ે રક                | <b>ું, ર</b> ૂપર |
| बंधग                  | ९६८ हा.             |                          | २३४, २५६           |                     | ६५, ७१,          |
| भवगाहण ३,             | ३८, ४१              |                          | १६०, १६१           |                     | ८८, २०१          |
| <b>म</b> वण           | २ <b>९</b> ८        | <b>ल्डासमाण</b>          | १५२, १५८           | वेडव्वियकायजोग      | २०१              |
| भागाभाग               | رب<br>دو, ده        |                          | १६९                | बेद १९५, २०         |                  |
|                       | 54, €99<br>84, ₹999 | ळाळस<br>छेस्सा १६७.१     | १८९                | वेदयसम्माइहि        | ३१३              |
| भावोबजोगबग्गण         |                     | खोभहाण<br>स्टोभहाण       | ९५, २०४            | वेदंत               | १६८              |
| भूदपुरुव              | १०, ९१              | कोम<br>डोम               | १२३                | वंचणा               | १८८              |
| मञ्जास                | 302                 | छोमकाळ                   | १८९                | वंजण                | १८५              |
| मणजोग                 | २०१                 | लोभागरिसा २९             | ८९, ९९             | वंसीजण्डुगसरिसी     |                  |
| सणुवनसम्बद्धाः        | 866                 |                          |                    | . सण्णा             | €€               |
| मद                    | 100                 |                          | ५१, १५५            | सण्णी १६७, १६०      | ,                |
| -                     | 100                 | जादका १५                 | , १८, २०           | सत्याणपद            | १००              |

| 20    | _     |
|-------|-------|
| पारास | हुगाण |

348

| सहणय             | १७६  | सासद                        | १८९      |    | सेलघणसमाण   | १५२ |
|------------------|------|-----------------------------|----------|----|-------------|-----|
| •                | १८७  | सुक्कलेस्सा                 | 200      |    | संकम        | ३१८ |
|                  | २९८  | -                           | १५०, १७२ |    | संकमण       | 386 |
| सम्मत्त १६७,     | १९४  | सुत्तगाहा १७८,              | १८३, १९३ |    | संगद्द      | १७५ |
|                  | ३१६, | •                           | १९९, २३३ |    | संजमहाण     | १७६ |
|                  | ३१७  | <b>सुत्त</b> णि <b>बद्ध</b> | ৫৩       |    | संजलण       | १८६ |
| सम्मासिच्छाइद्रि | ३१३  | सुत्तफास                    | २९६      |    | संतपरूवणा   | < ६ |
| सन्वावरणीय       | १६४  | सुत्तविहासा                 | १४०, १७८ |    | संधि        | १६३ |
| सब्बोबसम ३१४,    | ३१६  | सुद                         | १८९      | ₹. | हायमाण      | २०३ |
| सागहवजोग         | २०४  | सूचणाणुगम                   | ৫৩       |    | हायमाणकसाय  | २०३ |
| सागार १६७,       | ३०४  | सूचणासुत्त                  | 24       |    | हाछिइवत्थसम | १५५ |
| सादिजोग          | १८८  | सेढि                        | १४१      |    |             |     |
|                  |      | <del></del>                 |          |    | _           |     |

#### ७. जयधवलागत-पारिभाषिक शब्दसूची

सूचना--यहाँ मात्र वे पारिभाषिक राज्य लिये गये हैं जिनकी मूलमें परिभाषा दी है या जिनका विरोष स्पष्टीकरण किया गया है।

| अ | अइच्छावणाफद्दय   | ६२    |            | अंस                 | १९७      |    | करण            | २३३   |
|---|------------------|-------|------------|---------------------|----------|----|----------------|-------|
|   | अक्खम            | १८७   | अ          | ा. आगरिस            | २८       |    | कलह            | १८७   |
|   | अक्खमलसम         | १५६   |            | आगाइदफद्दय          | २६       |    | कसायोदयहाण     | १०९   |
|   | अगा              | १६२   |            | आगाल                | રહે      |    | कसायोवजोगद्वा  | ६२    |
|   | अणञ्जुगद         | १८९   |            | आणुपुव्वी           | १९४      |    | काम            | १८९   |
|   | अणभिजोग्ग        | ३००   |            | आवस्त्रिया          | ११३      |    | कायजोग         | २०२   |
|   | अणियद्विकरण २३४  | , २५६ |            | आसा                 | १९०      |    | कालजोणी        | 9,8   |
|   | अणुकट्टि         | २३५   |            |                     |          |    | काळोवजोगवग्गणा | ĘĄ    |
|   | अणुगम            | १९४   | इ          | इच्छा               | १९१      |    | कुहक           | १८९   |
|   | अणुभाग           | ع, و  | ਚ.         | <b>उच्च</b> हाण ू   | १७४      |    | कृमिरागरत्तसमग | १५६   |
|   | अणुभागमा         | १६२   |            | <b>उद्</b> यराइसरिस | १५४      |    | कोहकाल         | ९४    |
|   | अणुराग           | १९०   |            | उदिण्ण              | १६७      |    | कोइमिस्सयकाल   |       |
|   | अत्तुक्करिस      | 126   |            | उवक्कम              | १९४      |    |                | ૧૪    |
|   | अद्वेद्धाण       | १७४   |            | <b>उवजोग</b>        | २०३      | ₹  | खेत्तहाण       | १७४   |
|   | अद्भापरिणाम      | , 88  |            | <b>उवजोगद्ध</b> राण | १०९      | ग. | गह             | २९९   |
|   | अधापवत्तकरण २३३  |       |            | <b>उवजोगवग्गणा</b>  | ६१       |    | गहण            | १८९   |
|   | अनाकारोपयोग २०३, |       |            | <b>उपयोग</b>        | ૪, ૧     |    | गिद्धि         | १९०   |
|   | अपवाइजांत खबएस   | 288   |            | उवसामग              | २७६, २८६ |    | गुणसेढिणिक्खेव | २६४   |
|   | अपुन्वकरण २३४,   |       |            | <b>उबसामणद्धा</b>   | २३४      |    | गृह्ण          | १८९   |
|   | अभिजोगा          | 300   |            | <b>उवसंत</b>        | १६७      | ৰ  | चरिमादिया      | १४३   |
|   | अभीक्ष्णोपयोग    | ٦٤    |            | <b>उ</b> वसंदरिसणा  | 49       | छ. | <b>छ</b> ववा   | १८९   |
|   | अवलेहणी          | १५५   |            | उस्सिद              | १८८      |    | छंद            | १९०   |
|   | अविरदि           | १९१   | Ų.         | एक्कग णिक्खेव       | १७२      | জ. |                | १११   |
|   | अंतरकरण          | २७२   | <b>転</b> . | कक्क                | 49       |    | जिल्ला         | १९२   |
|   |                  | ,- '  | 7**        | 4.4                 | *,       |    |                | • • • |

# जयधवळासहिदे कसायपाहुडे

|    | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | , | गयधवळासाहद् क                                                                                                                                                                                          | साय | ापाहुडे                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | बोग<br>सः झंहा<br>ट. इवणणिक्सेव<br>ट. इवणणिक्सेव<br>ट. उवणणाण<br>व. जगराहस्सिस्य<br>णामहाण<br>णिक्सेवफद्रय<br>णिद्रस्या<br>णव्हारस्या<br>णिदाम<br>णिदाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>लिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णि<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णिवाम<br>णि | २०२०<br>१७२१<br>१७४१<br>१७४१<br>१९४०<br>१९४०<br>१९४०<br>१९८०<br>१९८०<br>१९८८<br>१९४०<br>१९८८<br>१९४० | a | पिडेजागाळ<br>पिडेजाविलया<br>पढमपिया<br>पढमाविया<br>पद्धपणण<br>परीगाम<br>परिजाव<br>पवाइज्जंत उबएस<br>पवेसणय<br>पासुळेबसम<br>पुडविराइसरिस<br>पुण<br>पेउज<br>बब्हमाण<br>बद्ध<br>माबहुण<br>भावाब्जाग बम्मण | स   | 7000<br>7000<br>8887<br>8887<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888 | ; e | तः राग  कः कालस  विजाग  विज्ञ  विज्ञ | १८९<br>१९१<br>२०२<br>१९४<br>१९४<br>१४२<br>१४२<br>१४२<br>१८९<br>१८५<br>१८५<br>१८५<br>१८५ |
| थ. | णोमाणकाळ ९२, ९३<br>तण्हा<br>धंभ<br>दप्प<br>दन्बद्धाण<br>देसावरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , १०५<br>१९१<br>१८८<br>१८८<br>१७४<br>१६५<br>१९०<br>३०४                                               |   | भावोवजोगवमाण<br>मणजोग<br>मणुण्णमगगण<br>मद                                                                                                                                                              | ९२  | ६२<br>२०२<br>१८९                                                | ₹.  | साकार ( उपयोग )<br>सादिजोग<br>सामण्णकोह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८८<br>१५२<br>१९१                                                                       |

वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय